

प्रथम भाग

हेबक सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला प्रकाशन

#### भो गणेशप्रसाव वर्णी जैन ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक डॉ॰ दरबारीलाल कोठिया

प्रकाशक मत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला १/१२८, डुमराव कालोनी, अस्सी वाराणमी—५

प्रथम सस्करण ११०० प्रति दीपावली वी० नि० म० २५०२

मल्य पनद्रह रूपये

## मगवान महावीरकी पच्चीसवी निर्वाण रजतशती तथा वर्णी शताब्दिके मङ्गल प्रसङ्गपर

मुद्रक वद्धमान मुद्रणालय जवाहरनगर कॉलोनी दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणमी-१

## प्रकाशकीय

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला द्वारा सन् १९६२ में जैन साहित्यका इतिहास (पूचवीठिका) प्रकाशित हुआ था। उसके अगले दो भागोकी सामग्री भी ग्रन्थमालामे उसके यशस्त्री लेखक श्रीमान् प० कैलाशबन्द्रजी शास्त्रीने लिखकर दे दी थी। और वे दोनो भाग भी कई वष पूच छप जाना चाहिए थे। किन्तु कई कारणो और विघन-बाघाओसे वे नही छप पाये। हम नही चाहते कि उन कारणों और विघन-बाघाओका यहाँ अकन किया जाय। कठिनाई यह है कि जिसे मत्री चुना जाता है उसे ही 'पीर ववरकी भिस्ती खर' बनना पडता है।

सन १९६४-६५ में हमें अध्यक्ष व अन्य सदस्योने आर्थिक सहायता प्राप्त करानेके आस्वासनके साथ ग्रन्थमालाके नये मित्रत्वका दायित्व सोंपा था। उस समय ग्रन्थमालाकी स्थिति ऐसी थी कि उसे भारतीय ज्ञानपीठ या अन्य प्रकाशन-सस्थाओको दे देनेका समितिने कई बार विचार ही नही किया, पत्राचार भी किया । किन्त कोई प्रकाशन-सस्था उसे ले न सकी । फलत ग्रन्थमाला-समिति-ने १९-१०-१९६४ की कटनी बैठकमें हमें मत्री और हमे ग्रन्थमालाकी आर्थिक दशा सुधारनेके लिए स्वर्गीय सेठ भागचन्द्रजी डोगरगढ और उपाध्यक्ष श्रीमान् प० जगन्मोहनलालजी शास्त्रीने प्रेरणा और आश्वासन दिया कि वे हमे अवश्य ग्रन्थमालाकी दशा सुधारनेमे सहयोग करेंगे। किन्तु हमें स्वय उसकी स्थितिको उन्नत करनेमे लगना पड़ा और सरक्षक-सदस्यकी योजना द्वारा न केवल ग्रन्थ-मालाकी स्थितिको उन्नत किया अपित कई ग्रथोको प्रकाशित भी किया गया। पुज्य वर्णीजीका समयसार प्रवचनके दो सस्करण, वर्णी वाणी १, २, ३ के दो-दो सस्करण, मेरी जीवनगाथाका द्वितीय सस्करण, जैनदशनका दूसरा-तीसरा सस्करण, द्रव्यसग्रह भाषावचनिका, मन्दिरवेदीप्रतिष्ठा कलशारोहणविधिका दूसरा संस्करण, सामायिकपाठ, अनेकान्त और स्याद्वादका दूसरा संस्करण, अध्यात्म-पत्रावली व सत्यकी ओर के दो-दो सस्करण, आदिपुराणमे प्रतिपादित भारत, तत्वाथसार, सत्प्ररूपणासूत्र और कल्पवृक्ष इन ग्रथोका पिछले वर्षीमे प्रकाशन हुआ है और इससे यन्यमाला सप्रमाण हो गयी।

किन्तु हमें दु स ही नहीं मार्मिक पीडा है कि पिछले दिनोमें हमें जो आधिक सकट रहा उसे बार-बार अध्यक्षजीके सामने रखा। किन्तु हम उनसे उस सकट-निवारणमें असमय रहे। सौभाग्यकी बात है कि जैनसाहित्यके इतिहासके अगले बो भागोंको स्वर्भीय डॉ॰ नेमिचन्द्रजी शास्त्री, श्रद्धेय पण्डित क्रैलाशचन्द्रजी और हमने व्यवस्थित रूप देनेका प्रयास ही नही किया, आधिक सहयोगमें भी प्रयत्न किया है। बा० नन्दलालजी सरावगी कलकत्ता और उनकी प्ररेणासे तैयार कुछ दाताओंने भी इन भागोंके प्रकाशनमें महत्त्वपूर्ण आधिक दान दिया। सुहृद्धर प० खुशालचन्द्रजी गारावालाकी प्रेरणाको भी हम नही भुला सकते, जिन्होने भी इनके प्रकाशनमें हाथ बटाया है। अभी इन दोनो भागोकी छपाई-बाईडिंग, कागज आदिमें हमे लगभग छ हजार रुपएकी आवश्यकता है। आशा है हमारे उपयुंकत सहयोगी तथा अन्य उदार दानी हमें उक्त छोटी-सी राशिके प्राप्त करानेमें पूरा-पूरा सहकार करेंगे।

हम श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री सिद्धान्ताचायके बहुत आभारी हैं, जिन्होंने ये दोनो भाग १३ वष पूर्व लिखकर ग्रन्थमालाको दे दिये थे और अब तक धैय पूर्वक उनके प्रकाशनकी प्रतीक्षा की । किन्तु हम सकारण त्रिवश थे इससे पूर्व छापने में । फिर उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ । हर कायकी काल-लिब्ध होती है, तभी वह सम्पन्न होता है । पिछले दो वर्षोंकी एक लम्बी कहानी है, जिसे हम यहाँ छोड रहे हैं ।

हमे इतनी ही प्रसन्नता है कि वद्धमान मुद्रणालयकी प्रतीक्षित सलग्नतासे अब दोनो भाग दिसम्बर १९७५ तक प्रकाशमें आ जायेंगे और सरक्षक सदस्योको दिये आक्वासनोकी पूर्ति हो सकेगी।

जय महावीर।

भ० महावीरकी २५००वी, निर्वाण-शताब्दी ३ नवम्बर १९७५

(डॉ॰) दरबारीलाल कोठिया मत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला,

## लेखकके दो शब्द

जैन साहित्यके इतिहासकी पूजपीठिका सन् १९६३ में प्रकाशित हुई थी। अब बारह वर्षों पर्णात् जैनसाहित्यका यह करणामुयोग विषयक इतिहास प्रकाशित हो रहा है, यह भी मेरे लिये परम सन्तोष और प्रसन्नताकी बात है। मुझे तो इसके प्रकाशनकी कोई आशा ही नहीं थी, क्यों कि उक्त प्रकाशनके साथ ही श्री गणेशवर्णी प्रन्थमालाका काय ठप्प जैसा हो गया था। किन्तु सौभाग्यवस उसके मित्रत्वका भार डॉ० प० दरवारीलालजी कोठियाने उठा लिया और उन्हीं के प्रयत्नके फलस्वरूप मेरा यह श्रम रहीकी टोकरीमें जानेसे बच गया। यह करणान्तुयोगके अन्तगत केवल कमसिद्धान्त विषयक साहित्यका ही इतिहास है। लोकान्तुयोग विषयक साहित्यका इतिहास इसके दूसर भागमें आयेगा। वह भी प्रसमें है और यदि बद्धमान मुद्रणालयके मालिक की कृपा दृष्टि रही तो शीझ ही प्रकाशित हो जायगा और मैं उसे प्रकाशित हुए अपनी आंखोंसे देख सकूँगा।

दि० जैनसमाजमें विद्वानोकी तो कमी नहीं है किन्तु जैनसाहित्य और उसके हितहासके प्रति विशेष अभिकृत नहीं है। दि० जैनसमाजमें भी चिरत्रके प्रति तो आदरमाव है किन्तु ज्ञानके प्रति आदरभाव नहीं है। इसीसे जहाँ दि० जैनमुनिमाग वृद्धि पर है वहाँ जैन पण्डित घीरे-घीरे कालके मालमें जाते हुए समाप्तिकी ओर बढ रहे हैं। दि० जैनमुनिमाग पर घन खब करनेसे तो श्रीमन्तोको स्वर्ग मुखकी प्राप्तिकी आशा है किन्तु दि० जैन विद्वानोंके प्रति घन वर्च करनेसे उन्हें इस प्रकारकी कोई आशा नहीं है। फलत निर्मन्योंके प्रति तो घनिकोंके द्रव्यका प्रवाह प्रवाहित होता है और गृही जैन विद्वानोंको आजकी महँगाईमें भी पेट भरने लायक द्रव्य भी कोई देना नहीं चाहता। इससे विद्वान तैयार होते हैं और समाजनेसे विमुख होकर सावजिनक क्षेत्र अपना लेते हैं। वहाँ उन्हें घन-सम्मान दोनों मिलते हैं। ऐसे अनुरागी थे डॉ॰ हीरालाल और टॉ॰ उपाध्ये। किन्तु आज दोनों ही नहीं हैं। डॉ॰ हीरालालजीके प्रवात डा॰ उपाध्येके स्कर्गत हो जानेसे दि० जैनसमाजका साहित्यक क्षेत्र सूना जैसा हो गया है। उनकी सब साहित्यक प्रवृत्तियाँ निर्शेष हो गई हैं और सन्यमालाएँ बनाय जैसी हो गई हैं।

डॉ॰ उपाच्येसे पहले डॉ॰ नेमियन्द्र शास्त्री तो एकदम असमयमें ही स्वर्ग-ब्रासी हो गये। मैंने यह इतिहास आजसे बीस वथ पहले लिखना शुरू किया था। उस समय मैं लिखता चला गया और फिर उसे व्यवस्थित करनेकी रिच भी नहीं हुई क्यों कि प्रकाशनकी तो कोई आशा नहीं थी। लिखकर समाप्त करनेके दस वथ पश्चात् जब उसके प्रकाशनकी बात चलो तो मैं उस लिख विषयसे दूर चला गया था, मेरी स्मृतिमे वह नहीं था। उसमे मन भी नहीं लगता था। तब यह तय हुआ कि डॉ० नेमिचन्द शास्त्रीके साथ एक बार उसका पारायण कर लिया जाये। स्वर्गवासी हानेके तीन मास पूव वह कुछ दिन बनारसमें ठहरे और उनकी तथा डॉ० कोठियाकी उपस्थितिमें उसे व्यवस्थित किया गया। तब किसे कल्पना थी कि डॉ० नेमिचन्द शास्त्रीके साथ यही अन्तिम सगोष्ठी है।

आज इसके प्रकाशनके समय उनकी स्मृति विशेष रूपसे होना स्वाभाविक है। वह भी जैनसाहित्यरूपी महलके एक स्तम्भ थे। उनके पश्चात हो डॉ॰ गुलाबचन्द चौधरी भी स्वगवासी हो गये। जैनसाहित्य और इतिहासके वे भी एक सुलेखक विद्वान थे। इन सबके अभावमें जैनमाहित्यका यह इतिहास प्रकाशित हानेसे भी एक तरहका दु ख ही होता है कि अब इसका आगे गित कौन देगा?

दि० जैन समाजमें एक वग ऐसा है जो अपनेमें ही मग्न रहता है और विश्व-मे क्या होता है, इसे देखकर भी नहीं देखता। दि० जैनमाहित्य कितना पिछड़ गया है, मावजनिक क्षेत्रमें उसका मूल्याकन करनेकी ओरसे कितना अज्ञान या उपेक्षा है इसे अनुभव करनेवाले भी इने गिने हैं। डॉ० उपाघ्ये दश विदेशके जनल्सम जनसाहित्यके विषयमें लिखते रहते थे। उनके पश्चात तो कोई ऐसा विद्वान् दृष्टिगाचर नहीं होता। अत अब यह पिछड़ना और भी बढ़ेगा। इस ओर मैं उदीयमान जन विद्वानोका घ्यान आक्षित करना चाहसा हूँ। अस्तु

कमसिद्धान्तका विषय सूक्ष्म है। आज तो उसके अध्येता भी अत्यन्त विरल है। तब मेर इस इतिहासको कौन पढेगा यह मैं नही जानता। किन्तु इसे देखकर भी यदि किन्हीकी साहित्यिक इतिहास विषयक रुचि जाग्रत हुई तो मै अपने श्रमको सफल समझूँगा।

जब पीठिकाका प्रकाशन हुआ था तो उसमें जो खर्चेकी विगत दी गई थी, उसमें पारिश्रमिक मध्ये दस हजार रुपये दिखाये गये थे। उसकी कोई विगत नहीं दी गई थी और न उस विषयमें कुछ छिखा ही गया था। फलत एक आवाज समाचार पत्रोमें उठाई गई कि जैनसाहित्यके इतिहासकी पूर्वपीठिकाका पारिश्रमिक मुझे दस हजार रुपया दिया गया है। ग्रन्थमालाकी ओरसे उसका स्पष्टीकरण किया गया। यहाँ मैं अपने उन मित्रोकी गलतफहमी दूर करनेके लिये यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि यह भाग और इसका आगामी दूसरा भाग भी पृष

पारिश्रमिकमें ही सिम्मिलित है, इनका मैंने कोई नया पारिश्रमिक नहीं लिया है। भगवान महावीरके पच्चीससौंबे निर्वाण महोत्सव वर्षकी समाप्तिके साथ ही इसका प्रकाशन विशेष आनन्दकारी है। इसमें उन्होंकी विव्यष्विनिसे निसृत वाड मयका इतिहास गुम्फित है। वीरप्रभुका शासन जयवन्त रहो।

दीपावली वीर नि० स० २५०२

कैलाशचन्द्र शास्त्री

# विषय-सृची

| जैनसाहित्यका उद्गम १          | कसायपाहुई और वद्ख्वडानमका      |
|-------------------------------|--------------------------------|
| श्रुतावतार ५                  | तुलनात्मक विवेचन १४%           |
| कंपायप्राभृतके रचयिता गुणघर ८ |                                |
| वार्य मझु और नागहस्ती ९       |                                |
| नुणघर और घरसेन २०             | महाबन्ध १५२                    |
| कषायपाहुड नाम और विषयवस्तु २५ | ,, स्थितिबम्ध १५७              |
| अधिकारों और गायाओंका विभाग २६ |                                |
| कषायपाद्वड गाया सक्या २८      | ,                              |
| ,, की गायाओंका सूत्रत्व ३०    | चूणिसूत्र साहित्य १७०          |
| ,, दौली ३४                    | कसायपाहुड और चूर्णिसूत्र १७४   |
| ,, विषय परिचय ३५              | चूणिसूत्रोंकी रचनाशैली १७८     |
| कर्मसिद्धान्त ३७              | आगमिक व्यास्थानशैली १८५        |
| षटखण्डागम-रचनाकाल ४३          | छक्खण्डागम और चूणिसूत्रोंकी    |
| ,, रचनास्थान ४४               | तुलना १९५                      |
| ,, रचयिता ४५                  |                                |
| ,, रूपरेला निर्माण ४७         | अनुयोगद्वार और चूणिसूत्र २००   |
| ,, नाम ५१                     | चूणिसूत्र-ऐतिहासिक महत्त्व २०१ |
| सतकम्मपाहुड ५३                | ,, रचियता २०३                  |
| खण्डोंके नाम ५९               | यतिवृषभकी रचनाएँ २०८           |
| अग्रायणीपूर्वका विवेचन ६५     | चृणिसूत्रकी विषयवस्तु २१०      |
| विषय परिचय                    | घवलाटीका-नाम २१५               |
| १ जीवट्ठाण ६७                 | ,, महत्व २१६                   |
| २ सुद्दाबम्ध ९२               | ,, प्रामाणिकता २१७             |
| ३ बन्धस्वामित्वविषय ९५        | ,, विषयपरिचय २२१               |
| ४ वेदनाखण्ड १००               |                                |
| ५ वर्गणास्त्रव्ह १२३          | ,, गुरु एकाचाय २४२             |
| १ बन्धन अनुयोगद्वार १३२       | ,, बहुनता २४३                  |
| २ बल्जक ,, १३५                | ,, समय विमर्श २४५              |
| ३ बन्धनीय ,, १३५              | , रचनाएँ २५०                   |

| जयम्बळा-नाम २५२                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| र्जीकी राज्यात २५३                 | पद्धसम्बद्धाः रचनाकाल ३४७         |
|                                    | बन्द्रविकृत पद्मसणह ३५१           |
| ,, रचनास्यान-काल २५४               | ग्रथकारके द्वारा निद्ध्य ग्रथ ३५४ |
| जसधनलागत विषयवस्तु २५५             | पवसप्रहकारका अन्य                 |
| रचिता बीरसेन-जिनसेन २६०            | कामिकों तथा सँढांतिकींसे          |
| अन्य व्यास्थानाचार्योका उल्लेख २६२ | मतभेद ३५४                         |
| छक्तण्डागमकी अन्य टीकाएँ २६३       | कर्ता ३५६                         |
| कुन्दकुन्दकृत परिकर्म २६४          | समय ३६०                           |
| श्वामकुण्डकृत पद्धति २७४           | सित्तरी चूर्णि ३६८                |
| सुम्बुलुराचार्यकृत चूडामणि २७४     | रचना काल ३६९                      |
| समन्तभद्रकृत सस्कतटीका २७८         | उत्तरकालीन कमंसाहित्य             |
| सत्कर्मपजिका २८४                   | उत्तरकालीन कमसाहित्य ३७१          |
| ,, रचनाकाल २९०                     | लक्ष्मणसुत डड्ढाकृत               |
| अन्य कर्मसाहित्य                   | पचसग्रह ३७२                       |
| कर्मप्रकृति २९३                    | रचनाकाल ३७३                       |
| वृहत्कम प्रकृति २९४                | विषय परिचय ३७५                    |
| कमप्रकति विषयपरिचय २९५             | स० प० स०के रचयिता                 |
| ,, कर्ता ३०२                       | अमितगति ३८०                       |
| चूणिसूत्र और कर्मप्रकृतिचूणि ३०६   | गोम्मटसार ३८१                     |
| ,, समय ३१०                         | नेमिचन्द्रके गुरु ३८२             |
| शतक कमग्रन्थ ३११                   | नाम ३८९                           |
| ,, विषयपरिचय ३११                   |                                   |
| शतकचूणि ३१५                        | · ·                               |
| सित्तरी ३१८                        | समय ३९३                           |
| ,, रचयिता—रचनाकाल ३२०              | विषय बस्तु ३९७                    |
| ,, विषयपरिचय ३२०                   | कमकाड ३९९                         |
|                                    | बन्धोदय सत्त्वाधिकार ४०६          |
| कर्मप्रकृति और सप्ततिका मतभेद ३२१  | सत्त्व स्थान भग ४०७               |
| कमस्तव ३२२                         | त्रिचूलिका अधिकार ४०८             |
| ,, रचनाकाल ३२४                     | बन्धीयय सस्य युक्त स्थान ४०९      |
| दि० प्राकृत पञ्चसग्रह ३२५          | प्रत्ययाधिकार ४१०                 |
| जीवसमास और सत्प्ररूपणा ३२८         | भावपूलिका ४११                     |
| सप्ततिका और पश्चसग्रह ३४०          | त्रिकरणचृष्टिका ४११               |
|                                    |                                   |

|                            | (             | **           | )                                  |            |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|
| क्रमेंस्थितिरचना अधिकार    | 883           | t            | माय विश्वेगीः                      | 885        |
| क्रकिसार-सपणासार           | ¥\$5          | }            | बालवित्र मंत्री                    | RRY        |
| देवसेनकृत जावसमह           | 840           |              | श्रुसमृति का परिचय और              |            |
| कर्ता और समय               | ¥ <b>?</b> «  | •            | समय                                | ARR        |
| गर्गीष रचित कर्मविधाक      | 879           | ζ-           | पणसम्बद्धाः की प्राकृत टीका        | 886        |
| प्रकृतियोंके स्वरूपमें बतर | ४३०           | 3            | सिदान्यसार                         | 840        |
| आचाय गर्गाष                | 831           | <b>?</b>     | ग्रयकार                            | 840        |
| गोविन्द्राचार्य रचित कर्म- |               |              | सकलकीति का कर्मेवियाक              | 443        |
| स्तव वृत्ति                | ४३:           | २            | सिकान्तसार भाष्य                   | 84 B       |
| बच स्वामित्व               | <b>\$</b> \$; | ₹            | क्षानभूषण की दो गुरु-<br>परम्पराएँ | 848        |
| जिनवल्लभ गणि रवित          |               | _            | समय विचार                          | ४५५        |
| षडपीति                     | ४३२           | त्रिमगी टीका | ४६०                                |            |
| देवेन्द्रसूरि रचित नव्य    |               |              | रचिता और समय                       | 868        |
| क्सग्रथ                    | ४३:           |              | गोम्मटसार की टीकाएँ                | ४६३        |
| कमविपाक                    | ४३१           |              | मन्दप्रबोधिका टीका                 | ४६६        |
| कमस्तव                     | 841           |              | कर्ता और रचनाकाल                   | 840        |
| वधस्त्रामित्व              | 831           |              | जीवतत्त्व प्रदीपिका                | ४७०        |
| षडशीति                     | 830           |              | समयविचार                           | ४७३        |
| शतक                        | 830           | •            | टीकाका परिचय                       | 800        |
| कमग्रभो की स्वीपन टीका     |               | -            | सुमतकीर्तिकी                       |            |
| ग्रथकार तथा उनका समय       |               |              | पचसप्रह वृत्ति                     | <i>७७४</i> |
| सस्कृत कमप्रथ              | 83            | •            | रचयिता का परिचय                    | ১৩১        |
| कमप्रकृति नामक अन्यग्रय    | ४३            | ę            | पञ्चसम्रह बृत्ति                   | ४७९        |
| सक्लियता का नाम तवा        |               |              | वामदेव का सस्कृत                   |            |
| समय                        | ४४।           | Þ            | भावसग्रह                           | ४८२        |
| श्रुतम्रीन की रचनाएँ       | 88,           | 9            | रचयिता समय                         | ACA        |

#### प्रथम अध्याय

मूलागम-साहित्य प्रथम परिच्छेद

कसायपाहुड

#### प्रास्ताविक

पूर्वमें प्रकाशित 'जैन साहित्यका इतिहास' (पूर्व पीठिका) प्रथम भागमें श्रुता-वतार और श्रुत परिचय विस्तारपूर्वक लिखा गया ह । अत यहाँ केवल सन्दभ-निर्वाहके लिए जैन साहित्यके उद्गम, विस्तार और श्रुताबतारपर सम्पेपमें प्रकाश डाला जाता है ।

#### जैन साहित्यका उद्गम

जैनमाहित्यके उदगमकी कथाका आरम्भ भगवान महावीरसे होता है, क्योंकि पाश्वनाथके कालके जैनसाहित्यका कोई सकेत तक उपलब्ध नहीं है। फिर जैन परम्पराके अनुसार महावीर भगवानने जिस दिन धमतीथका प्रवतन करना प्रारम्भ किया उसी दिन पाश्वनाथका तीथकाल समाप्त हो गया और भगवान महावीरका तीथकाल चालू हो गया। आज भी उन्हीका तीथ प्रवतित है। अत उपलब्ध समस्त जैनसाहित्यके उदगमका मूल भगवान महावीरकी वह दिव्यवाणी ह, जो १२ वधकी कठोर साधनाके पश्चात केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर लगभग ४२ वधकी अवस्थामें (ईस्वी सनसे ५५७ वष) श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन ब्राह्ममूहनम राजगृहीके बाहर स्थित विपुलाचल पवतपर प्रथम बार निसत हुई थी और तीस वष तक निस्त होती रही थी।

उनकी उस वाणीको हृदयगम करके उनके प्रथान शिष्य गौतम गणधरने बारह अगोमे निबद्ध किया था। उस द्वादशागमे प्रतिपादित अथको यत गणधरने भगवान महावीरके मुखसे श्रवण किया था, इससे उसे 'श्रुत नाम दिया गया और भग-वान महावीर उसके ब्रथकर्ता कहलाये। गौतम गणधरने उसे ग्रन्थका रूप दिया,

१ षटलंब पुरु १, पृत ६२ ६३।

 <sup>&#</sup>x27;तत्थ कत्ता दुविहो अत्थकत्ता गथकत्ता चेदि । तदो भावसुदरस अत्थपदाणं प तित्थयरो कत्ता । तित्थयरादो सुदपज्जाण्ण गोन्मो परिणदो ति दव्यसुदरस गोदमो कशा । तत्तो गंथरयणा जादेति ।'

#### इसलिये वह ग्रन्थकर्ता कहलाये।

भगवान महावीरके निवाणके परचात् वही द्वादशागरूप श्रुत गुरु शिष्यपर-पराके रूपमें मौस्कि ही प्रवाहित होता रहा और श्रुतकेवली भद्मबाहुके समय तक अविच्छिन्न बना रहा। किन्तु उनके समयमे मगधमें वारह वर्षका भयकर दुर्भिक्ष पडनेसे सध-भेद हो गया। और इस सध भेदके कारण सबसे अधिक क्षति द्वाद-शागरूप श्रुतको पहुँची। उस समय द्वादशाग श्रुतके एकमात्र प्रामाणिक उत्तरा-धिकारी श्रुतकेवली भद्मबाहु थे। किन्तु बौद्ध सगीतिकी तरह पाटलिपुत्रमें जो प्रथम जैन धाचना हुई कही जाती है वह उनकी अनुपस्थितिमें ही हुई। और उसमें भी केवल ग्यारह अगोका ही सकलन किया जा सका। किन्तु सबसे अधिक महत्व पूण बारहवा अग सकलित नहीं हो सका, क्योंकि उसका जानकार श्रुतकेवली भद्म-बाहुके सिवाय दूसरा व्यक्ति नहीं था।

भद्रबाहुके पश्चात जैन सघ दिगम्बर और श्वेनाम्बर पन्थमे विभाजित हो गया और दोनोकी गुरुपरम्परा भी भिन्न हो गई। सभवतया श्रुतकेवली भद्रबाहु-का वारसा दोनो ही परम्पराओको प्राप्त हुआ था। फलत दिगम्बर परम्परामे महावीरके निर्वाणके पश्चात् ६८३ वप तक (विक्रम सम्बतकी दूसरी शताब्दी पयन्त) अगज्ञान यद्यपि प्रचलित रहा, किन्तु दिन पर दिन क्षीण होता चला गया।

श्वेताम्बर परम्परामे पाटिलिपुत्रके बाद दूसरी वाचना मथुरामे की गई और वीर निर्वाणसे ९८० वष अथवा ९९३ वप पश्चात बलभीकी तीयरी वाचनाके समय सकलित ग्यारह अगाका पुस्तकारूढ किया गया। किन्तु महत्त्वपूण बारहवा अग तो नष्ट ही हो गया। उसीके भेद चौदह पूत्र थे। उन्हीके कारण बारहवे अगका महत्त्व था। श्वेताम्बर परम्पराम तो ग्यारह अगोकी उत्पत्ति पूर्वीम ही मानी गई है। अत पूर्वीका महत्त्व निविवाद है।

इन्ही चौदह पूर्वोमेस दा पूर्वोंके दो अवान्तर अधिकारोसे सम्बद्ध दो महान प्रम्थराज दिगम्बर परम्पराम सुरक्षित है। उनम वर्णित विषय और उसका विस्तार भी पूर्वोंके महत्त्वको ख्यापन करता ह। दिगम्बर परम्पराके जनसाहित्यका इतिहास एक तरहसे इन्ही ग्रन्थराजोसे आरम्भ होता है। अथवा यह कहना उचित होगा कि दिगम्बर परम्पराके साहित्यका उद्गम पूर्वोंके उन विशकलित अशोसे होता ह जो उसे उत्तराधिकारके रूपमे प्राप्त हुए थे।

#### जैनसाहित्यका विस्तार

जैन साहित्य बहुत विस्तृत ह, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपर जैनाचार्योंने अपनी लेखनी न चन्हाई हो। और इसका कारण यह ह कि भगवान् महाबीरने अपने समयमें उपस्थित किसी चर्चाको अव्याकृत कहकर अलक्षित या उपेक्षित

नहीं किया था । तत्त्रज्ञान, आचार, लोकबिसान आदि सभी विवयोंपर उनकी वाणी प्रवाहित हुई थी । उनमेंसे बनेक विवयोंके तम्बन्धमें उनकी स्वतत्र और मीलिक देन थी, जो जैन तत्त्रज्ञानकी अपनी विशेषता कहलाती हैं। उनके परचाल उनके अनुयायी शिष्यों और प्रशिष्योंने टीकाओं और मौलिक रचनाओंके रूपमें उनके सिद्धान्तोंको निवद करके जैन साहित्यके भण्डारको बराबर समृद्ध किया।

यद्यपि भगवान् महाबीरने तत्कालीन लोकभाषा अर्थमागधीको अपने उपहे-शोंका माध्यम बनाया था, और इस तरह गौतम गणधरके द्वारा अधित दादशांग श्रुतकी भाषा भी अर्थमागधी थो। किन्तु उनका लोप होने पर भी महाराष्ट्री और शौरसेनी भाषाएँ, जो प्राकृतके ही भेद हैं, जैन आगमिक साहित्थकी रचनाका माध्यम रही। और जब संस्कृतभाषा लोकप्रिय हुई तो जैनाचार्योंने उसके भण्डार-को अपनी कृतियोंसे भरा। पीछे अपभ्रश भाषाका प्रचार होनेपर अपभ्रश भाषाक को अपनाकर उसे समृद्ध बनाया। अपभ्रश भाषा तो एक तरहसे जैन ग्रन्थकारोकी कृतियोसे ही समृद्ध हुई थी।

इसलिये डाक्टर विन्टरनीटसने लिखा था कि "भारतीय भाषाओं के इतिहा-सकी दृष्टिसे भी जैनोका साहित्य बहुत महत्वपूण है, क्यों कि जैनोंने सदा इस बात-का घ्यान रखा है कि उनकी रचनाएँ अधिक-से-अधिक जनताके लिये उपयोगी हो। इसीसे आगमिक रचनाएँ और प्राचीनतम टीकाएँ तथा विद्वत्तापूण ग्रन्थ और काष्य लिखना कुरू किये। कुछ ग्रन्थकारोने सरल सस्कृतमे रचनाएँ की, तो कुछने काव्यक्षैलीमे परिश्रमसाध्य सस्कृतभाषाको अपना कर प्राचीन सस्कृत-कवि-योस टक्कर ली।

अन्तमे काफी आधुनिक कालमें जैनोने विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषा-ओका भी उपयोग किया और उन्होने खासनौरसे हिन्दी और गुजराती भाषाको समृद्ध बनाया।<sup>२</sup>

१ हि० ई० लि०, भा० २, पू० ४२७।

२ जैन साहित्यकी तालिकाके लिये नेखिये—आर० जी० भण्डारकरकी रिपोर्ट १८८३ ८४, पिटर्सनकी रिपोर्ट ४, जीर ५, ए० बी० कीयकी 'बोडलियन (Bodlian) लाडबे-रीके प्राकृत धन्योंकी स्वी, मध्यप्रदेश और बरारकी सरकारी आक्रांसे प्रकाशित संस्कृत धाँर प्राकृत प्रन्थोंकी स्वी (नागपुर १९९६), रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई शाखा की लायबेरीके संस्कृत प्राकृत प्राचित प्रयोकी वर्णनात्मक स्वी जिल्द १,४। इण्डिया आफिसके संस्कृत प्राकृत प्राचित क्वी, जिल्द २। जिनरत्नकोश्च, पूना। जैन सिद्धान्त भवन आराकी स्वी भा० शानपीठ काशीसे प्रकाशित कन्नल प्रान्तीय धंयस्वी। राजस्थानके जैन मण्डारोंकी प्रन्यस्वी श्रद भाग। ऐलक प्रन्यलाल स्वर्यकी थवन वस्वर्यकी प्रन्य स्वी तथा पाटक और जैसलमेरके भण्डारोंकी स्वियाँ, तथा अन्य स्वियाँ।

दक्षिणकी तमिल और कनडी भाषामें भी जैन साहित्य कम नहीं है। चन्द्रगुप्त मौयके राज्यकालके अन्तमें श्रुतकेवली भद्रबाहु मगधमें दुर्भिक्ष पडने पर एक
बहे साधु-सधके साथ दक्षिणकी और चले गये थे। उसके बादसे दक्षिण जैन
सस्कृतिका केन्द्र बन गया और लिंगायताके अत्याचारोके आरम्भ होने तक वहाँ
जनोका अच्छा प्रभाव रहा। दिगम्बर परम्पराके अधिकाश प्राचीन ग्रन्थकार
दक्षिणके थे। अत उन्होंने प्राकृत और सस्कृतकी तरह कनडी और तिमलमें भी
खूब रचनाए की। अनएव कनडी और तिमल भाषाम भी प्रचुर जैन साहित्य
उपलब्ध ह। इस तरह जन साहित्य बहुत विस्तत है।

#### वर्गीकरण और कालक्रम

दिगम्बर और व्वेताम्बर दोनो परम्पराओं साहित्यमें समस्त जैन साहित्यका वर्गीकरण विषयकी दिष्टमें चार भागोंमें किया है। वे चार विभाग है—प्रथमानुयोग, करणानुयोग चरणानुयाग और द्रव्यानुयोग। पुराण चरित आदि आख्यानग्रन्थ प्रथमानयोगमें गिमत किये गये है। करणशब्दकें दो अथ है—परिणाम और गणितके सूत्र। अत खगोल और भूगोलका वणन करनेवाले तथा जीव और कम के सम्बन्ध आदिके निरूपक कमसिद्धान्त विषयक ग्रन्थ करणानुयोगमें लिए गये है। आचार-सम्बन्धी साहित्य चरणानुयोगमें आता है और द्रव्य, गुण, पर्याय आदि वस्तुम्बरूपके प्रतिपादक ग्रन्थ द्रव्यानुयोगमें आते हैं।

हवेताम्बर पग्मरावे अनुसार यह अनुयोग विभाग आयरिक्षतसूरिने किया था। अतिम दसपूर्वी आयवज्जना स्वगवास वि० स० ११४ में हुआ। उसके बाद आयरिक्षत हुए। उन्होने भविष्यमे होनेवाले अल्पबृद्धि शिष्योका विचार करके आगमिक साहित्यको चार अनुयोगामे विभाजित कर दिया। जैसे, ग्यारह अगोको चग्णकरणानुयोगमें समाविष्ट किया ऋषिभाषितोका समावेश धमकथानु-यागमे किया, स्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति आदिको गणितानुयोगमे रखा और बारहवें अग दिष्टवादको द्रव्यानुयागमे रखा ।

दिगम्बर परम्परामें जिसे प्रथमानुयोग नाम दिया है उसे ही इवेताम्बर पर म्परामें घमकथानुयोग कहा है और इवे० परम्परामें जिमे गणितानुयोग सज्ञा दी गई है उसका समावेश दिगम्बर परम्पराके करणानुयोगमें होता है।

इस तग्ह विषयको दिष्टिसे जन आगमिक तथा तदनुमारी अन्य साहित्य चार भागोमें विभाजित है।

डा० विन्टरनीटसने लिखा है<sup>3</sup> कि यद्यपि जैनधम बौद्धधर्मसे प्राचीन है तथापि

१ आव० नि० गा० ७६३ ७७७।

२ हि० इं० छि० मा०२ पृ० ४२६।

जैनोका आगमिक साहित्य अपने प्राचीनतम रूपमें हम तक नही जा सका। दुर्भाग्य-से उसके कुछ भाग ही सुरक्षित रह सके और उनका वर्तमान रूप अपेक्षाकृत काकी अर्वाचीन है।

डा॰ भण्डारकरने विशम्बर परम्परके कथनको विश्वस्त मानसे हुए यह मत प्रकट किया था कि 'वीरनिर्वाणके पश्चात् ६८३ वष पयन्त, (ई० १३६) स्व कि अगोके अन्तिम ज्ञाता आचायका स्वगवास हुआ, जैनोमे कोई लिखित आगम नहीं था'।

सम्भवतया यह बात बारह अगोके सम्बन्धमें कही गई है, क्योंकि उनका लेख-नकाय श्वेताम्बर मान्यताके अनुसार वीरनिर्वाणसे ९८० या ९९३ वष पश्चात् हुआ था।

किन्तु डा० विन्टरनीटसका मत ह कि उक्त द्वादशागरूप आगमसाहित्यसे इतर आगमिक जैन साहित्यकी रचना श्वेताम्बरीय आगम-सकलनासे बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गई थी, जैसा कि हमें आगे जात हो सकेगा।

सब बातोको दृष्टिमे रखते हुए जैन साहित्यके विकासका इतिहास प्रथम शताब्दी ईस्वीपूबसे आरम्भ होकर वतमानकाल तक आता ह । इस सुदीच कालको पाँचसौ-पाँचसौ वर्षोम विभाजित करनेसे निम्न प्रकारसे उसका विभाग होगा—

- १ ईस्वी पूव प्रथम शताब्दीसे ईस्वी सन्की चतुथ शताब्दीके अन्ततक ।
- २, ईस्वी सनकी पाचवी शताब्दीके प्रारम्भसे ईस्वी सनकी नौवी शताब्दीके अन्ततक।
- ३ ईस्वी सनकी दसवी शताब्दीके प्रारम्भमे १४वी शताब्दीके अन्ततक ।
- ४ और ईस्त्री सन १५ वी शताब्दीके प्रारम्भसे १९ वीं शताब्दीके अन्ततक ।

## श्रुतावतार

अन्तिम तीष दूर भगवान महावीर स्वामीने केवलज्ञान होनेके पश्चात राजगृह नगरके निकट विपुल नामक पर्वतपर आवण कृष्णा प्रतिपदाके दिन बाह्य मुह्तीमें अपनी प्रथम वर्मवेशना दी। उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतमने उसे
बारह अगो और चौदह पूर्वोमे निबद्ध किया। इस श्रुतके अथकर्ता भगवान महावीर ये और प्रन्थकर्ता गौतम गणधर। गौतम गणधरसे वह श्रुत छोहाचार्य अपर
नाम सुधर्मा स्वामीको प्राप्त हुवा और सुधमसि वम्बू स्वामीको। जम्बू स्वामीके

१ रिपोर्ट १८८३ ८४, ४० १२४।

२ भूतक्ली पुष्पदन्तकृत षट्खं०, पु० १, पू० ६५-६६ । गुणधरकृत का पा०, भा० १, पू० ८१-८७ ।

पश्चात क्रमश पाच आचाय श्रुतज्ञानके पारगामी हुए, जिनमे अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। भद्रबाहुके पश्चात श्रुतज्ञानका क्रमश विच्छेद होना प्रारम्भ हो गया।

भद्रबाहुके पश्चात ग्यारह आचाय ग्यारह अगो और दस पूर्वोके पारगामी तथा शेष चार पूर्वोके एकदेश झाता हुए । उनके पश्चात क्रमश पाँच आचाय ग्यारह अगोके पारगामी और चौदह पूर्वोके एकदेश जाता हुए । उनके पश्चात क्रमश चार आचाय आचारागके पूण जाता और शेष अगो तथा पूर्वोके एकदेश जाता हुए । इस तरह भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात ६८३ वषतक श्रुतकी परपरा चाल रही ।

तत्परचात सब अगा और पूर्वोका एकदेश घरसेनाचाय और गुणघराचार्यको प्राप्त हुआ । गुणघर भट्टारक ज्ञानप्रवाद नामक पचम पूर्वकी दसवी वस्तु सम्बन्धी तीसरे कषायप्राभृत नामक महासमुद्रके पारगामी थे । उन्होने ग्रन्थिच्छेदके अयसे सोलह हजार पदप्रमाण 'पेज्जदोमपाहुड का एकसी अस्सी गाथाओं उपसहार किया और उन्हें कमायपाहुड (कपायप्राभत) नाम दिया । आचाय घरसेन अष्टाग महा निमित्तक पारगामी थे और उस समय सौराष्ट्र देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामे रहते थे । उन्होने ग्रन्थ विच्छदके भयसे प्रवचनवात्सस्यसे प्रेरित होकर महिमा नामकी नगरीम सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्योके पास एक लेख भेजा । उस लेखने घरसेनाचायके अभिप्रायको भली भाँति जानकर उन आचार्योने दो सुयाग्य साधुआको आध्र देशम बहनेवाली वेणा नदिके तटसे भेजा ।

इधर एक दिन घरसनाचायने रात्रिके पिछले पहर स्वप्नमे दो श्वेत विनम्न बैलोको अपने चरणोमे नमस्कार करते हुए देखा। उसी दिन वे दोनो साधु घर-सेनाचायके चरणोमे पहुँच गये। मागका अम दूर होने पर तीसरे दिन दोनो साधु ओने अपने आगमनका प्रयोजन आचायसे निवेदित किया। आचायने उनकी परीक्षा लेनेके निमित्तसे उन्ह विद्याएँ सिद्ध करनेके लिए दी। उनमेसे एकमे अधिक अक्षर थे और दूसरीमे कम। विद्याएँ सिद्ध हो गइ, किन्तु दोनों विद्यादेवताओका रूप विकृत था एक देवीके दांत बाहर निकले थे और दूसरी कानी थी। 'देवता विकृत अगवाले नहीं होत' ऐसा विचारकर उन दोनोने मत्रशास्त्र-सम्बन्धी ज्याक-रणसे अपनी अपनी विद्याओके हीनाधिक अक्षरोको ठीक करके पुन सिद्ध किया, तो दोनों विद्यादेवताएँ अपने स्वाभाविक रूपमें दृष्टिगोचर हुइ।

विद्या सिद्ध करनेपर उन्होने बाजार्थसे सब वृत्तान्त निवेदित किया । सन्तुष्ट होकर घरसेनने उन्हे पढाना प्रारम्भ किया । पठन समाप्त होनेपर उनमेंसे एक-की पूजा भूत जातिके देवोने की । इससे घरसेनने उनका नाम भूतबिल रखा । दूसरे सामुकी भूतोंन अस्त व्यस्त दतपिक्तको पूजापूबक सुन्दर बना दिया, इससे

#### उसका नाम पुष्पवन्त रखा।

धरसेनसे विदा लेनेके पश्चात् दोनो साधुओंने अकलेक्वर् (गुजरात) में वर्षा-वास किया। वर्षायोग समाप्त होनेपर आचाय पुष्पदन्त तो जिनपालितको देखनेके लिए बनवास देशको चले गये और भूतबलि द्रमिल देशको चले गये। पुष्पदन्तने सत्प्ररूपणाके सूत्राकी रचना की और जिनपालितको दीक्षा देकर तथा पढ़ाकर भूतबलिके पास मेज दिया। भूतबलिने जिनपालितको पास सत्प्ररूपणाके सूत्र देखे और उसके द्वारा यह भी जाना कि पुष्पदन्तकी अल्प आयु शेष है। अत उन्हें महाकमप्रकृतिप्राभृतका विच्लेद हो जानेकी आशका हुई। तब उन्होंने द्रम्यप्रमा-णानुगमको आदि लेकर ग्रन्थ रचना की। इस तरह भूतबल्धि और पुष्पदन्त आचायने पटलण्डागय सिद्धान्तकी रचना की।

श्रुतावतारका यह विवरण बीरसेन स्वामीने कसायपाहुडकी टीका जयधवलामें तथा घटलण्डागमकी टीका घवलामें दिया है। किन्तु इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुताव-तारमे वोनो प्रन्थोंके अवतारका वणन क्रमश किया है। उन्होंने प्रथम घटलण्डा-गमके अवतारकी कथा दी है, पश्चात कसायपाहुडके अवतारकी। घटलण्डागमकी अवतारकथामें इतना विशेष कथन है कि भूतबिल आचायने द्रव्यप्ररूपणा आदि अधिकारको लेकर पाँच लण्डोको रचना की फिर महाबन्ध नामक छठे लण्डकी रचना की। इस तरह भूतबिल आचायने घटलण्डागमकी रचना करके उन्हें पुस्तकोमे स्थापित किया और ज्येष्ठ शुक्ला पचमीके दिन चतुर्विश्व सचके साथ पुस्तकोके द्वारा विधिपूरक पूजा की। इससे वह तिथि श्रुतपञ्चमीके नामसे स्थात हुई। आज भी जैन उस दिन श्रुतपुजा करते हैं।

सक्षपमे यह उन दो सिद्धान्त-प्रन्थोके अवतारकी कथा है जिनका पूर्वीके साथ साक्षात् सम्बन्ध है और जिनके ऊपर कितनी ही टीकाएँ रची नई थीं।

यद्यपि इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें षट्खण्डानमके अवतारकी कथाको प्रथम स्थान दिया है और वीरसेन स्वामीने भी प्रथम उसीपर टीका रची थी, तथापि रचनाकाल आदिकी दृष्टिसे कथायपाहुड प्रथम प्रतीत होता है। अत प्रथम उसीके सम्बन्धमें विदेशन किया जाता है।

१ 'एवं षट्खण्डागमरचनां प्रविधाय भृतवन्यार्थ । आरोप्यासव्मावस्थापनया पुस्तकेषु तत ॥१४२॥ ज्येण्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वण्यसंबसमवेत । तत्पुस्तकोपकरणेर्ज्यधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥१४६॥ श्रुतपञ्चमीति तेन प्रख्यार्ति तिथिरियं परामाप । स्थापि येन तस्था श्रुतपूजां कुर्वते जैना ॥१४४॥

#### कषायपाहुड

कषायप्राभृतके रचयिता गुणघर

वीरसेन स्वामीकी जयधवला टीका तथा इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे यह तो स्पष्ट ह कि कसायपाहुडके रचयिता आचाय गुणधर थे। किन्तु वे कौन थे और कब हुए थे इत्यादि बातोका जाननके कोई साधन दिष्टगोचर नहीं होते।

इन्द्रनिन्दिने तो अपने श्रुतावतारमे स्पष्ट िलख दिया है कि गुणधर और धरसेनके वशगुरुके पूर्वापर क्रमको हम नहीं जानते, क्योंकि उनके अन्वयका कथन करने वाले आगम और मुनिजनोका अभाव है। ऐसी स्थितिमें गुणधर और धर-सेनकी वशपरम्पराके सम्बाधमें तथा उनके पौर्वापयके सन्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ कह सकना कितना कठिन है, यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

इ द्रनिन्दिने पूनज वीरसेन दोनोको बीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष पश्चात हुआ बतलाते ह, किन्तु दोनोनी पूनपरम्पराके सम्बन्धमे वह भी मूक है। अत स्पष्ट है कि वीरसन स्वामीको भी दोनोका पूर्वापर क्रम ज्ञात नही था। चूकि बीर निर्वाणसे ६८३ वष पयन्त अगज्ञानके प्रवाहित हानेकी परम्परा प्रवर्तित थी और अगज्ञानके प्रवर्तित रहत किसी अगज्ञानीन अगज्ञानको पुस्तकारूढ़ करनेका प्रयस्न किया हो, ऐसा काई सकेत अनुपलब्ध था और गुणधर तथा धरसेनका नाम अगज्ञानियोकी परम्परामें था नही। अत वीरसेनने दोनोको वीर निर्वाणके ६८३ वषके पश्चात बतला दिया। विन्तु ६८३ वषके कितने काल पश्चात दोनो हुए, यह भी वह नही बतला सके।

जहाँ तक हम जान सके ह, बीर निर्वाणके पश्चात ६८३ वष पयन्त होने बाले अगज्ञानियोकी परम्पराका सबसे प्राचीन निर्देश शिलोकप्रज्ञप्तिमे मिलता है। त्रिलाकप्रज्ञप्ति आचाय यतिवृषभकी कृति मानी जाती है। और आचाय यतिवृषभने ही गुणधरके कमायपाहुडपर चूणिसूत्रोकी रचना की थी। किन्तु उन्होने भी गुणधरके विषयमे कुछ नही लिखा।

अत हमे गुणवराचायके विषयमे जयघवला टीका और इन्द्रनिस्दिके श्रुताद-तारस ही नीचे लिखी जानकारी प्राप्त होती है—

१ गुणधराचाय ज्ञानप्रवाद नामक पद्मम पूबकी दसवी वस्तु सम्बन्धी तीसरे कषायप्राभृत या पेज्जदोसपाहुडरूपी महासमुद्रके पारगामी थे ।

गुणधरधरसेनान्त्रयगुर्वो पूर्यापरक्रमोऽस्माभि ।
 न शायते तद वयक्यकागममुनिजनामानात् ॥१५१॥

२ ति०प० अ०४, गा०१४७६ १४९२।

रे उन्होंने सोलह हजार पदप्रमाण पेज्जदोसपाहुडको एकसौ अस्सी नाया-अमिं निवद किया था।

३ जयधवलाकारके अनुसार वे गायाएँ आचार्य-परम्परासे आकर आयमक्षु और नागहस्ती आचायको प्राप्त हुई यी । किन्तु इन्द्रनिन्दिके अनुसार गुणधरने स्वय उनका व्याख्यान नामहस्ती और जायमसुके लिये किया था ।

४ गुणधराचाय अगज्ञानियोकी परम्परा समाप्त हो जाने पर वीर निर्वाणके ६८३ वषके पश्चात किसी समय हुए ।

५ जयधवलाकारने उन्हें नाचक भी लिखा है।

अत गुणधराचायकी परम्परा तथा कालनिषय करनेके लिये उनके उत्तरा-धिकारी आयमक्षु और नागहस्तीकी ओर घ्यान देना आवश्यक है। आयमक्षु और नागहस्ती—

किन्तु गुणधरवी तरह आयमणु और नागहस्तीका उल्लेख कथायप्रामृतके प्रसगसे केवल जयधवलाटीका और धृतावतारमें ही मिलता है, उपलब्ध अन्य दिगम्बर जैन साहित्य या शिलालेखों अथवा पट्टावलियों में नहीं मिलता ! जयधवलाकारने ' गुणबरकों तो केवल वाचक लिखा ह किन्तु आयमक्षु और नागहस्तीके पहले महावाचक और पीछे 'खवण' या 'महाखवण' जैसे आदरसूचक विशेषण लगाये हैं । इससे इतना ही व्यक्त हाता है कि दोनों महान आवाय थे । इससे अधिक इनके सम्बन्धम ज्ञात करनेका अन्य काई उपाय नहीं ह । हाँ, एक बात अवश्य उल्लेखनीय ह । चूणिसूत्रकार यतिवृषभने अपने चूणिसूत्रों में कई विषयां के सम्बन्धम दो उपदेशों जा उल्लेख किया ह और उनमेंसे एक उपदेशकों 'पवाइज्जमण कहा है । जयधवलाकारने 'पवाइज्जमण का अथ 'सर्वाचायसम्मत और गुरुशिध्यपरम्पराके क्रमसे आया हुआ किया है । तथा उक्त उपदेशों नागहस्तीक उपदेशको पवाइज्जमण और आयमक्षुके उपदेशकों अपवाइज्जमण कहा है । इसके सम्बन्धमें आगे विशेष प्रकाश ढाला जायेगा ।

कतिपय श्वेताम्बर पट्टाविष्योमे आयमगु और नागहस्ती नामके आचार्योका निर्देश अवश्य मिलता है। निन्दसूत्रकी अस्यविरावलीमें इन दोनो आचार्योका स्म-

१ 'गतनाशद्वा चानिता आत्मीवा गुणधरवाचकेन । -क० पा० भा० १ पृ० ३६५ ।

२ महावा चयाणमञ्जमसुस्ववणाणमुवदेसेण महावा चयाणं णागहरियस्ववणाणमुवदेसेण । —ज० ५० प्रोसकापी, ५० ७५८१।

३ भणग करगं झरग पभावग णाणदसणगुणाणं । वदामि अञ्जमगुं सुबसागरपारगं भीर ॥१८॥' बह्दउ वादगवसो जसबसो अञ्जलाबहस्यीणं । बागरणकरणमंगियकस्यपबदीपहाणाणं ॥३०॥,

रण बढे आदरके साथ करते हुए आयसगुको ज्ञान और दशन गुणोका प्रभावक तथा श्रुतसमुद्रका पारगामी लिखा ह और नागहस्तीका कमप्रकृतिमे प्रधान बतलाते हुए उनके वाचकवशकी वृद्धिकी शुभकामना की ह।

आवश्यक नि॰ मे १ गणधरवशके साथ वाचकवशको भी नमस्कार किया है। टीकाकार मलयगिरिने इसकी टीकामे वाचकका अथ उपाध्याय, और गणधरका अथ आचाय किया है। किन्तु निन्दिस्त्रकी टीकाम उन्होंने वाचकका दूसरा ही अथ दिया ह—'जो शिष्योको पूवगत सूत्र तथा अन्य सूत्रोकी वाचना करता है उसे वाचक कहते है।

षटसण्डागमके वगणासण्डके अन्तगत बन्धन अनुयोगद्वारके १९व सूत्रमे भी वाचक गणि आदि लब्धियोवा निर्देश ह। धवलाटीकाकार वीरसेन स्वामीने ग्या-रह अगोके ज्ञाताको गणी और बारह अगोके ज्ञाताको वाचक<sup>3</sup> कहा ह। इससे यही व्यक्त होता ह वि पूर्वोके ज्ञाताको वाचक कहा जाता था और वाचकोकी परम्परा-को वाचकवश वहा जाता होगा।

हवेताम्बर मुनि दशनविजयजीने लिखाँ — 'विक्रमकी छठी शताब्दी तक जैन ग्रम्थोमें पूर्वित होनेका उल्लेख ह । पूर्वज्ञानका विच्छेद हानेके बाद वाचकवश या वाचकशब्दका कोई पता नहो लगता । इससे भी वाचक और पूर्वितका सम्ब-न्ध ठीक मालूम होता ह ।'

मुनिजीके लेखानुमार वाचकवश माथुरी वाचनाका सूत्रधार अर्थात आगमस-ग्राहक सम्प्रदाय था । इसकी पट्टावली निन्दसूत्रमे हैं । उसके अनुसार आय नाग-हस्तिसे आय नागाजुन वाचक तक वाचकवश होना सम्भव है ।

उक्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर उल्लेखोसे यह प्रकट है कि पूर्वविदको वाचक कहते थे। किन्तु वाचकवशकी स्थिति स्पष्ट नही होती। नागहस्तीके वाचकवशं से तो यही ज्ञात होता ह कि नागहस्ती वाचकवशके सस्थापक थे। किन्तु आगे नन्दीसूत्रमे रेवती नक्षत्रके वाचकवशको वृद्धिकी कामना की गई है। और टीका-

एक्कारम वि गणहरे प्रवायण प्रवयणस्य वदामि ।
 सन्व गणहरवम वायगवस प्रवयण च ॥८८॥

<sup>-</sup>आ० नि॰
२ पूर्वगत सूत्रमन्यच विनेयान् वाचयन्तीति वाचका तेषां वंश -क्रमभाविपुरुषपर्वप्रवाह ।'
-नं॰ स्० टी॰, गा० ३०।

३ षट्ख०, पु०१४ ए० २२।

४ अनेकान्त, वर्ष १ ए० ५७७ ।

जच्चं जणधाउसमप्पहाणमुहिय कुवल्यनिहाणं ।
 बढ्दं वायगदसो रेवडनक्खत्तनामाणं ॥३१॥²

कार मलयगिरिने उन्हें नागहस्तीका शिष्य बतलाया है।

इसके सिवाय प्रजापनास्त्रके प्रारम्भमे दो गायाओके द्वारा उसके कर्ता इयामायको नमस्कार करते हुए उन्हें बाचकवरवशका तेईसर्वा धीर पुरुष बतलाया है। चिक ग्रन्थकी आदिमें ग्रन्थकार अपनेको नमस्कार नहीं करता, इसलिए टीका-कार मलयगिरिने उन दो गायाबोको अन्यकर्त्क कहा है, किन्तु व्याख्यान दोशों मायाओका किया है। उन्होंने लिखा है कि सुधर्मा स्वामीसे लेकर भगवान आर्थ इयाम तेबीसवें थे। इसका मतलब यह होता है कि परम्परा सुधमिस बारम्भ हुई। किन्तु सुचर्मासे स्थामाय तक स्थविरोकी सख्या १२ ही होती है। अतः भगवान् महाबीर और उनके क्षेष दस गणधरीको भी उसमें सम्मिलित करके दीरसे श्यामाय तककी तेईस ' सख्या पूरी की गई है और इस तरहसे बाचकवरोका वश भगवान महावीरसे प्रारम्भ हुआ माना जाता है। किन्तु जिस श्यामायको प्रज्ञा-पनाका कर्ता और वाचकवशका तेवीसवाँ पुरुष कहा है उनकी स्थिति निर्विवाद नहीं है। मेरुत्गकी विचारश्रेणिमे उस स्थान पर कालकाचार्यका नाम है। और व्याख्यामे लिखा है कि यह निगोदव्याख्याता कालकाचाय ही क्यामाय है या अन्य है, यह विचारणीय है। तपागच्छकी पृहावलीमें उन्हे तत्त्वार्थसूत्रकार स्वातिका शिष्य बतलाया है। और वीर निर्वाणके ३७६वे वषमें उनका स्वगवास बतलाया है। पट्टावलीमारोद्धारमे<sup>3</sup> भी यही काल दिया है। एक टिप्पणीम लिखा है कि चार कालकाचाय हए, जिनमेसे प्रथम इन्द्रके प्रतिबोधक निगोदका व्याख्यान करने-वाले स्थामाचाय थे. जो स्वातिके शिष्य थे और वी० नि० स० ३२० से ३३५ में हुए थे। नन्दिस्त्रकी स्थिवरावलीमे भी उन्हे स्वातिका शिष्य बतलाया है।

किन्तु प्रजापनामे जो उन्हें वाचकवरवशका तेवीसवा पुरुष बतलाया है उससे

वायगवरवंसाउ तेवीसश्मेण भीरपुरिसेण।
 दुङरभरेण मुणिणा पुन्वसुयसिद्धनुद्धीणं ॥३॥
 सुयसागराविएऊण जेण सुयरयणमुत्तमं दिण्ण।
 सीसगणस्य भगवजी तस्स णमी अज्जसामस्य ॥४॥
 टी०—'वाचका पूर्वविदो वाचकाह्य ते वराश्च वाचकवरा वाचकप्रधानास्तेषा वंश्न

टा०—'वाचका पूनावदा वाचकाश्य त वराश्च वाचकवरा बाचकप्रधानास्तेषा वंश्च प्रवाह । सुधर्मस्वामिन आरम्यं भगवानार्यश्यामस्त्रयोविंशतितम एव ।

 <sup>&#</sup>x27;अयं च प्रज्ञापनोपाककतसिद्धान्ते श्रीवीरादन्वेकादश्यमभृद्धि सह त्रयोविश्वतितम पुरुष
 दयामार्थे इति च्याख्यात ।' ततोऽसी स्थामार्थोऽन्यो वेति चिन्त्यम् ।'—वि०स०।

३ पट्टा० स० ए० ४६।

४ पट्टा० स०, ४० १५०।

चत्वार कालिकाचार्य । तथथा—प्रथम शक्तप्रतिवेषिक प्रशापनास्त्रकृत औरवाति-स्रिशिष्य स्थामाचार्य वी० सं० १२० त ३३५'—पट्टा० स०, ६० १९८ ।

केवल यही व्यक्त होता है कि वे पूर्वविदोकी परम्परामेंसे थे। किन्तु उससे वाचक-क्शकी स्थितिपर कोई प्रकाश नहीं पष्टता।

यह हम उपर लिख आये है कि आवश्यकिनयुक्तिमें गणघरवशके साथ वाजक-वशकों भी नमस्कार किया ह। विशेषावश्यकभाष्यके रचियता जिनमप्रमणि क्षमाश्रमणने अपने भाष्यमें उसका विवेचन करते हुए लिखा है कि 'यदि गणधरों और वाचकोका वश न होता तो जिनवर भगवान और गणधरोंसे उत्पन्न हुए भ्रुतका ग्रहण, धारण और दान आदि कौन करता ? जैसे गणधिप (गौतमादि) और गणधर (जम्बूस्वामी आदि शेष आचाय) द्वादशागके वक्ता होनेके कारण शिष्योंके हितकारी ह, बसे ही उस सूत्रके पाठक उपाध्याय भी शिष्योंके हितकारी है। अत उन उपाध्यायोंके वशकों भी नमस्कार करते है।'

इस भाष्यके अथसे स्पष्ट ह कि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने वाचकवशसे द्वाद-शागके पाठकोकी परम्पराका ही ग्रहण किया ह। उन्होने वाचकनामके किसी विशेष वशको सचना नहीं की।

अत मूल द्वादशागके वत्ता वाचक कहे जाते थे और उनकी परभ्पराका वाचकवश कहते थे। किन्तु निन्दिमूत्रम जा नागहस्तीके वाचकवशका उल्लेख है वह उक्त सामाय अथम प्रयुक्त न होकर विशेष अथमे प्रयुक्त हुआ है।

आयमगु और नागहस्तीमेसे आयमगुकी गणना दशपूर्वियोमें की जाती है, क्योंकि वे अन्तिम दशपूर्वी वज्रस्वामीसे पहले हुए माने जाते है। किन्तु नागहस्ती वज्रस्वामीके पश्चात हुए थे, अत वे दशपूर्वी नहीं थे। वज्रस्वामीके उत्तराधिकारी अायरिक्षत थे। वे सम्पूण नौ पूव और दशम पूवके २४ यविक मात्रके पाठी थे। उनके शिष्य दुवलिका पुष्पमित्र नौ पूव पढ़कर भी नवें पूवका भूल गये।

प्रभावकचिरतम<sup>3</sup> आयनिव्हलको आयरिक्षतके वशका तथा साढे नौपूर्वी बत लाया ह । किन्तु नन्दीसूत्रकी टीकामे मलयिगिरिने आयनिव्हलको आयमगुका शिष्य बतलाया ह और आय निव्हलके शिष्य नागहस्ती थे । निव्हसूत्रमे आयमगुको श्रुत-सागरका पारगामी और आयनिव्हलको दशन, ज्ञान एव तपमें नित्य उद्यत तथा नागहस्तीको कमप्रकृतिम प्रधान बतलाया है । टीकाकार मलयगिरिने निद्दस्० टीकामे 'कमप्रकृति प्रसिद्ध ह मात्र इतना ही लिखा है । किन्तु कमप्रकृतिकी टीका-मे उन्होने दूमरे अग्रायणी पूनके पचम वस्तु अधिकारके अन्तर्गत चतुथ प्रामृतका

१ जिणगणहरुगयस्म वि सुयस्स को गहणधरणलणाइ
कुणमाणा यह गणहरवायगवमी न होज्जाहि ॥१०६६॥
सीसहिया वत्तारो गणाहिबा गणहरा तपत्थस्स
सुत्तस्तोवज्ञाया वसो तेसि परम्परको ॥१०६७॥ —विशे० मा०।

२ विशे मा०, टी गा० २५११।

१ आर्थेनन्दिल प्रबन्ध —प्र• च०।

नाम कर्मप्रकृति बतलाया है। यह वही कर्मप्रकृतिक्राभृत है जिसके अन्तिम काला दिवस्थर परस्परामे धरसेनाचाय थे और जिसे उनमे पढ़कर भूतविल और पुष्प दन्तने षट्खण्डागमकी रचना की थी। अत नामहस्ती पूवपदांक्षयेदी थे। उनके समयमें पूर्वोके क्षानका बहुत कुछ लोप हो गया था। सम्भवत इसीसे उन्होंने वाचकोकी परस्परा (वश) स्थापित करके उनके बचे-खुचे अशोको सुरक्षित बनाये रखनेका प्रयत्न किया था।

हवेताम्बर परम्परामे पूर्वोक ज्ञानकी परम्पराका चलन बीर नि॰ के एक हजार वर्ष पयन्त माना गया है। माथुरी वाचनाके समयमे बलभीमें आगमवाचना करनेवाले नागाजुनको निन्दिसूत्रमे वाचक तथा उनके गुरु हिमवतका पूर्वथर लिखा है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम माथुरी वाचना पयन्त पूर्वेविद थे। किन्तु माथुरी और उसके समकालीन बालभी वाचनाओमें यद्यपि ग्यारह अगोंकी वाचना ता हुई किन्तु पूर्वोके किसी भी अशकी वाचना नहीं हुई। यदि हुई होती तो माथुरी वाचनाके डेढसौ वप बाद बलभीमें हुई अन्तिम वाचनामे ग्यारह अगोंकी तरह पूर्वोके भी कुछ अश अवस्य लिपिबद्ध किए जाते, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। अत स्पष्ट है कि स्वेताबर परम्परामे पूर्वोका ज्ञान नागहस्तीसे पहले ही विलुप्त हो चुका था। वह भी घटते-घटते देविद्याणिके कालमें केवल विषयसूची आदिने रूपमें ही अवशिष्ट रहा, जिसका प्रमाण निन्दसूत्र तथा समवायागसूत्रमें पायी जानेवाठी दिष्टवादिवष्यक सूची है। अस्तु, अब हमें देखना है कि निन्दसूत्रकी स्थविरावलीमें आगत आयमगु और नागहस्ती कब हुए थे।

निन्दस्त्रमे आयमगुके पश्चात आय निन्दलको स्मरण किया है और उनके पश्चात नागहस्तीको। निन्दस्त्रकी च्रिण और हरिभड़की निन्दस्त्रिमें भी यही क्रम पाया जाता ह। तथा दोनोमे आयमगुका शिष्य आय निन्दलको और आय निन्दलका शिष्य नागहस्तीको बतलाया है। इससे नागहस्ती आयमगुके प्रशिष्य अवगत होते है। किन्तु मुनि कल्याणिवजयजीका कहना है कि आयमगु और आय गन्दिलके बीचमे चार आचार्य और हो गये है और निन्दस्त्रमें उनसे सम्बद्ध दो गाथाएँ छूट गई ह जो अन्यत्र मिलती हैं। अपने इस कथनके समधनमें उनका कहना है कि आय मगुका युगप्रधानत्व बीर नि० ४०१ से ४७० तक था। परन्तु आय निन्दल आय रिक्तिके पश्चात हुए से और आर्य रिक्तिका स्वर्गवास की० नि० स० ५९७ में हुआ था। इसिकए आर्य निन्दल बी० नि० स० ५९७ के पश्चात हुए थे। इस तरह मुनिजीकी कालगणनाके अनुसार आर्य मगु और आर्य निन्दलका समय और जोड देने पर आर्य मंगु और नागहस्तीके बीचमें १५० वर्षके लगभम अतर केंद्रता है। अत मुनि कल्याणविजयजीके अनुसार आर्य मगु और नागहस्ती सम-

कालीन नहीं हो सकते। किन्तु जयभवलाकार वृणिसूत्रोके कर्ता आचार्य यतिवृष्य-भको आर्य मक्षका शिष्य और नागहस्तीका अन्तेवासी बतलाते हैं। यद्यपि साध-रणत्या शिष्य और अन्तेवासीका एक ही अय माना जाता है तथापि चूँकि अन्तेवासीका शब्दाथ निकटमें रहनेवालां भी होता है और इसलिये यतिवृषभको नागहस्तीका निकटवर्ती साक्षान शिष्य और आर्यमक्षका परम्परा शिष्य माना जा सकता ह। किन्तु जयधवलाकारका कहना है कि यतिवश्मने उन दोनोके पाद-मूलमें गुणघर कथित गाथाओंके अथका श्रवण किया। अत दोनो समकालीन होने चाहिये।

जयथवलाकारके अनुसार गुणधर आचाय अगज्ञानियोकी परम्परा समाप्त होनेपर बीर नि॰ सम्बत ६/३ के बादमें हुए। और द्वेताम्बर मान्यताके अनुसार आर्थ मगुका युगप्रधानत्व वीर नि॰ सम्बत ४७० में समाप्त हुआ। अत गुणधर-का समय मगुके दो सौ वर्षोसे भी अधिक उत्तरकालीन होनेसे गुणधरकी गाथाएँ आय मगुको प्राप्त नहीं हो सकती। रहे नागहस्ती। सो यदि मुनि कल्याणविजय-जीके मतानुसार आर्थ मगु और नागहस्तीके मध्यमें १५० वर्षोका अन्तर मान लिया जाता ह तो बीर नि॰ स॰ ६२० में उन्हें पट्टासीन होना चाहिए। व्वेताम्बर परम्परामें उनका युगप्रधातकाल ६१ वय माना जाता है। अत उनका समय वी॰ नि॰ ६८९ तक जाता है। यदि गुणधराचार्यको वीर नि॰स॰ ६८३ के लगभगवा सानकर सीधे गुणधरसे ही नागहस्तीका कसायपाहडकी प्राप्ति हुई मान ली जाये, जैसा कि इन्द्रनिन्दका मत है ता गुणथर और नागहस्तीका पौर्वापर्य बैठ जाता ह किन्तु एक दूसरी बाधा उपस्थित होती है—

जयधवलाकार और इन्द्रनिन्द दोनोका कहना है कि आयमञ्जू और नागहस्तीके पास कसायपाहुडके गाथासूत्रोका अध्ययन करके यतिवृषभ आचायने उनपर चूणिसूत्र रचे। वतमान त्रिलोकप्रज्ञप्तिके आधारपर यतिवषभका समय वी० नि० स० १०००के आस पास होता ह। अत उक्त प्रकारसे गुणधर और नागहस्तीका पौर्वापय बैठ जानेपर भी नागहस्ती और यतिवषभका गुरु शिष्यभाव नही बनता, नागहस्तीके दूसरे साथी आय मगुको तो पहले ही छोडा जा चुका ह।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्थय यतिववभने आय मधु या नागहस्तीका कोई निर्देश नहीं किया। उनके चूणिस्त्रोंमें किसी आचाय का सकेत तक नहीं है। त्रिलोकप्रक्षप्तिके अन्तमें एक गाथामें गुणघरका नाम होनेकी सम्भा-वना अवश्य ह। अपने चूणिस्त्रोमे वे पवाइज्जमाण और अपवाइज्जमाण

१ जो अज्जमेखुसीसो अतेवामी वि णागहत्थिम्स । सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वमहो मे वरं देक ॥८॥'

उपदेशका निर्देश अवस्य करते हैं, किस्तु किसका उपदेश प्रवाहण्यमाण और किसका उपदेश अपवाहण्यमाण है इसकी कोई चर्चा नही करते । यह चर्चा करते हैं जय-घवलाकार, जिन्हे इस विषयमें अवस्य ही अपने पूर्वके अन्य टीकाकारोका उपदेश प्राप्त रहा होगा । ऐसी अवस्थामें आय मध्यु, नागहस्ती तथा यतिवृषभके गृहशिष्य-भावको सहसा काल्पनिक और भ्रान्त भी नहीं कहा जा सकता ।

ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि क्या दिगम्बर परम्परामें आयमक्षु और नागहम्ती नामके स्वेताम्बर परम्पराके उक्त नामघारी दोनो आचा-योंसे भिन्न कोई दूसरे ही आचार्य हुए है जो महावाचक और अमाश्रमण जैसी उपाधियोंसे भूषित थे? किन्तु इस विषयमें कहीसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, क्योंकि किसी विगम्बर पट्टावलीमें इन आचार्योंका नाम नहीं मिलता।

इसके सिवाय दोनोंकी तुलना करनेसे कतिपय बातीमें समानता भी पायी जाती है। श्वेताम्बर परम्पराके आर्यमंगुकी तरह दिगम्बर परम्पराके आर्यमक्षु भी नाग-हस्तीसे जेठे थे, क्योंकि जयचवलाकारने सवत नागहस्तीसे पहले आर्थ मधुका नाम निदेश किया है। दूसरे, मगलाचरणमें तो आर्य मक्षुको ही विशेष महत्त्व देते हए लिखा है—'जिन आर्यमध्ने गुणघर वाचार्यके मुखसे प्रकट हुई गायाओं-के समस्त अथका अवधारण किया, नागहस्ती सहित वे आर्टीमक्षु हमें वर प्रदान करे। यहाँ नागहस्तीका केवल नाम निर्देश किया है और आर्यामंक्षको गुणघर-कृत गायाओं के समस्त अथका अवधारक कहा है। किन्तू आय मक्षको ज्येष्ठता देने-पर भी जयभवलाकारने उनके उपदेशको 'अपवाइज्जमाण और नागहस्तीके उप-देशको 'पवाइज्जमाण' नहा है। जो उपदेश सर्वाचाय सम्मत होता है और चिर-कालसे अविच्छिन्न सम्प्रदायके क्रमसे चला आता हुआ शिष्यपरम्पराके द्वारा लाया जाता है उसे पवाइज्जमाण कहते है। किन्तु जयधवलाकारने आय मक्षके सभी उपदेशोको 'अपनाइज्जमाण' नहीं कहा है। ऐसे भी प्रसग है जहाँ दोनोके उप-देशोको 'पबाइज्जमाण' कहा है। परन्तु ऐसे प्रसग वे ही हैं जिनमे आयमभ् और नागहस्तीमें मतैक्य है। इससे यह प्रकट होता है कि नागहस्तीके उपदेश ही पवाइज्जमाण माने जाते थे-आर्य मक्षके नही ।

उधर क्वेताम्बर साहित्यमें आर्य मगुकी एक कथा पाई जाती हैं, जिसमें लिखा है कि आर्य मंगु मथुरामे जाकर फ्रास्ट हो गये थे और मरकर यक्ष हुए थें। शायद इसीसे उनके उपदेशोंका मूल्य नहीं रहा था। इत्यादि बातोसे दोनो परम्पराओंके उक्त समान नामवाले दोनों आचार्य एक ही प्रतीत होते हैं।

इस सम्बन्धमें एक बात और भी उल्लेखनीय है। नन्दिसूत्रके अनुसार नाग-हस्ती कमप्रकृति (महाकर्मप्रकृतिप्राभृत) के विक्रिष्ट काता वे और जयधवलाके अनुसार कवायप्राभृतके विक्षिष्ट क्षाता थे। नागहस्तीके कवायप्राभृतका अक्स्यम

करके यतिवयभने उसके उपर चूणिसूत्रोंकी रचना की थी। उन चूणिसूत्रोमें यति-वयभने 'एसा कम्मपयडीसु' के द्वारा कमप्रकृतिका निर्देश किया है। इससे यह प्रकट होता ह कि यतिवृषम महाकमप्रकृतिप्राभतके भी ज्ञाता थे। सम्भवतया उसका भी अध्ययन उन्होने नागहस्तीसे किया होगा। इसमे भी नन्दिसूत्रमें निर्दिष्ट नागहस्ती और जयधवलामे निर्दिष्ट नागहस्ती एक प्रतीत होते है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चू कि कथायप्राभृत और कमप्रकृति दोनों कर्मसिद्धान्तसे सम्बद्ध थे, इसलिए दोनोंके कुछ प्रतिपाद्य विषयोंमे समानता थी। दिगम्बर
परम्परामें तो 'कमप्रकृति' नामक कोई ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं है किन्तु स्वे
ताम्बर परम्परामें कमप्रकृति नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर
इसोई (गुजरात) से प्रकाशित हुआ है। उसके कर्ताका नाम शिवशमसूरि कहा
जाता ह। किन्तु अभी वह निविवाद नहीं हैं। कमप्रकृतिको उपान्त्य गाथामें कहा
है'— मैंने अल्यबुद्धि होते हुए भी जैसा सुना वैसा कमप्रकृतिप्राभतमे इस ग्रन्थका
उद्धार किया। दृष्टिवादके जाता पुरुष स्वलिताशोको सुधारकर उनका कथन
करे।' इस ग्रन्थपर एक चूणि ह। उसके आरम्भमे लिखा ह कि— 'विच्छिन्न कमप्रकृति महाग्रन्थके अथका परिज्ञान करानेके लिए आचाय ने उसीका साथक नाम
धारी कमप्रकृतिसग्रहणी प्रकरण प्रारम्भ किया ह।' अत यह ग्रन्थ प्राचीन होना
चाहिए।

इसके सक्रमकरण नामक अधिकारमे कवायप्राभृतके बन्धक महाधिकारके अन्तगत सक्रम अनुयोगद्वारकी तेरह गाथाण अनुक्रममे वाई जाती है। तथा सर्वोपश मनानामक प्रकरणमे कथायप्राभृतके दशनमोहोपशमना नामक अधिकारकी चार गाथाए पाई जाती ह। दोना प्रन्योम आगत उक्त गाथाओके कुछ पदा और शब्दो में व्यतिक्रम तथा अन्तर भी पाया जाता ह।

यहाँ इस बातके निर्देशसे केवल इतना ही अभिप्राय व्यक्त ररना ह िक कपायप्राभतके जाता कमप्रकृतिके और कमप्रकृतिके जाता कपायप्राभतके अञ्चत या पूणत जाता होते थे। अत नागहस्ती दानोके जाता थे और उन्होकी तरह यतिवृषभ भी दोनोक जाता थ। किन्तु कषायप्राभतके वह विशिष्ट जाता थ।

इसके सिवाय आय मन्यु और नागहस्तीको महावाचक कहा गया ह । उघर नम्दीसूत्रमे नागहस्तीके वाचकवशका निर्देश ह

इन सब बाताके प्रकाशम तोनो परम्पराओके उक्त दोनो आचाय हमे तो अगल अलग व्यक्ति प्रतीत नही हाते। किन्तु ऐसी स्थितिमे यह प्रश्न पदा होना स्वाभाविक है कि वे किस परम्पराके थे—दिगम्बर थे या द्वेताम्बर ? क्योंकि यो

 <sup>&#</sup>x27;श्य कम्पप्पाडीओ नहा सुंयं नीयमप्पमश्णावि ।
 सोहियणा भोगक्यं कहंतु व्रदिट्ठिवाय नु ॥''

तो अन्तिम केवली जम्बूस्वामीके निर्वाणके साथ ही दोनों परम्पराओके आचार्योकी नामावली भिन्न हो जाती है। किन्तु अतकेवली भंद्रबाहु उसके मध्यमे एक ऐसे आलोकस्तम्म है, जिनके प्रकाशकी किरणोको दोनो अपनाये हुए हैं। उनके प्रधात ही सबभेदका मूत्रपात होता ह, जा आगे जाकर विक्रम सम्बत्तकी द्वितीय शताब्दीके पूर्वाधमे स्पष्ट रूप ले लेता ह। अत श्रुतकेवली भद्रबाहुके पश्चात अन्य कोई आचाय ऐसा नही हुआ, जिसे दोनों परम्पराओने मान्य किया हो। इससे उक्त प्रदन पैदा होना स्वामाविक ह। उसके समाधानके लिए हमे दोनों परम्पराओमें उत्त दोनों आचार्योकी स्थितका विश्लेषण करना होगा।

गुणधर और धरसेनकी गुरुपरस्परा भिन्न थी। गुणधररिवत कथायप्राभृतको आग्रममु और नागहस्तीके द्वारा जानकर यतिवृषभने उसपर कृणिसूत्रोकी रचना की और धरमेनमे महाकमप्रकृतिप्राभृतको पढकर मृत्विक और पुष्पदतने उसके आधारपर घटखण्डागम मिद्धान्तकी रचना की। इन दौनो बन्योके कतिपय मन्तव्योमे भेद भी पाया जाता ह—जयघवला और धवलाटीकामे उनकी चर्चा है। उनका निर्देश करते हुए टीकाकारने दानोका भिन्न । आवार्योका कथन कहा है। इससे भी दोनों सिद्धान्तग्रन्थोकी परम्पराके भेदका समथन होता है। किन्तु इस गुरुपरम्पराभेदमें ऐसी कोई बात नही ज्ञात हाती है जिसमें स्वेताम्बर-दिगम्बरपरम्परा रूप भेदका ममथन हाता हो या सकेत मिलता हो।

उधर क्षेताम्बर परम्परामें न तो गुणधराचायका नामोनिशा मिलता है और न यतिवषभका । हाँ, रेसित्तरीचूणिमें 'कषायप्राभृत का निर्देश अवस्य पाया जाता है । इधर दिगम्बर परम्परामे गुणधर, आयमक्षु और नागहस्तीका नाम कषाय-प्राभृतके निमित्तस केवल जयधवला और श्रुतावतारमें ही स्पष्टक्पसे आता ह । विसी गुवावली या पट्टावलीमें इनका नाम हमारे देखनेसे नहीं आया।

द्वेताम्बर परम्परामें भी आर्थमगु और नागहस्तीका विवरण एक-एक गाथा के द्वारा केवल निन्दसूनकी स्थविरावलीमें ही पाया जाता है। इनके किसी मत-का या किसी कृतिका कोई उल्लेख क्वेताम्बर साहित्यमे नहीं मिलता। जब कि जयभवलाके देखनेसे यह प्रकट होता है कि टीकाकार वीरसेल स्थामीके सामन काई ऐसी रचना अवस्य थी, जिसमे इन दोनो आचार्योके मतोका स्पष्ट निर्देश था, क्योकि यतिवृषभने अपने चूणिसूत्रोमें 'पवाइज्जमाण' उपदेशका निर्देश अवस्य किया है किस्तु किसका उपदेश 'पावाइज्जमाण' और किसका उपदेश 'व्यपवाइ-ज्जमाण' है, यह निर्देश नहीं किया। इसका स्पष्ट विवेचन किया है टीकाकारने,

१ का पान, मान १, प्र इट६। बस्बीन, पुर १, प्र २१७।

 <sup>&#</sup>x27;त' च कसायपाहुबादिसु विश्विति काउ परिसेलियं'—सि० खू॰, पृ॰ १२ ।

अत उनके सामने काई उक्त प्रकार की रचना अवश्य होना चाहिये। इस तरह आयमंद्र और नायहस्तीको हम दोनो परम्पराओं इस रूपमें पाते हैं कि उसपर से यह निणय करना शक्य नहीं है कि ये दोनो जाचाय अमुक परम्पराके ही थे। किन्तु इतना स्पष्ट है कि ये दोनो दिष्टिवादके अगभूत कमसिद्धान्तके प्रमुख जाता थे और इसीसे महावाचक कहे जाते थे। कमसिद्धान्त एक ऐसा विषय है जिममे दिगम्बर और विताम्बरत्वको दिष्टिय मनभदोको कम ही स्थान प्राप्य ह। कमशास्त्रके वेत्ताभवरत्वको दिष्टिय मनभदोको कम ही स्थान प्राप्य ह। कमशास्त्रके वेत्ताभवरत्वको एक स्वतत्र परम्परा भी था, जा किमक कहलाते थे। इन कामिकोका मैद्धान्तिकोसे अनेक विषयामें मतमेद था, व्यनाम्बर साहित्यके अवलोकनमे ही यह बात प्रकट होती ह। सद्धान्तिकोका मत दिगम्बर परम्परामे नही पाया जाता, किन्तु कामिकोका मत दिगम्बर परम्पराके मतसे प्राय भेन खाता ह। आयमगु और नागहस्ती सम्भवत्या कामिक परम्पराके आचाय थे। दूसरी बात यह भी ह कि ये दोनो आचाय ऐसे समयमे हुए, जब दिशम्बर द्वताम्बर भेदका प्रावत्य नहीं हुआ था। अत कम-मे कम कमसिद्धान्तके पठन-पाठनम उस समय आम्नायभेदका प्रश्न नही था। आगे सद्धान्तिको और कामिकोके मतभदोके प्रदशन द्वारा इस विषयपर विशेष प्रकाश डाला जायेगा।

इस तरह दोनो परम्पराओक उक्त आचाय हमे भिन्न भिन्न प्रतीत नही होते। फिर भी दोनोकी समकालीनताका प्रदन बना ही रहता ह। उमके समाधानके लिय हमें सवप्रथम निन्दसूत्रकी स्थविरावलीका ही प्रयवेक्षण वरना हागा।

च्वताम्वर आम्नायकी दो स्थिवराविलया प्रमुख और प्राचीन मानी जाती है। उनमेले एक कल्पसूत्रम पाई जाती ह और दूसरो निन्दसूत्रमे। भद्रबाहु श्रुतकेवली-के गृष्माई सभूतिविजयके शिष्प स्थूलभद्रमे दानो स्थिवराविलया चलती है। स्थूलभद्रसे पूवके स्थिवरोमे कोई अन्तर नही है।

स्थालभद्रके दो शिष्य थे—आय महागिरि और सुहस्ती। आय महागिरिकी स्थाविशवली निन्दसूत्रमें ह और आय सुहस्तीकी कल्पसूत्रमें। किन्तु दोनो गुर्वाव लियाँ देवद्विगणिसे सम्बद्ध होनेसे देवद्विगणिकी कही जाती है। मुनि दशनविजयणी कल्पसूत्रस्थविरावलीको गणघरवशीय और निन्दसूत्रपट्टावलीको वासकवंशीय बतलाते है। कल्प॰ स्थ॰ को क्यो गणघरवशीय माना गया है, यह हम नही समझ सके क्योंकि दोनो ही स्थविरावलियाँ सुधर्मी गणघरसे आरम्भ हुई हैं। स्थूलमद्रके दो शिष्योमे हो जनमें भेद पहता है। तथा आय महागिरिकी शिष्यपरम्परामें ही आयमग और नागहस्तीका नाम आया है। आय महागिरिकी मन्दिन्स्थोक्त शिष्यपरम्परा इम प्रकार है—विलस्सह, स्वाति, क्यामाय, शाण्डिस्य, समुद्र, मगु, नन्दिल, नागहस्ति आदि। और आय सुहल्तिकी शिष्यपरम्परामें उनके

दो शिष्य हुए-सुन्यित और सुत्रबुद्ध । उन दोनींके इन्द्रदिश नामका शिष्य हुआ । उसके बायदिन, उसके सिहगिरि, उसके बच्चसेन बाहि । मन्दिसून स्थ० में मगु और निस्दलके बीचमें चार नाम और भी पाठक्तररूपमें मिलते हैं--- वे हैं--- आर्थ धम, भद्रमुप्त, बज्ज और आर्थ रक्षित । बज्जका नाम कंत्यसनकी स्विवशक्तीमें भी आमा है। ये वफास्वामी अन्तिमदसपर्वी थें। इन्हींने सिहिंगिरिसे बीक्षा ली थी और भद्रगुप्तसे पर्वोका अध्ययन किया था। इमीसे शायद उन्हें दौनो स्विव-राविलयोमें स्थान दिया गया है। किन्तु कल्पसूत्रकी स्वविरावकीके अनुसार आर्थ सहिन्त और वजस्वामीके बीचमे चार नाम है। और निन्दसुवकी स्वविरावलीमें यदि उत्त बार नामोको सम्मिलित किया जाता है तो आय महाजिरि और यज स्वामीके बीचमे आठ नाम हो जाते हैं। अर्चात् वज्जस्वामी जाय सुहस्तीकी पाचवी पांडीमें ये और आय महागिरिको आठवा पीडीमें थे। उधर एक 'द वाकाल श्री श्रमणसघस्तोत्र<sup>र</sup> नामक पटावलीम आय सुष्ठस्ति और वक्तस्वामीके वीचमें होने-वाल मात यगप्रधानोक नाम दिये हैं और तपागच्छकी पटाबलीमें भी उनका निर्देश किया है। वे मात युगप्रधान है-गुणसुन्दर, कालिकाचाय, स्कन्दिलाचाय रवतीमित्र धमसूरि भद्रगुप्त और श्रीगृष्ट । ये सातो नाम न तो कल्पसूत्रकी स्व-विरावलीमे हैं और न नन्दिसुत्रकी स्थविरावलीमे । हाँ पाठान्तररूपमे जो चार नाम नन्दिस्त्रकी स्थविरावलीमें यिमिलित किये जाते है उनमेसे दो नाम 'धमसूरि और भद्रगप्त इनमे है।

मेन्तुगने अपनी विचारश्चेणीमे लिखा है—'स्थूलभद्दके दो शिष्य थे—आय महागिरि और आय मुहस्ती । उनमेंसे आय महागिरिकी शाखा मुख्य हैं । स्थवि-गावलीमे वह इस प्रकार कही है—सूरि बलिस्सह, स्वाति, श्यामार्य, शाहिल्य, समुद्र मगु, नदिल नागहत्थी, रेवती, सिंह, स्कन्दिल, हिमवन्त, नागार्जुन, गोविन्द भूतदिल्ल, लोहित्य, दूष्यगणि और देविद्र । श्रीवीग्स्यामीके पश्चात् सत्ताईसवें युग प्रधान देविद्वगणिने सिद्धान्तोंका व्यवक्छेद न हो, इसलिये उन्हें पुस्तकाक्द किया दूसरी शाखा, जो कल्यसूत्रमें कही है, इस प्रकार है—'आय सुहस्ती, सुस्थित, इन्द्रदिल्ल, आयदिल्ल, सिहणिरि, वज्रस्वामी, वज्रसेन । इन दोनी शाखाओंमें आर्य सुहस्तीके पश्चात् गुणसुन्दरका और श्यामार्यके पश्चात् स्कन्दिलाचार्यका नाम नही

देखी, प्रभाव चव में बज्र स्वामीका चरित ।

२ पट्टा० स० ५० १६।

 <sup>&#</sup>x27;श्रीआर्थमुहस्ती श्रीवज्ञस्वामिनोर तराले श्रीगुण्युन्दरस्रि-, श्रीकाखिकाचार्यः, श्रीस्वीकि लानार्थं , श्रीरेवतीमित्रसरि , श्रीवर्मस्रिः, श्रीकद्रमुखाचार्यः, श्रीसुन्ताचार्यक्ष क्रमण सुनप्रधानसप्तकं वर्ष्यः।'

पाया जाता, तथापि सम्प्रदायमे देखा गया इसलिये यहाँ वैसा ही लिख दिया'।

अत द्वेताम्बर पट्टाविलयां भी व्यवस्थित नहीं है। डा॰ बेवरने (इ॰ ए॰, जि॰ १९ प० २९३ आदि) निन्दसूत्रकी स्थिवरावलीके विषयमें लिखा है कि उसम बडी अनिश्चितता ह। अवचूरी गाथा २१-२२ के यिषयमे लिखा है कि क्षेपक होनेसे वित्तमें इनका कथन नहीं किया। गाथा ३३-३४ पर टिप्पणी हैं कि इन दोना गाथाओना अथ आवश्यक दीपिकाके आधारसे लिखा है अवचूणिमें भी नहीं ह। गाथा ४१-४२ प्रक्षिप्त ह। गाविन्दाचार्यके विषयमें उसका कथन ह कि 'शिएयकमना अभाव होनेस वर्त्तमें वर्त्त में नहीं कहा-अवश्यकरीकासे लिखा ह।'

डा० बेवरने जो गायानम्बर दिया ह वह गायानम्बर हमारे मामने उपस्थित स्थितिगवलीमं मेल नहीं खाता ! वह लिखते हैं कि गायानम्बर ३३ जिसमें आय निव्वलका निर्देश ह सन्तेहास्पद है। मलयगिरिटीकाबाले निव्दसूत्रमें तथा पट्टावलीसमच्चयमें प्रकाशित निव्दसूत्रपट्टावलीमें आय निव्वलबाली गाथाका नम्बर २ ह। इस तरह चारका अन्तर ह। यदि दो प्रित्यल गायाओकों भी मन्मिलत बर लिया जाय नो भी दोका अन्तर रहता ही ह। अत निव्दसूत्रकी पट्टावली भी सुव्यवस्थित नहीं है और इसलिये उसके आधारपर आयमगु और नागहस्तीके मध्यमें जा एक शताब्दिसे भी अधिकका अन्तराल निकलता ह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

## गुणधर और धरमेनका पौर्वापर्य

आयमक्षु और नागहस्तिकी प्रासिगक चर्चाके अनन्तर हम पुन आ०गुण अरकी और आते ह । आचाय गुणघरके समयपर प्रकाश डालनेके लिए घरसेनके समय पर सम्पेपमे चर्चा करना अनुपयुक्त न होगा।

धवलाकारने वीर निर्वाणसे ६/३ वप पश्चात जब अगपरम्पराका विकछद हो गया, उनका भी होना बतलाया ह। विन्तु जमे गुणधर और सतिवृपभका नाम किसी दि० जन पट्टावलीमे नहीं पाया गया वसी बात धरसेन और उनके शिष्य मृतविल पुष्पदन्तके विषयमे नहीं कहीं जा सकती। नन्दीसघकी प्राकृतपट्टावलीमें इन गुरु शिष्योका नाम पाया जाता है। यह पट्टावली कई दिष्ट्योसे महस्वपूर्ण है। यद्यपि इसमें भी महावीरके निर्वाणके पश्चान ६/३ वर्षोंमें कालक्रमसे होन वाले आचार्योकी नामावली प्राय उसी क्रमसे दी है जिस क्रमसे वह तिलीय पण्यात्ति धवला, जयधवला आदिमें पाई जाती है किन्तु उसमें को कालगणना दी है उसम उक्त सब प्रस्थाने वैशिष्ट्य है। उक्त ग्रम्थामें महावीर-निर्वाणसे अन्तिम आचारांगधर लोहाचाय तककी कालगणना ६/३ वर्ष बतलाई है। किन्तु नन्दी पट्टा० के अनुसार लोहाचाय तककी कालगणना ६/३ वर्ष बतलाई है।

दोनोकी कालगणनामे ११८ वषका अन्तर है।

उस्त ग्रन्थोंके अनुसार महावीर निर्वाणके पश्चात् क्रमश ६२ वषमे तीन-केश्वली, १०० वर्षोमे पाँच श्रुतकेवली और १८३ वर्षोमें ग्यारह दसपूर्वी हुए। न०प० मे भी यहाँ तक कोई अन्तर नहीं है। जागे उक्त ग्रन्थोम पाँच एकादशाग-धारियोंका काल २२० वर्ष और चार एकांगधारी आचार्योंका काल ११८ वर्ष बतलाया ह, जो अधिक प्रतीत होता है। किन्तु न० पट्टा० में ५ ग्यारह अग-धारियोंका काल १२३ वष और चारका काल ९९ वष बतलाया है जिसमें २ वष की भूल हानेसे ९७ वष होते है, अत ११८ वषका अन्तर स्पष्ट है। इन ११८ वर्षोंमें क्रमसे अहद्वलि, माधनन्दि धरसेन, पुष्पदन्त और भूतविल हुए। इसप्रकार इस पट्टावली अनुसार धरसेनका समय वीर-निर्वाणसे ६१४ वष पद्दचात आता ह। पट्टावली भे धरसेनका काल १९ वष, पुष्पदन्तका तीस वष और भूतविलका बीस वष बतलाया ह। अत इन तीनोंका समय वीरनिवाणके पद्दचात ६१४से ६/३ वपके अन्दर आता है।

पीछे धवलासे जा मुताबताग्का आख्यान दिया है उससे यह स्पष्ट है कि धग्मेनाचाय मत्रशास्त्रके भी विद्वान् थे। उनके द्वारा रचित एक जोणिपाहुड नामक ग्रम्थका निर्देश १५५६ वि० सम्बतमे लिखी गई बृहट्टिप्पणिका नामक सूचीमें पाया जाता है। उसमे उमे बरसेनके द्वारा वीरनिर्वाणसे ६०० वृष पश्चात् ग्या हुआ लिखा ह।

इसस भी नन्दी॰ पट्टा॰ के धरमेनविषयक समयकी पुष्टि होती हैं। अत धरमनका समय वि भकी दूसरी शताब्दीका पूर्वाई प्रमाणित हाता है।

पहले लिख । । ये हैं कि वीरसनन बीर-निर्वाणम ६८३ वप बाद गुणधर और धरसनका हाना बतलाया ह । और इन्द्रतन्दिक कथनस यह स्पष्ट ह कि इन दानो आचायोंकी गुरुपरम्परा त्रिस्मृतिक गतमे जा चुकी थी । फिर भी जो बीरसन स्वामीने उक्त दानो आचार्याका उक्त समय बतलाया ह वह सभवतया इस आधारपर बतलाया है कि अगज्ञानके रहते हुए उस लिपिबद्ध करनेका कोई प्रयत्न नही किया गया । अगज्ञानियांकी परम्परा समाप्त हो जानेपर जब श्रुतिबच्छेद-

<sup>&#</sup>x27;अहिबल्लि माधनदि य धरसेण पुष्पभ्यंत भूतवली। अडवासं इगवीस उगणीमं तीस बीस बास पुणी ।।१६ ।। इसासय अठार वासे इयंगभारी व सुणिवरा जाहा। उ सथ तिरासिय वासे णिव्वाणा अगरिति कहिय जिणे ।।१७।। न०प०

इस पट्टावली तथा घरसेनके समयकी विवेचनाके किए देखें---घटखं० पु० १ की प्रस्तावना, तथा समन्तकद्र' पृ० १६१ ।

२ योनिप्राभृतं वीरातः ६०० धारसेनम् ।' बह् ० टिप्प०, जैन०सा०सं० आम १, २ ।

का भय उपस्थित हा गया तभी उसके बचे-खुचे अशोका लिपिवड करनेकी विक्ता उत्पन्न हुई।

किन्तु अगजानियोकी परम्परा समाप्त हो जानेके बाद ही श्रुतिवच्छेदके भयकी सम्भावनाका होना हमें समुचित प्रतीत नही होता, क्योंकि कषायप्राभृत और षट्खण्डगमकी रचना पूर्वोके अविशिष्ट बचे अशोके आधारपर हुई थी और पूर्वोकी अविच्छिन्न परम्पराका अन्त वीरिनर्वाणसे ३४५ वष पञ्चात ही हो गया था। उसके होनेपर घीरे घीरे पूर्वोके अविशिष्ट बचे अश भी विस्मृत होते गये। पूर्वोकी अविच्छिन्न परम्पराका अन्त हो जानेपर भी अगजान तीन सौ वषमे भी अधिक कालतक क्रमश हीयमान अवस्थानमे बतमान रहा। इतने सुवीध कालतक विच्छिन्न पूर्वोके अविशिष्ट अशको सुरक्षित रखनेकी भावनाका न होना और जब अगजान ही नष्ट हो चुका तब वैसा हाना बुद्धिग्राह्म प्रतीत नही हाता। पीठिकाम यह स्पष्ट किया गया है कि अगोसे पूर्वोका विशेष महत्त्व था। और पूर्वोका जान ६८३ वर्षोके मध्यम ही विच्छिन्न हो गया। अत उनके विच्छिन्न होनेके पश्चातस ही उनको सुरक्षित रखनेकी भावनाका उत्पन्न हाना न्याभाविक था।

फिर भी यत धरसेनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दीका पूर्वाध प्रमाणित होता ह और लगभग यही समय (बी० नि० ६२० ६८९) व्वेताम्बरीय पट्टावलीके अनुसार नागहस्तीका आता ह । और गुणधरके द्वारा रचित गाथाए आयमक्षु और नागहस्तीको प्राप्त हुई थी, अत गुणधर अवश्य ही उनस पूववर्ती होने चाहिये।

धरसन और नागहस्तीकी समकालीनना इसिलये भी सभव प्रतीत हाती ह कि दानो कर्मप्रकृतिप्राभृतके जाता थे। धरसनने कमप्रकृतिप्राभृतका ज्ञान भूतविल-तथा पुष्पदन्तको दिया उन्होन उसके आधारपर षटखण्डागमकी रचना की। उसके पहचातम कमप्रकृतिप्राभृतका विच्छेद हागया। टीकाकार बीरसेन स्थामीके अनुसार उसो कर्मप्रकृतिप्राभृतका निदश अपने चूणिसूत्रोम एसा कम्मपयडीसु लिखकर यतिवृपभन भी किया ह। यतिवषभका नागहस्तीसे कषायप्राभृतका ज्ञान प्राप्त हुआ था और नागहस्ती कमप्रकृतिके विशिष्ठ ज्ञाता थे। अत धरसेन और उनके शिष्य भूतविल पुष्पदन्त तथा नागहस्ती और उनक शिष्य यतिवृषभ ऐसे समयमे हुए थे जब कमप्रकृतिप्राभृत विच्छिन्न नही हो सका था। अत इनके मध्यमे दीधकालका अन्तर सभव प्रतीत नही हाता। और ऐसी स्थितिमे आचाय गुणधर अवस्य ही धरमनक पूवकालिक प्रतीत होते ह।

यह ऊपर लिख आये हैं कि नन्दिसचकी पट्टावलीमें लोहाचायके पश्चात् ११८

१ एसा कम्मपयहीसः। कम्मपयहीओ णाम विदियपुन्वप चमवस्थुपहिबद्धी चउत्थी पादुङ साण्णिदी अहियारी अस्थि। -- जब ४० प्रोव काव, पृब्द ६५६७।

वर्षमें ऋमश पाँच आन्नायोंका होना बतलाया है वे आन्नार्य हैं - अहद्वलि, माघ-निन्द, घरसेन, वुष्पदन्त और भूतविल । इनमेसे अर्ह्वविलके विषयमें इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि उन्होंने जैनधममें सबोकी रचना की थी। जो मुनि शाल्मिलमहावृक्षके मूलसे पधारे थे उनमेंसे कुछको 'गुणधर' । सजा दी और कुछको 'गुप्त' नाम दिया । यदि ये 'गुणधर' नाम आचाय गुणध्रकी स्मृतिमें दिया गया हो तो स्पष्ट है कि गुणधराचाय अहद्बल्तिसे पहले हो चुके थे। किन्तु चू कि गुणधर संज्ञा देनेका कोई कारण नही बतलाया गया, इसलिये इसपर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता। फिर भी यह सजा उपेक्षणीय भी नही है।

प्रकृत विषयपर और भी प्रकाश बालनेके लिये हमें धवला और जयधवलाको टटोलना होगा। बीरसेन स्वामीने गुणघरको बाचक और आर्यमंशु तथा नागहस्ती-को महाबाचक लिखा है। और धवलाकी टीकामे बाचकका अथ पूर्वविद किया है। जैसे गुणधर कथायप्राभृतके ज्ञाता थे, वैसे ही घरसेन भी कमप्रकृतिप्राभृतक ज्ञाता थे। विन्तु फिर भी धरसेनको बाचक नही लिखा, इसका कारण क्या है?

इसके समाधानके लिये हमे धवला और जयधवलाके प्रारम्भिक भागपर दृष्टि डालनी चाहिये। धवलाके प्रारम्भमे वीरसेन स्वामीने धरसेनको अष्टागैमहानि-मित्तका पारगामी लिखा है, किन्तु किसी पूर्व या उसके अशका जाता नहीं लिखा, पुष्पदन्त-भूतबलिको क्या पढाया, यह भी स्पष्ट नही किया----ग्रन्य पँढाया और ग्रन्थ समाप्त होगया। जव पुष्पदन्त सत्प्ररूपणाके सूत्रोंकी रचना करके जिनपालितकी भूत-बलिके पास भेजते हैं तब उन्हें भय होता है कि मैहाकमप्रकृतिप्राभृतका विच्छेद हो जायेगा । और उसपरम यह अनुमान करना पडता है कि घरसेनने अपने शिष्योको महाकमप्रकृतिप्राभृत पढ़ाया था और वह उसके जाता थे। आगे ता बीरसेनने स्पष्टरूपसे उन्हे महाकमप्रकृतिप्राभतका ज्ञाता लिखा है। अब जयधवलाको देखिये। मगलीचरणके पद्यसे ही यह स्पष्ट हाजाता है कि गुणघरन कषायप्राभृतका गाया-

१ य शालमलामहारुममूलायनयोऽभ्युपगनाम्सेषु । काँहिचर् ग्रणधरमञ्जान् काँहिचर् ग्रप्ता हयानकरोत्।।९४॥ श्रुता०।

अट्ठनमहाणिमिश्तपारएण — बट्ख०, सा०१, ५० ६७।

गथो पारको गथो समाणिका ---पृ० ७०।

महाकम्मप्याडिपाहुडस्स वोच्छेदो होहदित्ति --पू० ७१।

महाकम्मपयद्विपाहुडामियजलपवाहो धरमेणभडारय सपत्ता । भूतविल पुष्फदताणं महाकम्मपर्याखपादुरं स्थल समाणिद । महाकम्मपर्याखपादुङमुबसहरिकण छखंडाणि कयाणि।-- षट्ख, पु० ९, ५० ५३।

६ 'जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतस्थं। गोहाहि विवरियं तं गुणहरमहारय वंदे ।।६।। कः पार भार १।

अोद्वारा व्याख्यान किया। मगलाचरणके पश्चात आदिवाक्यसे ही गुणधरका गुणगान करते हुए वह लिखते ह—'ज्ञानप्रवाद पूक्के निमल दसवे वस्तु-अधि कारके तीमरे कथायप्राश्तरूपी समुद्रके जलसमूहसे घाये गये मतिज्ञानरूपी लोचनो-से जिन्हाने त्रिभुवनको प्रत्यक्ष कर लिखा है ऐसे गुणपर भट्टारक है और उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओमें सम्पूण कथायप्राभतका अथ समाया हुआ ह। आगे पुन बीरसन स्वामीने तीसरे कथायप्राभतको महासमद्रकी उपमा दी ह और गुणधरका उसका पारगामी बतलाया ह। किन्तु धवलाम अरसेनाचायके प्रति इम प्रकारके उद्गार दिष्टगोचर नहीं होते।

इन बातोसे प्रतीत हाता है कि गुणधर पूर्विवदोकी परम्परामेसे थे। किन्तु धरसेन पूर्विवद होत हुए भी पूर्विवदोकी परम्परामेस नही थे। दूसरे, धरसेनकी अपेक्षा गुणधर अपन विषयक बिशिष्ट अथवा पूण ज्ञाता थे और इसका कारण यह हो सकता ह कि गुणधर ऐसे समयसे हुए थे जब पूर्वोक आशिक ज्ञानम उतनी कमी नही आई थी जितनी कमी घरसनके समयमें आगयी था। इन सब बातोपर बिचार करनेम गुणधर अस्तेनसे पूर्विवर्ती प्रतीत होते ह।

इस विषयमे एक बात और भी स्पष्ट कर दना आवश्यक है। इन्द्रनिस्दिन अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि भूतबिल आचायने पटखण्डागमकी रचना करक उसे पुस्तकोम न्यस्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पचमीके दिन चतुर्विच संघके साथ उसकी पजा की। उसके कारण यह तिथि श्रुतपचमीके नामसे ख्यात हुई। आज भी जैन उस दिन श्रुतकी पूजा करत है।

घरसनाचायन मुनिमघन। पत्र लिखनर दा मुनियोका बुलाया था और पढा-लिखाकर उन्हें याग्य बनाया था। उन्होन अगित आगमके आवारस प्रन्थरचना करके उसका पुस्तकाम यग्न कराया, अत सधके द्वारा उसका उत्मव मनाया जाना उचित हा था। किन्तु गुणधरने ता स्वय ही दामौ तेतीस गाथाओमे समस्त कषायप्राभतका निबद्ध किया था। और उन्ह पुस्तकोम भी न्यस्त नहीं किया था, क्योंकि जयधवलाम लिखा है कि आचायपरम्परास आनी हुई वे गाथाएँ आय-मधु और नागहस्तीको प्राप्त हुइ। और उन दोनोंके पादमूलमें उनके अथको सम्यक प्रकारस सुनकर यतिवृषयभन उनपर चुणिसूत्र बनाय।

पुणो नाओ चेव सुत्तगाहानी आङ्गियपरपराए आगच्छमाणाओ अञ्ज्ञसंखुणाग इस्थीण पत्ताओ। पुणो तेमि दोण्हं पि पादमू ले अत्थं सम्म सोऊण जियबसङ्भडारणण पत्रयणवच्छलंण चुणिणसुत्त कर्यं—क० पा० भा० १ गा० १, ५० ८८।

इन्द्रनिष्दिने लिखा है कि गुणधरने गायासूत्रोको रचकर नागहस्ति और आयमक्षुके लिये उनका न्याख्यान किया और उन दोबोके वाम मितवृषभने उन गाथासूत्रोका अध्ययन किया और उनपर वित्तसूत्रकृप चूर्णिसूत्रोकी रचना की।

उक्त दाना कथनास यही प्रमाणित होता है कि कथायप्राभृतके गाथासूत्र मौलिक ही प्रवाहित हुए। जब कि पट्खण्डागमके सूत्र पुस्तकबद्ध किय गय। अत आगमका सवप्रथम पुस्तकारूढ करनेके उपलक्ष्यमें हुए मनाना उचित ही था।

इससे भी यही प्रतिफलित हाता ह कि कषायप्राभृतकी रचनाके समय आगम-को पुस्तकारूढ करनेकी परिपाटी प्रचलित नहीं हुई थी। जबिक वट्खण्डागमके समय उसका प्रचलन हो चुका था। इसस भी षट्खण्डमसे कषायप्राभतके पूर्व-वर्तित्वका ही समथन हाता ह। अत गुणवर बरसेनसे पहले होने चाहिये। कषायपाहुड नाम और विषयवस्तुका स्रोत

कषायप्राभत प्राकृतगाथासूत्रामे निवद्ध ह । इसका पहली गाथा मे बतलाया ह कि पाँचवे पूर्वव दसव वस्तु अधिकारम पेज्जपाहुड नामक तीसरा प्राभृत हँ, उससे यह कषायप्राभत उत्पन्न हुआ ह ।

पीठिकामे पूर्वोंके अन्तगत अधिकारोका परिचय कराते हुए बतलाया गया है कि प्रत्यक पूर्वम वस्तुनामक अनेक अधिकार हात हैं और एक एक वस्तु अधिकारके अन्तगत वीस-बीस प्राप्तताधिकार हाते हैं। तथा एक एक प्राभृताधिकारके अन्तगत चौबीस-चौबीस अनुयोगद्वार नामक अधिकार हाते है। पाँचवे पूर्वका नाम ज्ञानप्रवाद है और उस ज्ञानप्रवादक अन्तगत वस्तु नामक बारह अधिकार ह। और प्रत्येक वस्तु अधिकारके अन्तगत बीस-बीस प्राप्तताधिकार है। उनमेंसे दसवे वस्तु अधिकारके अन्तगत केवल एक तीसरे प्राप्तते प्रकृत कथायप्राभृत रचा गया ह। इसस पूर्वांके महत्त्व, वैशिष्टिय और विस्तारका अनुमान किया जा सकता ह।

कषायप्राभतकी जयभवला<sup>3</sup> टीकामे तीसर पेज्जपाहुडका परिमाण मोलह हजार पदप्रमाण बतलाया है। उस प्राभृतरूपी महाणवको गुणधराचायने एकसौ अस्सी मात्र गाथाओम उपसहृत किया ह। इससे गुणघराचायकी उस विषयकी

एव गायासूत्राणि पञ्चदशमहाधिकाराणि । प्रविग्च्य व्याचख्या नागहस्त्यार्यमञ्जूष्याम् ।
 पाद्यं तयोर्द्रयोरप्यणीत्य सूत्राणि तानि यनिष्ठ्षभ । यनिष्ठुषभनामधेयो चभूव शास्त्रार्थे निष्ठुणमिति ॥—श्रुता०

२ 'पु॰वस्मि प चमस्मि दु दम्म बत्धुन्हि पाहुडे नदिए। पञ्जं ति पाहुडस्मि दु हवरि कमायाण पाहुड णाम ॥१॥—क०पा०, भा० १ पृ० १०।

३ 'ण्दः पेज्जदोमपादुः मोलमपदसहस्सध्माण होंत असीदिसदमेत्तगाहाहि उवस्रवारिद । क० पा० भा० १ ५० ८७ ।

पारगतता और कुशलताका पश्चिय मिलता ह । इस तरह पहली गायासे ग्रम्थका नाम और उसकी उत्पत्तिका स्रोत ज्ञात हो जाता ह ।

#### अधिकारो और गायाओका विभाग

दूसरी गाथाके द्वारा यह बतलाते हुए कि एक मौ अस्सो गाथाएँ पन्द्रह अधिकारो-म विभक्त हुं, यह बतलानकी प्रतिक्षा की गयी ह कि किसे अधिकारके अन्तगत कितनी-कितनी मूत्रगाथाए है। आगे तीसरी, चौथी, पाँचें वो और छंठी गाथा में बतलाया ह कि प्रारम्भके पाँच अधिकारोमे तीन गाथाएँ है। वेदकनामके छंठे अधिकारम चार गाथाएँ ह। उपयोगनामक सातवें अधिकारमे सात गाथाएँ है। चतु स्थाननामक अधिकारमै सोलह गाथाएँ है। व्याननामक नौवें अधिकारमें पन्द्रह गाथाए है। दशनमाहक्षपणानामक ग्यारहवे अधिकारमें पाँच गाथाएँ है। सयमासयमलिकानामक बारहवे और चारित्रलिकानामक तेरहवें अधिकारमे एक गाथा ह। और चारित्रमाहोपशमनानामक चौदहवे अधिकारम आठ गाथाए ह।

मातवी और आठवीँ गाथामे चारित्रमाहक्षपणानामक पन्द्रहवे अधिकारके अवा-तर अधिकारोका निर्देश करते हुए उनम अट्ठाईस गाथाए बतलाई ह । नौबी और देसवी गाथामे बतलाया है कि चारित्रमोहक्षपणा-अधिकारसम्बन्धी अट्ठाईस

१ गाहासद अमीद अत्थं पण्णरमधा बिहत्तम्मि । बाच्छामि सुत्तगाहा जिब गाहा तिम अत्यास्मि ॥ ॥—कः० पा०, प० १५१।

२ ाङ्गदार्मिन्धत्ती ट्रिक्ट अणुभाग च वधग चया विष्णेदा गाहाओ पंचसु अत्यसु णादव्या ॥३॥ वहा, पृ० १५५ ।

३ चत्तारि वेद-मिम दु उवजाग मत्त हाति गाहाओ । सोल्म य च उट्राणे वियजण पच गाहाओ ।।४। वही, ए० १५९ ।

४ दसणमोहरसुबमामणाण पणारस हानि गाहाओ । यसेव सुत्तगाहा दसणमोहस्स खब णा<sup>त</sup> ॥५॥ वहाँ, पृ० १६०

५ लद्धी य सजमान नमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स । दासु वि एक्शा गाहा अट्ठेष्ठवसाम णक्षिम ॥६॥ वर्टा, ५० १६३

६ चत्तारि य पट्ठवण गाहा सकामण वि चत्तारि । ओवट्टणाण तिणिग दु णक्कारस होति किर्हाण ॥७॥ वहां, ५० १६४

७ 'चत्तारि य खनणाण पनका पुण होदि खीणमाहम्म । एकका संगहणीण अट्ठाबीस समा सणा ॥८॥ वही, पृ० १६६

८ 'किट्टीकयवीचारे सगद्दणी खीणमोहपरठवण । सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभास गाहाओ ॥९॥ वही, पृ० १६८

सकामण ओवट्टण किटीखवणाण एक्कवीम तु । एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा मास गाहाओ ॥१०॥ वही, ए० १७०

गायाओं में कितनी सूत्रमाथाएँ हैं और कितनी असूत्रगाथाएँ हैं। न्यार्हवी भे और वारहवी गायामें जिस जिस सूत्रगाथाकी जिसनी अध्यमाथाएँ हैं उनका निर्देश है। और तेरहवी र तथा चौदहवी गायामें कसायपाहु डके पन्द्रह अधिकारो-का नाम निर्देश है।

इस प्रकार प्रारम्भमे ही ग्रन्थके अन्तगत अधिकारो और उनमें गायाओके विभागका सूचन कर दिया गया है।

अधिकारोके अनुसार सूत्रगाथाओं और भाष्यगाथाओंकी तालिका इसप्रकार है-

| अधिकार नाम                                  |             | चारित्रमोहक्षपणाकी भाष्य गाथाएँ |           |                                     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|                                             | गाथा स०     | चारित्रमोह-<br>क्षपणा           | गाया म०   | भाष्य गाथा                          |
| ५प्रारम्भके                                 |             |                                 |           |                                     |
| ५ अघि०                                      | 3           | १ प्रस्थापक                     | 6         | (१)५,(२)११ (३)                      |
| ६वदक ,,                                     | ×           | २ सक्रामक                       | 8         | ४ गा०(४)२= २३                       |
| ७ उपयोग ,,                                  | 9           | ३ अपवतना                        | 3         | $(\xi), \beta(\varphi), \xi(\xi)$   |
| चतु स्थान                                   | १६          | ४ कृष्टिकरण                     | 88        | X = C                               |
| ९ व्यजन                                     | ч           |                                 |           | (१)३,(२)२,(३)१२<br>  (४)३,(५)४,(६)२ |
| १० दशनमाहो<br>पशमना                         | १५          |                                 |           | (9)8,(3)8,(9)0                      |
| ८१ दशनमोहश्यपणा                             | ч           | ५ कृष्टिक्षपणा                  | R         | (१०) ५, = ४<br>(१)१,(२)१,(३)१       |
| १२ सयमासयम-<br>लब्धि और<br>१३ चारित्र लब्धि | १           | ६ क्षीणमाह                      | 8         | (x) \(\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\)   |
| १४ चरित्रमोहो-<br>पशमना                     | ~, <b>C</b> | ७ सग्रहणी                       | १ २८      | भाष्यगाचा                           |
| १५ चारित्रमोह-                              | २८          |                                 | सूत्रगाथा |                                     |
| क्षपणा                                      | 99          |                                 |           |                                     |

१ 'पच य निष्णिय दो छम्क चजकक तिष्णि तिष्णि एकका य । चत्तारिय तिष्णि उभे पच य एक्कं तह य छक्क ॥११॥ वहां, ५० १७१ तिष्णिय चजरो तह दुग चत्तारिय होति तह चजककं च । दो पश्चेष य एक्का अण्णा एक्का य दम दो य ॥१२॥' क० पा० ५० १७१

२ पेजनहासिबिहत्ती ट्रिटि अणुमाने च बंधने चेय । वैदन उनजीने नि य चउट्ठाण नियजणे चेय ॥११॥ सम्मत्तदेसिविरची संजर्भ उबसामणा च स्वबणा च । दंगणचरित्तमोहे अद्धापरि माणणिहेसी ॥१४॥ ६० पा०, मा० १, ५० १७८ ।

इस प्रकार पन्द्रह अधिकारोकी मूलगाथाओका जोड ९२ है और इनमेसे चारित्रमोहकी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाली २८ गायाओमेंसे २१ गाथाओकी माच्य गाथाओका जोड ८६ है। इन सबका जोड ९२ + ८६ = १७८ होता है। प्रारम्भ मे पन्द्रह अधिकारोका नाम निर्देश करनेवाली दा गाथाआको जोडनेसे कुल गाथाओ की सख्या १८० होती है।

#### कसायपाहडकी गाथासरया

किन्तु कसायपाहुडकी कुल गाथाओकी सख्या २३३ ह । पूर्वोक्त एकसी अस्मी गाथाओके सिवाय ५३ गाथाएँ और भी है। १२ गाथाएँ सम्बन्धज्ञापक हैं, ६ गाथाएँ अच्छापरिमाणका निर्देश करती ह सक्रमवित्तसे सम्बन्ध ३५ गाथाएँ है। इन १२ + ६ + ३५ = ५३ गाथाओका १८० म जोडनेस कसायपाहुडकी गाथा सख्या २३३ हाती ह। जयववला टीकाक रचियता श्रीवारसन स्वामीक अनुसार इन समस्त गाथाओक रचियता आचाय गुणधर थे।

विन्तु जयअवला में उन्होंने स्वयं यह शका उठाई है कि जब कसायपाहुडकी गाथासख्या २३ थी, तो गुणघराचायने ग्रन्थक प्रारम्भम १८० गाथाआका ही निद्य क्यों किया ? वीरसन स्वामीन उसका समाधान करते हुए लिखा ह कि पन्द्रह अधिकारोम विभक्त गाथाओका निद्य करनेकी टिंटस गुणधराचायने १८ गाथासख्याका निर्देश किया ह किन्तु बारह सम्बन्धगाथाएँ और अद्धापिर माणका निर्देश करनेवाली छै गाथाएँ पन्द्रह अधिकारोमेसे किसी भी अधिकारसं बद्ध नहीं ह अत उनका छाड दिया ह।

तब पुन शवा की गई कि सक्रमणसम्बन्धी ३५ गाथाए ता बन्धक नामक अधिकारम प्रतिबद्ध ह अत उनको १८० व साथ मिलाकर २१५ गाथासख्या- का निदंश करना क्या उचित नहीं समझा? इसका समाधान करत हुए बीरसंन स्वामीन कहा ह कि प्रारम्भक पाँच अर्थाधिकारोम केवल तीन ही गाथाएँ हैं और उन तीन गाथाओमे बने हुए पाच अधिकारोमेसे बन्धक नामक अधिकारसे ही उत्त पतास गाथाएँ सबद्ध ह, इसलिये उन पैतीस गाथाओका १८० में सिम्मलित नहीं किया।

क्या इन गाथाओमे कुछ गाथाए नागहस्तिकृत भी है रे इस प्रश्नपर विचार करनेम ज्ञात होता है कि जयधवलाके अनुमार वीरमेन स्वामीये पहले होनेवाल कुछ टीकाकारोका ऐसा मन रहा है कि एकसौ अस्सी गाथाओक मिवाय जो शष ५३ गाथाएँ ह वे नागहस्तिकृत है रे।

१ कि पार भार १, पर १८२-१८३।

<sup>&#</sup>x27;अमादिसदगाहाओ मोत्त ण अवमेसमबद्धापिमाणणिह् ससक्रमणगाहाओ जण णाग हरिधआइरिया यो तेण 'गाहामदे असीदे ति मणिद्ग णागहरिखआइरिएण पहज्जा कदा बदि के वि वस्ताणाहरिया मणीति, त्रणण घडदे। —यं ० पा०, भा० १, पृ० १८३।

अर्थात् प्रारम्भकी सम्बन्धनिर्देशक बारह गाथाएँ, अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली १५ से २० तक छै गाथाएँ और सक्कमवित्त सम्बन्धी ३५ गाथामें किन्हीं व्याख्याकारोके मतसे नागहस्तीकृत है। अत 'गाहासदे असीदे' इत्यादि प्रतिकाश्याक्य नागहस्तीका है गुणधरका नही। इत गाथाओं के सम्बन्धमें दो बानें उल्लेखनीय है—एक तो प्रारम्भकी पहली गाथाको छोडकर 'गाहासदे असीदे' आदि सम्बन्धनिर्देशक गाथाओं पर और अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली छै गाथाओं पर प्रतिविध्यक क्षणिमूत्र नहीं है दूसरी बात यह है कि सक्कममे सम्बद्ध ३५ गाथाओं में तेरह गाथाएँ शिवशर्म रचित माने जाने वाली कमप्रकृतिमें भी पायी जाती है।

यद्यपि इन बातोमे उक्त गाथाओं नगगहस्तीकृत होनेका समध्यन नहीं होता, तथापि ये बाते उक्त गाथाओं की स्थितिपर यत्किञ्चित प्रकाश तो डालती ही है।

किन्तु वीरमेन स्वामी उक्त व्याक्याकारोके मतसे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा माननेसे गुणधराचायकी अञ्चता चौनित होती ह। किन्तु यह युक्ति कोई जोरदार नहीं है। क्योंकि सोलह हजार पदप्रमाण क्षायप्रामृतको एकसी अस्सी गायाओं से सिष्टित करनेवाले गुणधराचाय स्वरचित गायाओं का अधिकारोमे विभाजन बतलानेके लिये ग्यारह गायाणें जितना स्थान नहीं रोक सकते थे। फिर गाहासट असीटें आदि गायाओं को रचनार्यं लीसे भी उनके अन्यकनृक होनेका आभास हाता ह। उन गायाओं का रचनार्यं लीसे भी उनके अन्यकनृक होनेका आभास हाता ह। उन गायाओं का रचिता पन्द्रह अधिकारों में विभक्त एकसी अस्सी गायाओं को किम अधिकारमें कितनी गायाएं हैं, यह बतलानेकी प्रतिज्ञा करता ह। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा गुणधरकृत सभव नहीं है उन्ह यदि प्रतिज्ञा करनी होती, तो मोलह हजार पदप्रमाण कसायपाहुडको एकमी अस्सी गायाओं संक्षिप्त करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी। व कसाय-पाहुडका उपसहत करनके लिये मन्नद्ध हुए थे, न कि स्वरचित गायाओं को स्व रचित अधिकारोमें विभाजित करनेके लिये।

दूसर 'सत्तेदा गहाओ , 'एदाओ सुत्तगाहाओ आदि पद यह सुजित करते है कि इन गाथाओकी रचनासे पूव मूलगाथाओ और भाष्यगाथाओकी रचना हो चुकी थी। अन्यथा अमुक अमुक सूत्रगाथा है, इस प्रकारका कथन सम्भव नही था। एक बात और भी इष्टब्य है। गाथा १३-१८ में गुणवराचायने अधिकारोंका निर्देश किया है। उन गाथाओकी 'टीकाके आरम्भमें ही जयधवलाकारने यह शका उठाई है कि 'इस इस अधिकारमें इतनी इतनी गाथाए है' इस प्रकारके कथनसे ही पान्द्रह अधिकारोका ज्ञान हो जाता है। फिर इन गाथाओके द्वारा १५ अधिकारो

१ कालाव पाव, माव १, ५० १७८।

का कथन किस लिये किया गया है?

इसका समाधान करते हुए जयधवलाकारने कहा है कि पूर्व निर्विष्ट जित गाथाओं मे यह बतलाया है कि अमुक अमुक अधिकारसे अमुक अमुक गाथा सम्बद्ध है, वे गाथाएँ इन्ही दा गाथाआकी वित्तगाथाएँ ह अत इनके बिना उनका कथन नहीं बन सकता।

इस कथनसे यह स्पष्ट ह कि अधिकार निर्देशक गाथाओके पश्चात ही अधिकारोंमे गाथाओका निर्देश करनेवाली गाथाए रची गई ह, क्योंकि सूत्रगाथामें वृत्तिगाथा पहले नहीं रची जा सकती। और वित्तिगाथाका सूत्रगाथासे पूर्व निर्देश भी कुछ विचित्र मा ही लगता ह।

अत अन्य व्याख्याकारोका यह कथन कि 'गाहामदे असीदे आदि प्रतिज्ञा वाक्य नागहस्तीका ह नितान्त उपेश्यणीय नहीं ह ।

#### कसायपाहुडकी गाथाओका सूत्रत्व

यह पहले लिख आये है कि १६ हजार पदप्रमाण कसायपाहुनको गुणधरा चायने केवल १८० गाथाओमे निवद्ध किया था। इतने विस्तत प्रन्थका इतनी थोडी गाथाओमे निवद्ध किये जानेसे उन गाथाओका सूत्ररूप होना स्वाभाविक ही ह। इसीलिये गाथानम्बर २ में 'बोच्छामि मुत्तगाहा पदके द्वारा गाथाओके मूत्ररूप होनेका निर्देश किया गया ह।

'सूत्र' शब्दका इतिहास बनलाते हुए डा० विन्टर नीटस्ने लिखा ह— सूत्र' शब्दका मूल अर धागा या डारा था, फिर 'थाडसे शब्दोम निबद्ध 'नियम या 'उपदेश' हो गया। जैसे वस्त्र अनेक धागोसे बुना जाता ह वैसे ही एक शिक्षणका क्रम इन मिल्पत नियमोमे प्रथित किया जाता ह। इस प्रकारके सिक्षप्त सूत्रोमे प्रथित बडे ग्रन्थोका भी सूत्र कहा जाता है। ये ग्रन्थ केवल प्रयोगात्मक कार्योंके काम आते ह। इनमे अतिमक्षिण्त किन्तु मुष्टुरीतिसे किमी ज्ञान विज्ञानका समावश रहता ह और इंसलिये विद्यार्थी उन्ह सम्लतामे स्मृतिमे रख सकते ह। सभवतया भारतीयोंके इन सूत्रोंके समान विश्वके समस्त नाहित्यम दूसरी वस्तु नही है। कम-से-कम शब्दोमे अधिक से अधिक कहना इन सूत्रात्मक ग्रन्थोकी रचना करने वालोका कतव्य होता ह। भाष्यकार पतञ्जिलकी इस उक्तिको प्राय उद्धृत किया जाता ह, जिसका आश्रय यह ह कि सूत्रकार अधमात्राके लाववसे उतना ही प्रसन्त होता ह जितना पुत्रोत्पत्तिसे (हि॰ इ० लि० भा० १, पृ० २६८ २६९)।

कसायपाडुडके गाथासूत्रोमें भी कम से-कम शब्दोमें अधिक-से अधिक कहनेका सफल प्रयास किया गया है, यदि ऐसा न किया जाता तो इतने विशाल ग्रन्थका इतनी थोडी गाथाओं उपराहार करना सभव न होता।

जैन साहित्यके अवलोकनसे यह प्रकट है कि द्वादशांग बडा विशाल था।

उसकी विशालताका परिचय पूर्वपीठिकार्से दिया क्या है। किन्तु उस विलाल द्वादशांगको 'सूत्र' मी कहते थे। कालक्रमसे जैन वरम्परामे व्यक्तिविशेषके द्वारा रचित ग्रन्थोंको ही सूत्र कहनेकी परिपाटी प्रवित्ति होगई थी। उसके अनुसार जो गणधरके द्वारा कथित अथवा प्रत्येकबुद्धके द्वारा कथित अथवा श्रुतकेवलीके द्वारा कथित, अथवा अभिन्तदसपूर्विक द्वारा कथित हो उसे सूत्र कहते थे।

इसीसे जयधवलामें यह शका की गई है कि गुणधराचाय न तो गणधर थे, श्रुसकेवली थे न प्रत्येकबुढ़ थे और न अभिन्मदसपूर्वी थे। तब उनके द्वारा रचिंत गायाओको सूत्र क्यो कहा गया ? इस शकाका समाधान करते हुए श्रीवीरसेन स्वामीने कहा है कि गुणधराचार्यके द्वारा रचित गायाए निर्दोष है, अल्पाक्षर हैं, और असदिग्ध है अत सुत्रसम होनेमे उन्हें सूत्र कहा गया ह।

इस समाधानके द्वारा जयधवलाकारने सूत्रके सवप्रनिद्ध लक्षणको उद्धृत करके कसायपाहुडक गायाओकी सूत्रसज्ञाका समयन किया है। सूत्रका<sup>3</sup> सवप्रसिद्ध लभ्गण इस प्रकार है—'जिसमें अल्प अक्षर हों, जो असंदिग्ध हो, जिसमें सार भरा हो, जिसका निजय गढ हो, जो निर्दोष हो, मयुक्तिक हो और तथ्यभूत हो उमे विद्वान सूत्र कहत है। सूत्रका यह लक्षण सवमान्य है।

इसपर भी जयधवलामे यह शका की गई ह कि यह सम्पूण सूत्रलक्षण तो जिनदेवके मखसे निकले हुए अर्थपदोमे ही सभव है, गणबरके मुखसे निकली हुई प्रन्थरचनामे नही, क्योंकि गणधरके द्वारा रचित द्वादशागरूप श्रृत तो बढा विशाल होता ह ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि गणधरके वचन भी सूत्रसम होनेस सूत्र कहे जानेके योग्य होते हैं।

इस चर्चासे यही प्रकट होता ह कि 'सूत्रसञ्जाके याग्य वे ही रचनाएँ होती है जिनमें सूत्रका उक्त लभण घटित होता है। चू कि इस प्रकारकी रचना करना साधारण व्यक्तिका काम नही है, अत विशिष्ट व्यक्तियोकी उक्त प्रकारकी कृतिया भी सूत्र कही जा सकती है। फलत गुणधररचित कसायपाहुडकी गाधाओको भी सूत्र कहा जा सकता है।

किन्तु गुणघराचार्यने जिन एकमौ अस्सी गावाओंमें कसायपाहुडको उपसह्त किया है उनमें उन्हें 'सुत्तगाहा' नही कहा। 'गाहासदे असीदे' आदि जिन गाथाओं के गुणधन्कृत होनेमें विवाद रहा है उनमें ही उन्हें 'सुत्तगाहा' कहा है। उनमें भी

१ 'सुत्तं गणधरकिह्यं तद्देव पत्ते यनुद्धकिह्य च । सुदक्षेत्रित्या काहियं अभिण्णदसपुन्ति कहियं च ।।३४॥ भ० आ० ।

र कार पार, मार १, पुरु १५३१५४।

 <sup>&#</sup>x27;अनोपयोगी दलोक:—अल्पासरमसन्दिग्धं सारवर्ग्यनिर्णयम् । निर्दोषं वेतुमक्तथ्य स्त्र भित्युच्पते तुर्थे ।'—कः पा० भा० १, प० १५४ ।

कुछको 'सुत्तगाहा', कुछका 'गाहा' और कुछको 'सभामगाहा कहा है।

चारित्रमोहकी क्षपणा नामक पन्द्रहवें अधिकारमें कुल अट्टाईस गाणाएँ हैं। उनमेंसे सातको 'गाहा' और शेष इक्कीसको समामगाहा' कहा है। जिन गाथाओ-का व्याख्यान करनेवाली भाष्यगाथाएँ है उन्हें मभासगाहा' (मभाष्यगाथा) कहा है। २८ मेमे इक्कीम गाथाएँ एमी ह जिनकी भाष्यगाथाएँ भी है, अत उन्हें मभाष्यगाथा कहा ह। और शेष गातका केवल गाहा' लिखा है। किन्तु 'सलेदा गाहाआका व्याख्यान करते हुए जयधवलाकारन लिखा ह कि ये सात गाथाए सूत्रगाथाए नही ह क्योंकि इनके द्वारा सूचित किये गये अथका व्याख्यान करने वाली भाष्यगाथाओंका अभाव है।

इसका मतलब तो यह हुआ कि सभाष्यगाथाओको ही सूत्रगाथा कहना चाहिए। और ऐसा माननेम कवल इक्कीस गाथाए ही सूत्रगाथा ठहरती है।

गाथामस्या नौकी उत्थानिकामें जयधवलाकारने लिखा ह— अब पन्द्रहव अधिकारमें आई अद्वाईस गाथाओमेंसे कितनी सूत्रगाथाएं है और कितनी सूत्रगाथाएं नहीं ह, इसप्रकार पूछने पर असूत्रगाथाओका प्रमाण बतलानके लिए आगेका मृत्र कहत है। जिसमें अनेक अथ सूचित हो उस सूत्रगाधा कहते हैं। इसमें भी उक्त क्यां का हो समय स्रोता ह।

किन्तु गाथासस्या दोमे एकमी अम्सी गाथाआका सूत्रगाथा कहा ह और जयभवलाकारने उसका समथन किया है। बोच्छामि सुत्तगाहा जियगाहा जिम्म अस्थिमि पदका व्यास्थान करते हुए जयभवलाकारने लिखा है—'उन एकसौ अस्मी गाथाओमम जिस अधिकारम जितनी सूत्रगाथाए पाई जाती है उन सूत्र गाथाआका मैं कथन करता हू। इस सूत्रगाथाके तीसरे चरणमे स्थित गाथाशब्दके साथ लगे हुए सूत्र' गब्दका जमी गाथाक चौथे चरणमे स्थित गाथा शब्दके माथ भी लगा ठेना चाहिये ।

इसप्रकार जयधवलाकारने मभी गाथाओका सूत्रगाथा स्वीकार किया है। ऐसी स्थितिमे यही समाधान उचित प्रतीत होता है कि गाथासरूया नौमें जो सात गाथाओको असूत्रगाथा कहा ह वह आपेक्षिक कथन ह। चारित्रमोहक्षपणा नामक अधिकारकी इक्कीस गाथाओकी तिस्ति ही वे असूत्रगाथाए है क्योंकि उनकी भाष्यगाथाओका अभाव ह।

 <sup>&#</sup>x27;मल्तेदा गाहाओ अण्णाओ मनामगाहाओ ॥०॥

२ विव्याव, साव १, प्रव १६०

का सुत्तगाहा ? स्चिन्णेगत्था । अवरा असुत्तगाहा । वही, पृ० १६८ ।

भ वही पृ०१५३।

रूप गायाओंको 'भा यगाया' कहा है। तथा अन्य यांबाओंको 'सुलवाहा' अञ्चले निविद्य किया है।

दिन्द्रनन्दिने मी अपने श्रुताबतारमें सब गायाओंको गायासूत्र कहा है। किन्तु उनमेंसे १८३ को (१८० होना चाहिये) मूलगाया और होष ५३ को विवरण-गाया कहा है।

किन्तु जयववकाकारने 'मूलेंगाया' का अर्थ भी सूत्रगाया है। किया है। सभवतया वे १८० गायाओको मूलगाया या सूत्रगाया मानते हैं। किन्तु वूणि-सूत्रकारने 'मूलगाया' शब्दका अयबहार केवल चारित्रमोहक्षपणानामक अधि-कारमें आगत सभाष्य-गायाओक लिये ही किया है और आष्यगायाओंको छोड-कर शेष मबको सूत्रगाया कहा है। यही हमें उचित प्रतीत होता है।

चूर्णिसूत्रकार श्रीयतिवधभने कतिषय सूत्रगायाओको उनके विषय-प्रतिपादन-के अनुसार कुछ अन्य नाम भी दिये हैं। वे नाम हैं-पुच्छासुल, वागरणसुल और सूचणासुल।

जिन गाथाओं में किसी विषयकी पच्छा की गई हो, कोई बात पूछी गई हो वे गाथाए पच्छासूत्र कही गई हैं। चारित्रमोहक्षपणानामक अधिकारकी तीस मूलगाथाएँ पच्छासूत्र है। अन्य अधिकारोमें भी पच्छात्मक गाथासूत्रोकी पर्याप्त सक्या पाई जाती ह।

पृच्छासूत्रका उदाहरण इस प्रकार है-

'किस<sup>क</sup> क्षयामें एक जीवका उपयाम कितने काल तक होता है ? कौन उपयोगकाल किससे अधिक है और कौन जीव किस क्षयमें निरन्तर एक-सा उपयोगी रहता है ?।। ६३।।

जयधवलाकारने 'वागरणसुत्त' का अथ किया है क्याक्यानसूत्र । संर्थात जिसके द्वारा किमी विषयका व्याक्यान किया जाता है उसे क्याकरणसूत्र कहते हैं। इसका उदाहरण—'विविक्षत कृष्टिका बन्च अथवा सक्रमण नियमसे क्या सभी स्थितिविशेषोंर्म होता है ? विविक्षत कृष्टिका जिस कृष्टिमें सक्रमण किया

अधिकाशीत्या युक्त शतं च मूलस्वनाथानाम् । विवरणवाथानां च अधिकं पण्याशतः मकावीत् ॥१५३॥

एक गाथासूत्राणि पञ्चवका ग्रहाधिकाराणि प्रविरक्ष ज्वाचककौ स नागहस्त्यार्थमेषुस्याम् ।।१ ४४।।

<sup>· &#</sup>x27;मूलगाहाओं भाम सुत्तगाहाओं'---वा पाo भाo।

३ 'एरधेव प्यडी व मोह्यिन्जा परिसी मूलगाहाच अस्वी समली ।' क॰ पा॰ भा॰

४, 'केंबिंब' उवजीगों संस्थि संसाधिमा सी व केणहिया । की का समित संसाप संशिक्त मुवजीगमुवजुत्ती ।। १३।।

जाता है उसके सब अनुभागविद्योषोमें सक्रमण होता है। किन्तु उदय मध्यम-कृष्टिसे जानना चाहिये।। २१९।।

इस गाथाका पूर्वाघ तो पृच्छासूत्ररूप है किन्तु उत्तराधको चूर्णिसूत्रकारने वागरणसुत्त कहा ह।

जिस गाथा के द्वारा किसी विषयकी सूचना की गई हो उसको सूचनासूत्र' कहा है। जैमे गाथा ६७ के केवडिया उत्रज्ञता' पदसे द्रव्यप्रमाणानुगम, 'सरिमीसु च वरगणाकमाएसु' पदमे कालानुगम, 'केवडिया च कमाए' पदमे भागामाग और के के च विसिस्सदे केण' पदसे अल्पबहुत्व इस प्रकार ये चार अनुयोग तो सूत्रनिबद्ध है। किन्तु शेष चार अनुयोग स्चनारूप अनुमानमे ग्रहण कर लेना चाहिये।

#### कसायपाहुड शैली

गायाओं के उक्त विवरणसे कसायपाहुडकी दौलीका आभास मिल जाता ह। रचनाकी दिण्टसे गायाओं की शब्दावली किल्ण्ट नहीं है किन्तु जैन कमसिद्धान्तसे सबद्ध हाने के कारण जैन कमसिद्धान्तका जाता ही उनका रहस्य समझ सकता है। परन्तु अधिकतर गायाएँ पच्छारूप है—उनमें प्रत्येक अधिकारसे सबद्ध विषयों को प्रश्नेक रूपमें निर्देश्ट किया गया ह किन्तु कही तो उन प्रश्नोसे समझ कुछ आवश्यक बातों को सूत्ररूपसे कह दिया गया है, अन्यथा प्रश्नोके द्वारा ही विषयों की सूत्रना देकर ज्यों का त्यों छोड दिया गया है। इसका कारण यह है कि इस प्रश्वकी रचना जनमाधारणके लिये नहीं को गई ह, किन्तु जैन कमसिद्धान्तके पारगामी बहुश्रुतों के लिये की गई है। अत इसके पृच्छासूत्रोमें उठाये गये प्रश्ना को हृदयगम करके उनका समाधान वहीं कर सकता ह जो आयमक्ष और नाग हस्तीकी तरह उस विषयका ममज हो।

इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें जो यह लिखा है कि गुणघर आचायने अपने द्वारा रिचित कसायपाहुडकी गाथाओका व्याख्यान आयमक्षु और नागहस्तीको किया, उसमे कितना तथ्य है यह कहना तो शक्य नही है, किन्तु इसमें सन्देह नही कि गुणघराचायन कसायपाहुडकी रचना करके अवस्य ही उनका व्याख्यान अपने

 <sup>&#</sup>x27;वंधी व मकमा वा णियमा सब्बेस ट्ठिइविससु । सब्बेस चाणुमागेसु संकमो मिक्समो उदओ प्ररश्या—'सब्देमु चाणुमागेसु संकमो मिक्समा उदओ सि एद सब्बे बागरण सुरां — र पा सु, पृ० २८३ ।

र 'कविडया उत्रज्ञासारिसीस च वग्गणाकमाण्यु' चेति पदिस्से गाहाप अस्य विद्यासा पसा गाहा स्चणासुत्त । वदीप स्विदाणि अट्ड अणिओगदाराणि।—क पा सू, १० ५८-।

किसी बहुश्रुत शिष्यको अवस्य किसा होगा और वही व्याख्यान साक्षात या परपरा-से आर्यमध्यु और नागहस्तीको प्राप्त हुआ होगा। यदि ऐसा ग होता, तो कसाय-पाबुढ्यपी गागरमें जो श्रुत सागर भरा हुआ है उसका उद्घाटन करना शक्य नहीं था।

प्रश्नात्मक प्रणाली बहुत प्राचीन ह । बौद्धोंके अभिषम्मिष्टककी शैली भी प्रश्नात्मक प्रणालोको लिये हुए हैं । प्रश्न और उत्तरके रूपमें विषयको सम्भाया गया है। ववेता आगमसाहित्यमें भी इस प्रणालीके वर्शन होते हैं। भगवती-सूत्र तो प्रश्नोत्तररूपमें ही हैं। गौतम गणधरके प्रश्नोंका उत्तर भगवान महाबीर देते ह । सभवतया प्रश्नात्मक प्रणाली उसीको सूचक है, क्योंकि भगवान महाबीर गौतम गणधरके प्रश्नोत्ता उत्तर देते थे। उसीसे अंतको धाराको गित मिलती थी। वीरमेन स्वामीने वैजयधवलामे प्रश्नात्मक प्रणालीके विषयमे यही समाधान किया है। आचाय यत्तिवषभने भी अपने चूणिस्त्रोमे इस प्रणालीको अपनाया ह । उसका व्याख्यान करते हुए यह शका उठाई गई है कि यह पच्छासूत्र किस लिये कहा ह ? इसका उत्तर दिया है—शास्त्रकी प्रामाणिकता बतलानेके लिये। इस पर पुन शका की गई कि पृच्छाके द्वारा शास्त्रकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है ? पन उत्तर तिया गया—चूँ कि यह पच्छा गौतम स्वामीने तीर्थक्कर भमवान भहावीरसे की ह, अत इससे शास्त्रकी प्रमाणिकताका बोध होता है।

बीरमेन स्वामीन इस सम्बन्धमे इतना और भी लिखा है कि 'इस पच्छासूत्रके इग्ग चूणिसूत्रकारने अपने कर्तृत्वका निवारण किया है अर्थात् इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि उन्होन जिस तत्त्वका कथन किया ह वह उनकी अपनी उपज नहीं ह बत्कि गौतम गणधरने महावीर स्वामीसे जो प्रश्न किये थे और उनका जो उत्तर उन्हें भगवानसे प्राप्त हुआ था, उसे ही उन्होंने यहां निश्वद्ध किया है।'

अतएव सक्षेपमें कसायपाहुङकी शली प्रश्नोत्तररूप सूत्र शैली है। यह शैली वैदिक वाङमय और बौद्ध वाड्मयके प्राचीन ग्रन्थोंमें भी पायी जाती है।

#### कयायपाहुडका विषय-परिचय

पहले लिख आए हैं कि आचार्य गुणघरने सोलह हजार पद प्रमाण कसाय पाहुडको मात्र दो सौ तेतीस गावाबींमें उपसहत किया है तवा उनमेंसे कुछ गाथाएँ सूचनारमक, कुछ पच्छारमक और कुछ ब्याकरणात्मक या ब्यास्थारमक है।

सवप्रथम गाथामें आचार्य गुणवरने यह बत्तकाया है कि पाँचवे पूर्वकी दसवी वस्तुर्ये पेण्जपाहुड गामक तीसरा अधिकार है उससे यह कसायपाहुड उत्पन्न हुआ

१ का पार, भा २, प २११।

है। इस तरह इस बाधाके द्वारा मन्यकारने मन्यका नाम और उसके पूर्वाधारको स्चित किया है।

दूसरी गाथामे कहा है कि इस कसायपाहुडमें एकसी अस्सी गावाएँ हैं और वे पन्द्रह अधिकारोमे विभक्त ह। उनमेंसे जिस अधिकारमे जितनी सूत्रगाथाएँ प्रतिबद्ध ह उन्हें म कहूँगा।

आगेकी छह गायाओक द्वारा कहा है कि पेजजदोसिक्यिक्त स्थितिकियिक्त, अनुभागविभित बन्धक अर्थात बन्ध और सक्रम इन पांच अधिकारों तीन गाथाएँ निबद्ध है। वेदकनामक अधिकारमें चार उपयोगनामक अधिकारमें मान, चतु स्थाननामक अधिकारमें मोलह और व्यवननामक अधिकारमें पांच सूत्रगाथाएँ निबद्ध है। दशनमोहजपशामनानामक अधिकारमें पन्द्रह और दशन-मोहअपणानामक अधिकारमें पांच सूत्रगाथाएँ हैं। सगमासयमलिध और चारित्र लिधनामक अधिकारमें एक ही गाथा ह तथा चारित्रमोहअपशामनानामक अधिकारमें अठ सूत्रगाथाएँ ह। चारित्रमोहकी क्षपणाके सम्ब धम चार, सक्रमणमे चार, अपवतनम तीन, कृष्टिकरणमें स्थारह कृष्टियोकी क्षपणामें चार, क्षीणमोहस्य एक, मग्रहणीमें एक, इनप्रकार सब मिलाकर चारित्रमोहके क्षपणानामक अधिकारमें अठठाईस गाथाए हैं।

इस तरह आठ गाथाओं में प्रत्येक अधिकार सम्बन्धी गाथाओंका विभाजन करके आचाय गुणघरने आगेकी चार गाथाओंसे सूत्रगाथाओं और उनकी भाष्य गाथाओंका निर्देश किया ह । इसके पश्चात दो गाथाओंने ग्रन्थके पन्द्रह अर्थाधि-कारोका निर्देश किया है।

इसके पदचात छह गायाओंसे बद्धापरिमाणका कथन है। उसमें कालके अल्पबहुत्वका कथन है। यथा—दर्शनोपयोगका जवन्यकाल सबसे कम है। इससे विशेष अधिक अभिन्न अभिन्न प्रकृति अधिक चक्षुइन्द्रियावग्रहका जवन्यकाल है। इससे विशेष अधिक अभिन्न ग्राम ग्राम जवन्यकाल है। इसी तरह छाण-अवग्रह, जिल्ला जवन्यकाल है। इसी तरह छाण-अवग्रह, जिल्ला अवग्रह, मनोयोग, वचन-योग, काययोग स्पर्वान-अवग्रह अवायज्ञान, ईहाज्ञान, अनुत्ज्ञान और कवल्यकाल उत्तरोक्तर विशेष अधिक है। तद्भवस्य केवलीके केवल्यान और केवलदशका काल तथा सक्तवाय जीवके भुक्ललेश्याका काल श्वाच्छो ख्रवासके जवन्यकालसे विशेष अधिक है। इसी तरह पृथक्तवितक अवीचार ध्यानका जवन्यकाल विशेष अधिक है। इसी तरह पृथक्तवितक सवीचार ध्यान, उपश्मश्रीणिसे गिरे हुए सुक्मसाम्परायिक, उपश्मश्रीणिस गरि हुए सुक्मसाम्परायिक, उपश्मश्रीणिस स्थक्षिणगत सुक्मसाम्परायिक, मान, क्रोष, माया, लोम, श्रुद्धभक्ष ग्रहण, छण्टिकरण, सक्रमण, अपग्रतंन, उपशान्तकथाय, श्रीणमोह, उपशामक,

क्षपकका जवन्यकार उत्तरीलर विशेष अधिक है। इसी तरह आगे इंगका उत्कृष्ट-काल कहा है।

जैनसिद्धान्तमें चित्त उन्त विषयोंको हृदयंगम करनेके लिए कालके अल्प-बहुत्वका कथन अपना विशेष महत्व है। इसीसे आचार्य गृजवरने प्रम्यके प्रारम्मी छह गायाओंसे उसका कथन किया है। इसके पश्चात पन्त्रह अधिकारींसे सम्बद्ध गायाएँ प्रारम्भ होती हैं।

सबसे प्रथम अधिकार-सम्बन्धी गांधामें यह शका की गई है कि किस नयकी अपेक्षा किस कवायमें पेज्ज (प्रेय) होता है अथवा किस कवायमें किस नयकी अपेक्षा ग्रेष होता है कि कीच नय किस इक्यमें दुष्ट होता है अथवा कौन नय किस इक्यमें प्रेय होता है ?

इस आशकासूत्रका अभिप्राय यह है कि क्रोध, मान, माया, छोम इन चार कथायोमेंसे किस नयकी दृष्टिमें कौन कथाय राग है और कौन द्रष्ट्य है? रागडेपसे आविष्ट जीव किस इन्यको अपना अहितकारी द्रेष्ट्य मानता है और किस इन्यको रागट्य मानता है? राग-द्रेष ही ससारकी जड हैं। इनके नष्ट हुए बिना जीव ससारसे मुक्त नहीं हो सकता। अत उन्हींसे वर्ष्य विषयका प्रारम्भ होता ह। आजार्य गुणधरन इस आशकासूत्रका स्वय कोई उत्तर नहीं विया। यह काय वृष्णिसूत्रकार और उसके व्याख्याकारोंने किया है।

इससे लागेकी गाथामे कहा है—'मोहनीयकमकी प्रकृति-विभक्ति, स्थिति-विभक्ति अनुभाग-विभक्ति, उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेश-विभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिककी प्ररूपणा करना चाहिए।'

इस एक गाथाके द्वारा ही इस गायामे आगत अधिकारोका कथन आचाय गुणधरने कर दिया ह। वृत्तिकार और टीकाकारोंने प्रत्येक अधिकारका पथक्-पथक् विवेचन किया है।

यहाँ प्रसगवश सक्षेपमें कमसिद्धान्तपर थोड़ा-सा प्रकाश कालना उचित होगा:

#### कम-सिद्धान्त --

कसामपाहुड, छक्खंडागम आदि समस्त करणानुयोगविषयक साहित्य कम-सिद्धान्तसे सम्बद्ध है। बत उस सिद्धान्तका सामान्य परिचय यहाँ दिया जाता है।

यह तो प्राय सभी परकोकवादी वर्शनीन माना है कि आरमा जैसे अच्छे या बुरे कर्म करता है, तवनुसार ही उसमें अच्छा या बुरा संस्कार पड जाता है और उसे उसका अच्छा या बुरा फड मीमना पडता है। परन्तु जैनावर्म जहाँ अच्छे या बुरे संस्कार आत्मामें मानता है वहाँ सुकन कर्मपुद्रकाँका उस आत्मासे बन्ध मी

मानता है। उसकी मान्यता है कि इस छोकमें सूक्ष्म कमपुद्गलस्कन्ध भरे हुए हैं, जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक या मानसिक प्रवत्तिसे, जिसे जैन सिद्धान्त में योग कहा ह, आकष्ट होकर स्वत आत्मामे बद्ध हो जाते है और आत्मामें वतमान कषायके अनुसार उनमें स्थिति और अनुभाग पड जाता ह । जब वे कम अपनी स्थिति पूरी होने पर उदयमे आत ह तो अच्छा या बुरा फल देते हैं। इस तरह जीव प्रबद्ध कमके उदयसे क्रोधादि क्पाय करता ह और उससे नबीन कर्मका बन्ध करता ह । कमसे कथाय और कथायसे कर्मबन्धकी यह परम्परा अनादि ह । इसी बन्धनसे छूटनेका उपाय धम माना जाता है। कमबन्धके चार भेद हं-प्रकृ निबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशबन्ध । कर्माम ज्ञानका घातने, सुख-दू खादि देनेका स्वभाव पडना प्रकृतिबन्ध है। कम बन्धनेपर जितने समय तक आत्माके साथ बद्ध रहेग उस समयको गयादाका नाम स्थितिबन्ध ह । कम तीव या मन्द जसा फल दे उस फलदानकी शक्तिका पडना अनुभागबन्ध है। कमपर माणुओकी सख्याके परिमाणका नाम प्रदशबन्ध है। प्रकृतिबन्ध और प्रदशबन्ध याग म हाते ह और स्थितिबन्ध एव अनुभागबन्ध कवायस हात ह । मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिना नाम याग है। यह योग जितना तीव या मन्द होता ह, तदनुसार ही पौदगलिक कमस्कन्य आत्माकी आर आकृष्ट होत ह। जैसे ह्या जिलनी तेज, मन्द चलती ह तदनुसार ही भूल उडती ह। और कषाय-कोध, मान, माया, लाभ जैस - तीव्र या मन्द होते है, तदनुसार ही कमपुदगलोमे तीव्र या मन्द स्थिति और अनुभाग पहला ह । इस तरह याग और कषाय बन्यके कारण हैं । इनमें भी क्षाय ही समारका जड ह।

कमके आठ मूल भेद हैं—१ ज्ञानावरण—जो आत्माके ज्ञानगुणको ढाकता ह २ दर्शनावरण—जो आत्माके दर्शनगुणको ढाकता है ३ वेदनीय—जा जीवको सुख-दु खका अनुभव कराता ह ४ मोहनीय—जा जीवको अपने स्वरूपके सबध में विपरीत बृद्धि पैदा करता ह ५ आयु—जिसके उदयमे जीव किसो एक जन्म-म अमक समय तक रहता है, ६ नाम—जिमके उदयसे जीवका नया शरीर वगैरह बनता ह, ७ गोत्र—जिसके उदयमे जीव उच्च या नीच कहलाता है और ८ अन्तराय—जो जीवके कार्योमे बाधा डालता है।

ये आठ कर्म मल है। इनके १४८ मेद है जिन्हें कमप्रकृतियाँ कहते हैं। इन कर्मों की दस अवस्थाए होती है उन्हें करण कहते हैं। सबसे प्रथम बन्ध करण होता है—जीव कमसे बधता है या कम जीवसे बधता है। बधने के पच्चात् ही कम तत्काल फल नहीं देता, उस अवस्थाको सत्ता कहते है। फल देनेका नाम सदय है। फल देनेके भी दो प्रकार है—समय पर फल देनेका नाम सदय है और असमयमें

फल देनेका नाम उद्योरणा है। जैसे—आम पेडपर लगा-लगा गके तो वह सामयिक पकना है और उसे बच्ची अवस्थामें तीडकर मूचे वपैरहमें दबाकर जस्दी पका लिया जाये तो वह असमयका पकना है। इसी तरह असे हुए कर्म जीवके परिणामी-का निमित्त पाकर असमयमें भी उदयमें लाकर नच्ट किये जा सकते हैं उसे उदीरणा कहते हैं। बग्चे हुए कमने अपने अच्छे-बुरे परिणामीके प्रभावसे स्थित-अनुमाग-को कम कर देना अपकर्षण करण है और बढा देना उत्कषण करण है। परिणामींसे कमको इस योग्य कर देना कि वह अमुक समय तक उदयमें न आसके उसे उपसम करण कहते है। परिणामीक द्वारा एक कमको अपने सजातीय अन्य कमक्य परि-णमा देना सक्रम करण है। कमकी उस अवस्थाको निचित्त कहते है जिसमें न तो उसे उदयमें लाया जासके और न अन्य कमक्य ही किया जा सके। और उस अवस्थाको निकाचना कहते हैं जिसमें कमका उदय, सक्रमण, उत्कषण, अपकषण चारो ही सभव न हो।

इन आठ नर्गोम सबसे प्रधान मोहनीय कम है। उसके दो मुख्य भेद है—१ दशनमोह और २ चारित्रमोह। दशनमोहके उदयमें जीवका अपने स्वरूपकी रुचि श्रद्धा प्रतीति नहीं होती और जब तब वह नहों तब तक उसका समस्त धर्माचरण निरथक होता है, उसके होने पर ही मुक्तिका द्वार खुलता है। चारित्रमोहके भेद कथाय हं। इस ग्रन्थमें केवल एक मोहनीयकमका ही विवेचन है, उसीके सत्त्व, बन्ध, उदय सक्रमण, उपशम और क्षयका विवेचन है। प्रारम्भके अधिकारोमें प्रकृतिसत्त्व स्थितिमत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्व आदिका कथन है। इनके साथ ही बाईसवी गाथा समाप्त होती ह।

तेईसवी गाया बन्धक अधिकारसे नम्बद्ध हैं। इसमें कहा है कि 'कितनी प्रकृतियोको बाधता ह ? कितना स्थिति-अनुभागको बाधता है ? कितने प्रदेशोको बाधता ह ? कितनी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका संक्रमण करता है ?'

बन्धका कथन तो नही किया, सक्रमका कथन आचाय गुणधरने पैतीस गाषाओ-के द्वारा किया ह। एक प्रकृतिका तथा उसकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका अन्य सजातीय प्रकृति आदिय परिवतनको सक्रम कहते ह। यह भी चार प्रकारका है—प्रकृति सक्रम, स्थितिसक्रम, अनुभागसंक्रम और प्रदेशसक्रम। इन्हीका इसमें विवेचन है।

आगे चार नाथाओंसे वेदक अधिकारका कथन है। ये जारों गाथाएँ भी प्रदमात्मक हैं। यथा—कितनी प्रकृतियोका जवयावलीमें प्रवेश कराता है ? और किन जीवोंके कितनी प्रकृतियौ जवयावलीमें प्रविष्ट होती हैं ? क्षेत्र, भव, काल, और पुर्गलको निमित्त करके कितने कमींका स्थिति, विपाक और जवयक्षय होता है ? आशय यह है कि कमींके कल वेतेको जवन कहते हैं। इसके दो रूप हैं—जदय

और उदीरणा । कर्मोंकी स्थिति यथाकम पूरी होने पर फल देनां उदय है। और तप आदिके द्वारा बलपूबक स्थितिका अपकषण करके कर्मोंको उदयमें ले आना उदीरणा है। इन्हीका विवेचन इस अधिकारमें है। आगे विवेचन उत्तरकालमे वृत्तिकार और टीकाकारने किया।

इसके आगे सात गाथाओंसे उपयोग अधिकारका कथन है। ये गाथाएँ भी प्रदनात्मक हैं। यथा— किसी कथायमे एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता है ? किस उपयोगका काल किससे अधिक है ? कौन जीव किस कथायसे निरन्तर एक सदश उपयोगमें रहता है आदि ?

आगे सोलह गाथाओसे चतुस्थान अर्थाधिकारका कथन है। इसमे क्रोध, मान माया और लोभके चार-चार प्रकारोका कथन है। इसीम इसे चतु स्थान नाम दिया है। ये गाथाए प्रश्नात्मक नहीं है, विवरणात्मक है। केवल अन्तकी दो गाथाए प्रश्नात्मक है।

काषादिके उत्तरोत्तर हीनताकी, अपेक्षा चार स्थान जिनागममे प्रसिद्ध ह— कोध चार प्रकारका ह—-पाषाण रेखाके समान, पथिवी रखाके समान, बालू रेखाके समान और जल-रेखाके समान । मानके भी चार भेद ह— पत्थर, हड्डी, लकडी और अवलेखनीके समान । मायाके भी चार प्रकार है—बाँसकी जड मेदेके सीग, गोमूत और अवलेखनीके समान । तथा लोभके भी चार प्रकार है—कृमिराग, अक्षमल पाशुलेप और हल्दीने रगे वस्त्रके समान ।

आगे इनके अनुभागकी हीनाधिकताका विवेचन है।

आगे पाँच गायाओसे व्याजन अधिकारका विवेचन हु। इनमे चारो कथायोके समानाथक नाम बतलाये हैं। जसे—काध, कोप, रोष आदि। मान, मद, दप, माया, निकृति, वचना काम राग, निदान, लोभ आदि!

यहाँ तक कमरूप कषायोका कथन करनेके पश्चात आगेके अधिकारोमे दशन-मोह और चारित्रमोहके उपशमन तथा क्षपणका कथन है।

मबस प्रथम मोक्षमार्गी जीवको उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। अत सम्यक्त्व-अधिकारम प्रथम चार गाथाओं के द्वारा तो कुछ प्रक्त उपस्थित किये गये ह। जैसे—दशनमाहके उपशामकका परिणाम कैसा हाता ह? किस योग, कवाय, उपयोग, लेक्या और वेदसे युक्त जीव दशनमोहका उपशम करता है? पन्द्रह गाथाओं सम्यव्दशनसे सम्बद्ध बातोका विवेचन ह। जैसे—दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम करने वाला जीव चारो गतियों होता है तथा बहु नियमसे प्रचेन्निय सजी और पर्याप्तक होता है। दशनमोहका उपशम होनेपर सासादन मी हो जाता है। किन्तु क्षय होनेपर सासादन नहीं होता। साकार उपयोग वाला जीव ही वर्शनमोहके उपज्ञमनका प्रस्थापक होता है किन्तु निष्ठापक भजितव्य है। दशनमोहकी उपज्ञान्त अवस्थामें विष्यास्य, सम्मिक्शकास्य और सम्मन्तव प्रकृति ये तीनो उपज्ञान्त रहते हैं। उपज्ञमसम्मदृष्टि जीवके दशनमोहनीयकम अन्तर्मृहूर्ति कास तक उपज्ञान्त रहता है। इसके प्रभ्रात् निष्यसे उसके निष्यास्य, सम्यक्तियात्व और सम्यक्तिय प्रकृति किसी एकका उदय होता हैं। सम्यक्तिका प्रथम बार लाभ सर्वोपश्मसे होता है।

सम्यादष्टि जीव सर्वज्ञके द्वारा उपविष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता है। किन्तु अज्ञानवश सद्भूत अवका स्वय मही जानता हुआ बुरुके नियोगसे असद्भूत अथका भी श्रद्धान करता ह।

इस प्रकार इस अधिकारमें सम्यक्तका कथन विस्तारसे किया है।

इसमें आगे दशनमोहक्षपणा अधिकारमें कहा है कि नियमसे कमभूमिसे जन्त्यन्त हुआ और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहकी अपणाका प्रस्थापक होता है, किन्तु उसकी पूर्ति चारो गतिमें होती ह। मिथ्यात्ववेदनीय कर्मके सम्यक्त्व प्रकृतिमें अपवितित होनेपर जीव दर्शनमोहकी अपणाका प्रस्थापक होता हैं। दर्शन माहके क्षीण हो जानेपर तीन भवमें नियमस मुक्त हो जाता है। मनुष्यगतिसे क्षायिक सम्यन्दिष्ट नियमसे सस्यात हजार होते हैं। शेष गतियोगे असस्यात होते हं।

उपशमसम्यक्त्यके पश्चात् क्षायिकसम्यक्त्व होने पर ही मुक्तिकी प्राप्ति हाती है, क्योंकि दर्शनमोहका क्षयं किये बिना मुक्तिकी प्राप्ति सभव नहीं है।

आग मयमासयमलिक नामक अधिकारमे एक गाथासे कहा है — 'सयमासयमनी लिक तथा चारित्रकी लिक्य, परिणामोकी बृद्धि और पूबबद कमोंकी उपशासना इस अधिकारमें वणन करने योग्य हैं । इतना कहकर ही यह अधिकार समास
कर दिया गया है। आगे चारित्रमोहकी उपशमना नामक अधिकारमें प्रारम्भकी
५ गाथाए तो प्रस्तात्मक हैं। बादकी तीन गाथाओमें विषयसे सम्बद्ध बातोका
विवेचन किया है। जैसे, यह प्रक्ष किया गया है कि चारित्रमोहकी उपशमना
करने वाले जीवका प्रतिपात कितने प्रकारका है तथा वह सबप्रथम किस कथाय
में गिरता है? उत्तरमें कहा है प्रतिपात वो प्रकारका है—एक भवकायसे अर्थात्
आयु समाप्त हो जानेसे और दूसरा उपशमकालके समाप्त हो जानेसे। उपशमकालके समाप्त होनेसे जो प्रतिपात होता है वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता हैं
अर्थात् न्यारहर्वे गुणवानसे गिरकर दसर्वेमें आता है। किन्तु आयुक्षयसे जो
प्रतिपात होता है वह स्यूक रागमें होता है। वह मरकर देव होता है।

अस्तिम अधिकार चारित्रमोहक्षपणा है। दर्शनमोहका काय करनेके प्रश्नात जीव चारित्रमोहका या तो उपकाम करता है सा क्षय करता है। यदि उपवाम

करता है तो स्थारहवे गुणस्थानमे पहुँचकर नियमसे नीचे गिरता है। जैसा ऊपर कहा है। और क्षय करनेपर नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है। इसीसे इस अधिकार की गाथासख्या एकसौसे भी अधिक ह।

चारित्रमाहनीयकी इक्कीस कमप्रकृतियोका क्षय करने वाले जीवके पूर्वबद्ध वमकी क्या स्थित रहती है उनमे अनुभाग कसा रहता है, उस समय किस कम-का सक्रमण होता ह और किसका सक्रमण नही होता, इत्यादि प्रश्नपूवक उनका ममाधान किया गया है। साथ ही क्षय होने वाली प्रकृतियोका क्षय किस प्रकार-से किस विस आन्तरिक क्रियाके द्वारा होता है, यह भी विस्तारसे स्पष्ट किया है। वषायोके अनुभागका घटाकर उन्हें कृश किया जाता है इसे कृष्टिकरण कहते हैं इस कृष्टिकरणविषयक जिज्ञासाका भी सूत्रकृपमे समाधान किया गया ह।

इस तरह मोहनीयकमक अनुभागका कृष्टिकरण करनेपर कृष्टिवेदनके प्रथम समयमे वर्तमान जीवक पूबबद्ध ज्ञानावरणादि कम किन किन स्थितियोमे और अनुभागोम वतमान रहते ह तथा वतमानमे बँधने वाले और उदयमें आने वाले कम किन किन स्थितियोमे और अनुभागोम पाये जाते हैं, ये जिज्ञासाए करके उनका समाधान किया गया ह । यथा—मोहनीयकमका कृष्टिकरण कर देनेपर नाम, गात्र और वदनीय य तीन कम असख्यात वर्षाको स्थितिवाले होते हैं और शेष तीन धातिया कम सख्यात वर्षाको स्थितवाले होते हैं और शेष तीन धातिया कम सख्यात वर्षाको स्थितवाले रहते ह इत्यादि । अन्तिम गाथामें कहा ह—इस प्रकार मोहनीयकमक क्षोण होने तक सक्रमणा विधि, अपवतना विधि, और कृष्टिक्षपण विवि य क्षपणा विधिया मोहनीयकमकी क्रमस जानना ।

इम अन्तिम कथनके साथ कसायपाहुड समाप्त होता है।

इस तरह आचाय गुणधरने इस ग्रन्थमे मोहनीयकमके प्रकृतिसत्व, स्थितसत्व अनुभागमत्व और प्रदेशसत्वव पच्छासूत्रात्मक कथनके साथ बन्ध, उदय उदीरणाका निर्देशमात्र करके सक्रमणका कुछ विस्तारसे कथन किया है। एक कमप्रकृतिके अन्य सजाताय प्रकृतिकथ होनेको सक्रमण कहते है। इसके पदचात दशनमोहके उपशम और क्षपणका कथन करके अन्तमे चारित्रमोहके उपशमन और क्षपणका विस्तारसे कथन किया ह।

जिस तरह मोहनीयकमका बन्ध जीवक परिणामोसे होता है उसी तरह उनका सक्रमण, उपशम, क्षय भी जीवके ही परिणामोसे होता है। परिणामोकी विशुद्धि मोहनीयकर्मके उपशमादिमें निमित्त पडती है और उपशमादि परिणामोकी विशुद्धिमें निमित्त पडते है। विशुद्धिके तरतमाशका चित्रण कमसिद्धान्तके द्वारा किया जाता है। इसास कमसिद्धान्तके विश्लेषणने इतना बृहत् रूप लिया है।

# द्वितीय परिच्छेद

# छक्खडागम (पट्खण्डागम)

विगम्बर परम्पराका दूसरा महनीय ग्रम्थ छक्स्बडाम्य है। इस ग्रन्थकी विषय-वस्तु केवल जैन साहित्यकी रिष्टिसे ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय वाडमयके इतिहासकी दृष्टिसे महत्वपूण है। जीवकी स्वतवता और उसके कमसम्बन्धका सूक्ष्म विवेचन धम दशन एवं संस्कृतिकी दृष्टिसे नितान्त श्लाधनीय है। यह केवल ग्रम्थ ही नहीं अपितु वाडमय कोष है। अतएव वाडमयके इतिहासके विवेचन-सन्दर्भमें इस ग्रन्थकी विषय वस्तु रचना-काल, रचयिता रचना-स्थान आदिपर विचार करना परमावश्यक है।

#### छक्खडागमका रचनाकाल

इस ग्रन्थके रचनाकालके सम्बन्धमे विचार करनेके हेतु ग्रन्थावतारका इति वस्त अकित किया जा चुका है। बताया है कि यह ग्रन्थ उस समय रचा गया था, जब अ हो और पूर्वांका ज्ञान प्राय लुप्त हो चुना था और विश्वकित अश्रज्ञानके भी लुप्त होनेका भय उपस्थित हो गया था। अतएव धरसेनाचायने पृष्पदन्त और भूतविल नामक दो मुनियोको महाकमप्रकृतिप्राभृतका अध्ययन कराया। गुरुद्वारा प्राप्त अपने ज्ञानके आधारपर ही उक्त दोनो आचार्योने छक्खण्डागमको रचना की।

नन्दिसघकी पट्टाविलिके<sup>२</sup> अनुसार आचाय धरसेनका समय वीर निर्वाणम ६१४ वय परचात आता ह । धरमेनाचार्यकृत 'जोणिपाहुड' (योनिप्राभृत) ग्रन्थ उपलब्ध होता है। विक्रम सवत् १५५६ में लिखी गयी 'बृहट्टिप्पणिका' नामकी सूचीके आधारपर उसे वीरनिर्वाषस ६०० वय परचातका रचा हुआ माना गया है।

श्लोहाइरिय सम्मलोग गरे आयारदिवायरा अस्यमियो। यव बारासु दिणयरेसु भरह खिलामि अस्यमिएसु संसाइरिया सम्बेसिमंगपुन्वाणमेगदेसभूदपञ्जदोसमहाकम्मपयिः पाहुडादीणं धारया नादा। एवं पमाणीभूदमहरिसीपणारुण आगत्ण महाकम्मपयिः पाहुडामियजलपवादी थरमणमङार्थं संपत्ती। तेण वि गिरिणयरचंदगुहाए भूदविल पुष्पदताण महाकम्मपयिद्धणारु स्थल समापिद। तदो भूदविलम्झरएण सुदर्शविष्पविद्याद्विद्याप्तिम्हरिकण सुदर्शविण वाहवीन्त्रेदमीएण मवियलीगाणुगगह्रद् महाकम्मपयिदिवाहुडमुबसहरिकण स्वस्तंडाणि क्याणि। —वर्खं० पु०९ प०१ इत्रः।

२ षटख पु० र की प्रस्तां ० ५०, २५ २९।

**३ 'योनिप्राभृतं वीरात् ६०० भारसेनम् ।'—जै सा स १,०, परिशिष्ट ।** 

इस टिप्पणिका' ग्रन्थकी एक प्रति भाण्डारकर ओरियटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना-मे उपलब्ध है। इस प्रतिमें ग्रन्थका नाम तो 'योनिप्राभृत' ही बताया है। पर रचियताका नाम पण्णसमण' मुनि लिखा है। इन महामुनिने कुषमा ण्डिनी देवीसे इस प्राप्त किया था और अपने शिष्य पुष्पदन्त एव भूतबलिके लिए लिखा था।

इस कथनसे यानिप्राभृतके रचियता घरसेनकी सभावना की जाती हैं। प्रज्ञा-श्रमणत्य एक ऋदि है। सम्भवत धरसेनाचाय इस ऋदिके घारी रहे हो। इसी कारण उन्ह प्रज्ञाश्रमण कहा जाता रहा हो।

यहाँ यह स्मरणीय ह कि इन्द्रनिस्दिने अपने श्रुताबतारमे गुणधरके समान धरसेना वायकी गुरुपरम्परा अकित नहीं की है और न ऐसा स्रोत ही उपलब्ध है, जिसके आधारपर धरसेना वायकी गुरुपरम्परापर विचार किया जा सके। पर हाँ, पुष्पदन्त और भूतबिल ये दो इनके शिष्य है। उनके सम्बन्धमे पहले लिखा जा चुका ह। पट्टावलीसे केवल इतना ही जात होता ह कि धरसेन का समय बीर निर्वाण सबत ६१४६८३ के बीच होना चाहिए। अत छक्खडागमका रचनाकाल विक्रम सबतकी प्रथम शताब्दीका अन्तिम पाद और द्वितीय शताब्दीका प्रथम पाद होना चाहिए।

#### रचनास्थान

'धरसेनाचायन गिरिनगरकी चन्द्रगुफामे निवास करते हुए पुष्पद त और भूतबिलको महाकमप्रकृतिप्रामृतका अध्ययन कराया था। यह नगर सौराष्ट्रमें गिरिनारके नामस प्रसिद्ध ह।

पुष्पदन्त और भूतबिलन गिरिनारस लौटकर अकुलेश्वरमे वर्षावास किया। सम्भवत गुजरातका भढोच जिलेका अकलेश्वर ही अकुलेश्वर रहा हागा। इन्द्र-नन्दिन अपने श्रुतावतारमे बतामा ह कि धरसेनाचायने उन्हे कुरीश्वरपत्तन भेजा था, जहाँ वे नौ दिनमे पहुँच थ। विवुध श्रीधरने भी अकुलेश्वरमें वर्षावास करनेका उल्लेख किया है। अत कुरीश्वर अकुलेश्वरका ही भ्रष्ट रूप प्रतीत होता है।

वर्षायोग ममासकर पुष्पदम्ताश्वाय जिनपालितको देखकर और उसे साथ ले वनवास देशको चले गये और भूतबलिने द्रमिल (द्रविड) देशको प्रस्थान किया—

१ इय पण्डसवर्गरहण भूयवरी पुष्फदतभाक्तिहिए । कुसुमझी उवहर्ठे विक्रवसविपन्मि अवियारे ।?—अनंका० वर्ष २ ५० ४८७ ।

<sup>&</sup>gt; 'मोरटठिवसयगिरिणयरपट्टणचनगुहाठिएण दिनस्यणाबहादियाणं महिमाए मिलियाणं लेही पसिदो।'--- षट्खडागम, पु०१ पू०६७।

'इन्द्रमस्थिक खुताबतारते इतना ही आतं होता है कि वर्षावास समाप्त होनेपर दोनों ही मुन्ति विकायकी और विहार कर गये और वे करहाट पहुँचे। करहाटकको कुछ विहानोंने सितारा जिलेका करहाड या कराड और कुछने महाराष्ट्रका कोल्हा-पुर बतलाया है। यह नगर प्राचीन समयमें विद्याका उत्कट स्थान रहा है। यहाँ बाकाय समतगद भी पहुंचे थे। प

पुष्पदन्ताचार्यका मानजा करहाटकमें निवास करता था। अत बहुत सम्मव है कि आचार्य पुष्पदन्तका जन्म उसीके कहीं आस-पास रहा हो। दूंशरी बात यह है कि अरसेनाचायने अपना पत्र महिमानगरीमें सिम्मिलित दक्षिणापथके आचार्योंके पास भेजा था। और आंध्रदेशकी बेणा नदीके तटले पुष्पदम्त और मृतबिल उनके पास गये थे। वतमान सतारा जिलेमें बेण्णा नामकी नदी भी है और उसी जिलेमें महिमा नामक ग्राम भी ह। अत यह बहुत सम्भव है कि यह महिमानगढ ही प्राचीन महिमानगरी हो। अतए बिलारा जिलेका करहाटक प्रतीत होता है।

वनवासदेश उत्तर करनाटकका प्राचीन नाम हैं, वहाँ कदस्ववशका राज्य था और उसकी राजधानी बनवाम थी। इस देशमें ही पुष्पदन्तने 'वीसदि' सूत्रोकी रचना की और जिनपालितको उन्हें पढाकर भूतवलिके पास भेजा। भूतवलिने 'विशति' सूत्रोको देखा और जिनपालितसे ज्ञात किया कि पुष्पदन्ताचामकी अल्पायु शेष ह। अलप्य कर्मप्रकृतिप्रामृतका विच्छेद होनेके भयसे उन्होंने द्रव्यप्रमाणानु गमको आदि लेकर ग्रन्थरचना की।

इस अध्ययनसे यह निष्कष निकलता है कि छक्खडागम सिद्धान्तका आरम्भिक भाग तो वनवासदेशमें और अवशेष ग्रन्थ द्रविड दशमे रचा गया होगा।

# ग्रन्थरचना-विभाजन और रचयिता

भवलाकार वीरसेन स्वामीने लिखा है कि आचाय पुष्पवस्तने ''वीसदि'' सूत्रोंकी रचना की और इन सूत्रोंको देखकर आचाय भूतव्यक्तिने द्रव्यप्रमाणानुगम आदि अविश्वास प्रमण की रचना की। छक्छंडागमके प्रथम खण्ड जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम अनुयोगद्वारका नाम सत्प्रकृपणा और दूसरेका नाम हव्य-प्रमाणानुगम हैं। स्पष्ट है कि प्रथम अनुयोगद्वार सत्प्रकृपणाकी रचना पृष्पदन्ता-भार्यने की है। 'वीसदि' सूत्रसे अभिप्राय सत्प्रकृपणाका लेना चाहिए।

१ जग्मतुर्य करहाटे तथो स य पुष्पदन्तनाम मुनि । जिनवालितामिधानं दृष्ट्वाऽनी भागिनेयं स्व ।।

वरना दीका तस्मै तेन समं देशसेत्य नमनासम् । तस्यौ मृतनिकरिप मश्चरायां इतिह देशेऽस्थातः । — अनुतानतार इत्योव १३२ १३३

र जै० सा० इ० वि० अ० ५० १७२ । इ 'आफ्रीहे केरहाटके बहुमटे विश्वीस्कर संकर !' जै० सा० इ० वि० म० ५० १७४ । ४ वट सं० ५० १, १७ ७१ ।

ैइन्द्रनिन्दिने भी यहां लिखा है —गुणस्थान, जीवसमास आदि बीस प्रकारके सूत्रोकी सत्प्रकृपणासे युक्त जीवस्थानके प्रथम अधिकारकी रचना पुष्पदन्तने की। किन्तु यदि 'वीसदिसुत्त ने अभिप्राय सत्प्रकृपणाने ह तो सत्प्रकृपणा न कहकर उसे 'वीसदिसुत्त शब्दसे क्यो अभिहित किया, यह स्पष्ट नहीं होता।

सूत्राका विवरण समाप्त हो जानेके अनन्तर वीरसेन स्वामीने अनकी प्ररूपणा करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए रेप्ररूपणाका अथ किया ह—सामान्य और विशेषकी अपेक्षा गुणस्थानो, जीवसमास, पर्याप्ति प्राण, सज्ञा, गित इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कथाय, ज्ञान, सयम, दशन, लेश्या, भव्यत्व, अभव्यत्व, सम्यक्त्व सज्ञी, असज्ञी आहारी अनाहारी और उपयोग इनमे पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणीम विशिष्ट जीवोकी परीक्षा प्ररूपणा ह।

यह कह करके वीरसन स्वामीने एक गाथा उदधत की ह, जिसमें कहा गया है कि — गुणस्थान जीवसमाम, पर्याप्ति प्राण सज्ज्ञा चौदह मागणाएँ और उप योग इस प्रकार क्रमसे बीम प्ररूपणाएँ कही गई ह।'

आगे घवलाटीका अमें यह शका की गई है कि यह बीस प्रकारकी प्ररूपणा सूत्रके हारा कहो गई है या नहीं ? वीरमेनस्वामीने यह स्वीकार किया है कि यह सूत्र प्रतिपादिन ह। यहाँ सूत्रसे अभिप्राय पुष्पदन्ताचाय प्रणीत सत्प्र रूपणाके सूत्रोमे ही जान पडता ह। चूकि उन सत्रामे बीस प्ररूपणाओवा कथन ह इसलिये उन्ह वीमदिसुत्त' कहा जान पडता है।

विन्तु धवलाकारन सत्प्ररूपणांके सूत्रोका व्याख्यान समाप्त करनेके पश्चात लिखाँ ह कि — सत्सूत्राका विवरण समाप्त हो जानेक अनन्तर उनकी प्ररूपणां कहेंगे। इसने स्पष्ट है कि आचाय पुष्पदन्तने सत्सूत्रोकी ही रचना की है उसकी प्ररूपणांका कथन नहीं किया। यद्यपि उन्होंने अनुयोगद्वारका नाम 'सतपरूवणां ही रखा, एसी स्थितिमे पुष्पदन्ताचायके द्वारा रचे गये सूत्रोको 'सतसुत्त' कहना उचित हो सकता था। किन्तु यह न कहकर 'वीसदिसुत्त ही क्यों कहा गया इस सम्बन्धमे विशेष सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता।

इन्द्रनन्दिने लिखा ह कि पुष्पदन्तने सौ मूत्रोको पढाकर जिनपालितको

वाञ्चन गुणजीवादिकविंशनिविधम्त्रमत्प्ररूपणयाः। युक्त जावस्थानाचिषकार
 व्यरचयत् सम्यवः। १३५॥—श्रुता०

 <sup>&#</sup>x27;मपहि सतम् सविवरणसमत्ताणनर तेमि परूवणं मणिस्सामो । परूवणा णाम कि उत्त
होदि । —पन्यं०, प २ पृ ४११ ।

३ षटलं ० पुत्र ३। ४ पटस्ते पुर, पृथ्रा

५ 'सत्राणि तानि शतमञ्चाप्य ततो मृतनिलगुरी पाइवँम् । तदिमाय हातु प्रस्थापयद रामदेपोऽपि ॥१३६॥ —श्रुता०

भूनविलिके पास मेजा । किन्सु संस्था हणाके सूत्रोंकी सहया १७७ है। अत उनका यह कथन भी स्विलित प्रतीत होता है। इसप्रकारकी कृतिपय विप्रतिपत्तियोंके रहते हुए भी धवलासे तो यही प्रमाणित होता है कि सत्प्रक्षपाणके सूत्र पुष्पदन्ता चार्यने रचे थे, क्योंकि उनकी उत्थानिकाओं घवलाकारने पृष्पदन्तका ही नामोल्लेख किया ह। द्रव्यप्रमाणानुगर्य अनुयोगदारके प्रथम सूत्रकी उत्थानिकामें भूतविलका नाम निर्देश किया है। अत द्रव्यप्रमाणानुगमये लेकर मूत्रविल आचायकी रचना आरम होती है।

#### रूपरेखाका निर्माण

इस ग्रन्थकी रूपरेलाका निर्माण भूतबिल और पुष्पदन्तमेंसे किसने किया? यह भी एक विचारणीय प्रकृत है। यह तो स्पष्ट ही है कि ग्रन्थके निर्माणका आरम्भ आचाय पृष्पदन्तने किया। उन्होने चौदह जीवसमासीके गुणस्थानोके) तिरू पणके लिए आठ अनुयोगद्वारोको ही जानने याग्य बताया ह। वे आठ अनुयोगद्वारोको ही अत्रातुगम भावानुगम और अस्पबहुत्वानुगम। जीवस्थाननामक प्रथम खडके ये ही आठ अधिकार हं। इन अधिकारोके पश्चात जीवस्थानकी चूलिका ह इस चूलिकाके अन्तगत अधिकारोका कोई निर्देश 'जीवट्ठाण के उक्त आठ अनुयोगद्वारोमें नही पाया जाता। अत चूलिका अधिकारको भी जीवस्थानका ही भाग सिद्ध करनेके लिए, चूलिकाके आरम्भमें ही घवलाकारको शक्का ममाधान करना पढा है, जो इस प्रकार है—

गङ्का---आठो अनुयोगद्वारोके समाप्त हो जानेपर यह चूलिका नामक अधि कार किसलिए आया है ?

ममाधान--पूर्वोक्त आठ अनुयागद्वारोके नियम-स्थलोंका विवरण करनेके लिए आया है।

शक्का--वृत्तिका अधिकार आठ अनुयोगद्वारीसे प्ररूपित अथका ही कथन करता है अववा अन्य अथका । यदि उसी अथका कथन करता है

संपिं चोदसण्ड जीवसमासाणमित्थित्तमकगदाणं सिस्साणं तेमि चेव परिमाणपिडवीहण्टठ
मूदबिखाइरिमो सुत्तमाइ। वट्सं , पु ३, ४०१।

२ एदैसि बेब चोइसण्ड जीवसमासार्ग परूजणद्रुदाए तत्थ इमाणि अट्ठ अणिओगदाराणि णायन्वाणि भवति ॥५॥ तं जहा ॥६॥ स्तपस्वणा दत्वपमाणाणुमभी खेलाणुगमो कोस णाणुगमो कालाणुगमो, अंतराणुगमो, भावाणुगमो, अप्पाबहुगाणुगमो चेहि ॥७॥षट्सं पु,१, पृ १,६१५५ ।

३ पट्ल पु ६, पृ १२।

तो पुनरक्त बोच आता है। दूसरे पक्षमें वह चौदह जीवसमासोसे प्रतिबद्ध अथका कथन करता है अथवा अप्रतिबद्ध अथका ? प्रथम विकल्पमें 'चौदह जीवसमासोके कथनके लिए ये आठ ही अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं इस सूत्रम आये हुए एकबार (ही) की विफल्ला प्राप्त होती है, क्योंकि चौदह जीवसमासोसे प्रतिबद्ध अथका कथन करने वाला चूलिका नामक नौवाँ अधिकार पाया जाता है। सूसरा पक्ष मानने पर चूलिका नामक अधिकार जीवस्थानसे पथकभूत हो जाएगा, क्योंकि वह जीवस्थानसे प्रतिबद्ध अर्थना कथन नहीं करता।

समाधान— पुनरुक्त दोप नही आता क्योंकि चूलिका नामन अधिकारमे आठ अनुयोगद्वारोसे नहीं कहें गये तथा कहें गये अथका निरुचय कराने बाल और आठ अनुयोगद्वारोसे सूचित किंतु उनसे कथिवत भिन्न अथका कथन किया गया है।

इस शका समाधानके पश्चात धवलाकारन चूलिकाका अन्तर्भाव उक्त आठ अनुयोगद्वारोमें ही करके यह बतलाया ह कि चूलिका जीवस्थानसे भिन्न नहीं है।

इस चविसे प्रमाणित होता ह कि पुष्पदन्त आचायके द्वारा सूचित आठ अनुयोगद्वारोमें जो बाते कथन करनेसे छूट गयी, उनका या सम्बद्ध अन्य बातोका कथन चिलका नामक अधिकारम किया गया। अत चूिलका अधिकार भूत बिलकी उपज जान पडता ह और उसपरसे यही व्यक्त होता है कि पुष्पदन्तने केवल जीवस्थाननामक लण्डकी ही रूपरेखा निर्धारित की थी।

धवला टीकावे आरम्भमें भी वीरसेनस्वामीने जीवस्थानके ही अवतारका कथन किया ह, छक्खडागमसिद्धातका नही । जीवस्थानके अवतारका कथन करते हुए उन्होंने बतलाया ह कि—दूसर अग्रायणीय पूत्रके अन्तगत चौदह वस्तु अधिकारोमें एक वयनलंडिय नामक पाचवां वस्तु-अधिकार है । उसमें बीस प्राभत हैं । उनमेसे बतुधप्राभृत कमप्रकृति है । उस कम्प्रकृतिप्राभृतके चौबीस अर्थाधिकार ह । उनमें एक बन्धन नामक अर्थाधिकार है । उस बन्धन नामक अर्थाधिकार में भी चार अधिकार हैं —वन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान । इनमेंसे बन्धक अधिकारके ग्यारह अनुयोगहार हैं । उनमे पाचवां अनुयोगहार हम्ममेणा नुगम है । जीवस्थाननामक खण्डमें जो हम्बप्रमाणानुगम नामक अधिकारसे निकला है ।

१ मपहि जीवट्ठाणस्स अवयारा उच्चदे।"- पट्खं पु १, पृ ७२।

२ घटखंडा०, पु १, प १२३ १३ ।

बन्विवानके नार से हैं—प्रकृतिबन्ध, विविवान, जनुमानवन्ध, प्रदेश-वन्ध । इन पार बन्धोमें प्रकृतिबन्धके हो भेद हैं—एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और उत्तर प्रकृतिबन्ध । उत्तरप्रकृतिबन्धके हो भेद हैं—एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अव्वी-गाउउत्तरप्रकृतिबन्धके हो भेद हैं—एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके वौश्रीस अनुयोगद्वार हैं । उनमेंसे जो समुत्कीर्तन नामक अधिकार है उसमेंसे प्रकृतिसमुत्कौर्तम और स्थान-समुत्कीतन तथा तीन महावण्डक निकले हैं । और तैईसर्वे भावानुगमके भावानुगम नाम निकला है । अव्योगाउउत्तरप्रकृतिबन्धके दो भेद हैं—भुष्पारबन्ध और प्रकृतिस्थानबन्ध । प्रकृतिस्थानबन्धके आठ अनुयोगद्वार हैं—सत्प्रकृपणा, प्रव्याप्तानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम । इन आठ अनुयोगद्वारोमेंसे छ अनुयोगद्वार निकले हैं—सत्प्रकृपणा, अत्रप्रकृपणा, स्वयन्धनुत्वानुगम । इन आठ अनुयोगद्वारोमेंसे छ अनुयोगद्वार निकले हैं—सत्प्रकृपणा, अत्रप्रकृपणा, स्वयन्धनुत्वानुगम । ये अवैर बन्धक अधिकारके ग्यारह अधिकारोमेसे द्रव्यप्रमाणानुगम नामक अधिकारसे निकला इव्यप्रमाणानुगम, तथा एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके चौबीस अधिकारोमेसे तेईसके भावानुगम अधिकारके निकला भावानुगम, ये सब मिलकर जीवस्थानके आठ अनुयोगदार होते हैं ।

स्थितिबन्धके दो भेद है— मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थिति बन्ध। उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धके चौवीस अनुयोगद्वार है। उनमेंसे अर्धन्छेद दो प्रकारका है— जघन्यस्थिति अधन्छेद और उत्कृष्टस्थिति अधन्छेद। इनमें जधन्यस्थिति अधन्छेदसे जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति अधन्छेदसे उत्कृष्ट स्थिति निकली ह। सूत्रसे सम्यक्त्वोत्पत्ति नामक अधिकार निकला ह। पहले औ एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध अधिकारके समुत्कीतना नामक प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमु त्कीतना, स्थानसमुस्कीतना और तीन महादण्डकोके निकलनेका उन्लेख कर आये हैं उन पाँचीमे अभी कहे गये जघन्यस्थिति अद्धन्छेद, उत्कृष्टस्थिति अद्धन्छेद, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति आगति इन चार अधिकारोको मिला देने पर चूलिकाके नौ अधिकार होते हैं। इस सब कथनको मनमें अवधारण करके आचाय पुष्पदन्तने 'एत्ती' इत्यादि सूत्र कहा है।' इस कथनसे केवल जीवस्थानकी ही नहीं, उसकी चूलिकाकी भी रूपरेखा पुष्पदन्ताचायकृत थी, ऐसा वीरसेनस्थामीका मत है। किन्तु समस्त छक्खडागमको रूपरेखा उनकी निर्धारित की हुई ज्ञात नहीं होती।

अत समग्र सिद्धान्तग्रन्थकी रूपरेखाका निर्माण भूतबलिने ही किया जान पडता है क्योंकि कृति वसुर्योगद्वारके आदिमे ग्रन्थानतारका क्यन करते हुए

१ 'तदो भृदवित्रमहारण्ण सुदणईपबाहवीव्छेत्रजीएण भवियलीनाणुग्नईट्टं ग्रह्मक्म्मपयिष्ठ पाहुडसुवसहरिकण अभिसंदाणि कथाणि ।'—भटर्खं, बु० ४, १० १३३ ।

बीरसेन स्वामीने स्पष्ट लिखा है कि 'बरसेनावार्यने गिरिनगरकी व्यक्तगुफामें पुष्पदन्त और भूतबलिको समग्र महाकर्मश्रकृतिप्रामृत सम्पित कर दिया। तत्पद्वात मृतबलि भट्टारकने श्रुतनदीके प्रवाहके विच्छेदके भयसे भव्य जीवोके उपकारके लिये महाकर्मश्रकृतिश्राभृतका उपसहार करके छह खण्ड किये।'

इन्द्रनिन्दिने लिखां है कि पुष्पदन्त मुनिने अपने भानजे जिनपालितको पढानेके लिये कमप्रकृतिप्राभृतका छ खण्डोमें उपसहार किया और जीवस्थानके प्रथम अधिकारको रचना की और उसे जिनपालितको पढाकर भूतबलिका अभि-प्राय जाननेके लिये उनके पास भेजा। उससे सत्प्रकृपणाके सूत्रोको सुनकर, भूतबलिने पुष्पदन्त गृहकी घटकण्डागम रचनाका अभिप्राय जाना।

इन्द्रनिन्दिने यह भी लिखा है कि भूतविल आचार्यने षट्खण्डागमकी रचना करके उसे पुस्तकोमे लिखाया और ज्येष्ठ शुक्ला पचमीको उसकी पूजा की । इसीसे यह पञ्चमी श्रुतपञ्चमीके नाममे ख्यात हुई । तत्पश्चात भूतविलिने उस छक्खडा गमसूत्रके साथ जिनपालितको पुष्पदन्त गुरुके पास मेजा । जिनपालितके हाथमें छक्खडागम पुस्तकको देखकर 'मेरे द्वारा चिन्तित कार्य सम्पन्न हुआ' यह जान पुष्पदन्त गुरुने भी श्रुतमिनके अनुरागसे पुलिकत होकर श्रुतपञ्चमीके दिन ग्रन्थकी पूजा की ।

इस सब कथनसे तो यही प्रमाणित होता है कि पुष्पदन्ताचार्यने छक्कबडागम-की रूपरेखा निर्धारित करके सत्प्ररूपणाके सूत्रोकी रचना की थी।

किन्तु धवलासे इसका समयन नही होता, उसमें यह भी नहीं लिखा कि भूत-बलिने छक्खडागमके सूत्रोकी रचना करके उन्हें पुष्पदन्ताचार्यके पास भेजे थे। धवलाके अनुसार तो पुष्पदन्ताचायके द्वारा सत्प्ररूपणाके सूत्रोको भूतबलिके पास भेजनेका कारण पुष्पदन्ताचायका अल्पायु होना था। अत यह सभव प्रतीत होता है कि छक्खडागमकी रचना पूण होने पर पुष्पदन्त स्वगवासी हो चुके हो। किन्तु श्रुतावतारके अनुसार पुष्पदन्ताचायने भूतबलिका अभिप्राय जाननेके लिए उनके पास सत्प्ररूपणाके सूत्रोको भेजा था और भूतबलिको उन्हें सुनकर जाना कि पुष्प-दन्ताचायका अभिप्राय छक्खडागमकी रचना करनेका है। उन्होने छक्खडागमकी रचना की।

इन दोनो कथनोमें हमें धवलाकारका कथन विशेष समुचित प्रतीत होता है, क्योंकि पुष्पदन्ताचाय अकलेक्बरसे लौटते हुए ही अपने भानजे जिनपालितको अपने साथ लेते गये थे और उन्हें जिन-दीक्षा भी दे दी थी। ऐसा उन्होंने महा-

१ अथ पुष्पदन्तमुनिरप्यध्यापयितु स्वभागिन्थं तम् । कर्मप्रकृतिप्रासृतमुपसहार्थेव पङ्भिरिह खण्डे, ।।—श्रृता० १३४

कर्षप्रकृतिप्राभृतका उपसहार करके उसे विनपालितको वक्तकर उसकी परम्परा चलानेके समिप्रायसे किया था। किन्तु उन्हें ज्ञात हुआ कि बेरी आयु धोडी शेव है अत उन्होंने अपनी रचनाको जिनपालितके साथ भूतबस्कि पास भेज दिया। यदि उन्होंने केवल भूतबल्कि अभिप्राय जाननेके लिये जिनपालितको उनके पास भेजा होता तो भूतबन्ति अपने अभिप्रायके साथ जिनपालितको पुष्पदन्ताचार्यके पास लौटा देते, स्वय रचना करनेमें न लग जाते। अस्तु,

फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि पुष्पदन्ताचायने जिमपालितके हाथ केवल 'विसदिसुत्त' ही मेजे थे या वट्खण्डोकी कोई रूपरेखा भी मेजी थी।

घट्खण्डोंके क्रम तथा महाकमप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोसे उनके उद्धारका जो वर्णन मिलता है, उसे देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि षट्खण्डोकी रूपरेख। किसी एक व्यक्तिकी निर्धारित की हुई नही है, बल्कि दो व्यक्तियोकी और ऐसे दो व्यक्तियोकी—जो आपसमे नही मिल सके, निर्धारित की हुई है। हमारे इस अनुमानकी सत्यताके लिये महाकमप्रकृतिप्राभृतके अनुयोगद्वारोके साथ छ - खण्डोका मिलान करके देखें।

महाकमप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोंनेंसे प्रथम वो अनुयोगद्वारोसे वेदनाखण्डका उद्धार हुआ, जा चौधा खण्ड है। तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे अनु-योगद्वारके बध और बन्धनीय भेदोको लेकर पाँचवां वगणा खण्ड बना। इसी छठे अनुयोगद्वारके एक भेद बन्धकसे दूसरा खण्ड खुद्दाबन्ध बना, और दूसरे भेद बन्ध-विधानसे छठा खण्ड महाबन्ध बना। शेष दो खण्ड—पहुला और तीसरा भी इसी बन्धविधानके अवान्तर अनुयोगद्वारोसे निष्यन्त हुए।

ग्रन्थनाम—मूलसूत्रोमें ग्रन्थका नाम नही विया । अत नही कह सकते कि इसके रवियता पुष्पदन्त और भूतविलने इसे किस नामसे अभिहित किया था । धवलाटीकाके पारम्भमें इसे 'खण्डसिद्धान्त' कहा है और घवलाकारने कृति अनुयोगद्वारमें लिखा है कि भूतविल भट्टारकने महाकमप्रकृतिप्राभृतका उपसहार करके छ खण्ड किये । इन छ खण्डोके आधार पर ही इसका नाम उत्तर-कालमें छम्खाडागम प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है । इन्द्रनन्दि और विवृध श्रीधरमे

१ 'तदो एवं खंडसिंड तं पहुच्च' भूतवाँक-पुष्पवंताहरिया वि कत्तारो उच्चित'-पट्ख०, पु० १, १० ७१ । इवं युण जीवट्ठाणं खंडसिंड तं पहुच्च पुष्पाणुप्रकीए ट्ठिटं छण्डं खंडाणं पढमखंडं जीवट्ठाणंभिदि—वही, १० ७४ ।

२ 'महाकम्मययाडिपाहुडसुबसंहरिकण हम्मवंडाणि कवाणि।'---वट्ख, पु० ९, १० १३३। वट्खंडागमरचनां प्राप्ताय' पुण्यदन्तगुरु ॥ १३७॥ 'एवं वट्खंडागमरचनां प्रविधाय'----।। १४२॥ वृता

अपने-अपने शृतावतारमें इसी नामसे ग्रन्थका उरुलेख किया है। किन्तु धवला-कारने कही भी छक्लडागम नामसे इस ग्रन्थका निर्देश नही किया। धवला और जयधवलामे छ खण्डोंके नामोसे या उनके अन्तगत अनुयागदारोको नामोसे ही उनका निर्देश मिलता है।

यथा—'जुत्त सुद्दाबधम्हि भागलद्धादो एयरूवस्स अवणयण, एत्य पुण जीव ट्टाणम्हि । —घटख , पु० ३, प० २५०।

'एत्य णेरइयमिच्छाइट्ठीण जीवटठाणे परूविदा एदेण खुद्दावर्षेण सह विरोहावो ।---पु० ७, प० २४६ ।

'वग्गणासुत्ते भणिद'- पु॰ १४, पृ० ३८५।

'अथवा जहा वेयणाए परूवणा वदा तहा वि कायन्वा, पु०१४ प०३५१। 'त वध णव्वदे ? पचिदिएमु उवमामेता गडभोत्रक्व तिएसु उवसामेदि णो सम्मुच्छिएसु ति चूलियासुत्तादो ।—पु०५ प०११९।

जीवस्थान खुद्दाबन्ध, वदना, वर्गणा ये सब पटखण्डागमके अन्तगत खण्डोंके नाम ह। तथा 'चूलिया' जीवट्ठाणका अन्तिम भाग है। उसका निर्देश भी 'जीवट्ठाण' के नामस न करक चूलिका' के नामस किया है। एक ही ग्रन्थमें उसके अन्तगत खण्डोंका उल्लेख खण्डके नामसे न करके मूलग्रन्थकें नामसे करनेमें पाठकका कुछ भ्रम न हा, इसलिये ऐसा किया गया है यह कहा जा सकता है किन्तु जयधवलाम भी उनका उल्लेख पण्डोंके नामसे ही पाया जाता ह। यथा—

'खुदाबधे जो आलावो सा कायव्वो'।—क पा०, भा० २, प० २२। ण च जीवहाणेण सह विरोहो'।— ,, ,, प० ३६१।

खिप्पाग्गहादीणमत्थो जहा वग्गणाखड परूविदो तहा एत्थ वि परूविदव्यो । क०पा०, भा०१, प०१४।

पटखण्डागमके अन्तगत खण्डा ना उल्लेख ग्राथान्तरोमे क्विचत ही मिलता है, मगर वहाँ भी खण्डोके नामोसे ही मिलता ह । यथा—अकलकदवने अपने पै तत्त्वाथवार्तिक मे जीवस्थान का निर्देश किया ह । और एक जगह अर्थ पर के खुद्दाबन्धका उल्लेख किया ह । और एक जगह विभाग उल्लेख किया है किन्तु षट्खण्डागम करके निर्देश नहीं किया ।

इससे ता यही प्रमाणित होता है कि वैसे प्रत्येक खण्ड अपने-अपने स्वतत्र

१ आह् चोदक —जीवरथाने थोगमङ्को सप्तविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायां'--पू० १५१।

र एवं झार्षे उक्तम तरविधाने -- पृ० २४४।

३ 'प्य सुक्तमार्षे वर्गणाया ब धविधाने । — त० वा० ५।३७ ।

नामोसे ही अभिहित किया जाता था। किन्तु सामूहिक रूपसे उन्हें छ खण्ड या पद्खण्ड कहा जाता था, क्यों कि जयधक्त्राको 'प्रशस्तिमें वीरसेनस्वामीका गुणगान करते हुए कहा क्या ह कि चक्रवर्ती भरतकी आजाको तरह जिनकी भारती पद्-खण्डम स्वलित नहीं हुई। नेमिकन्द सिद्धान्त्रकक्रवर्तीने भी अपने कमकाण्डमें 'छन्खण्ड नामसे ही उसका उल्लेख किया है। अत छहो खण्डोको उनके रचियता भूतविलने कोई नाम नही दिया था। इसीसे बादका बद्धण्ड नामसे व अभिहत किये जाने लगे।

वीरसेनस्वामीने 'सण्ड' क साथ सिद्धान्तशब्दका प्रयोग करके उन्हें 'सण्ड सिद्धान्त' कहा ह। जयथर्व लाकी प्रशस्तिमें इस सिद्धान्तशब्दकी साथकता बतला ते हुए कहा ह—जिसके जन्तमे सिद्धोका कथन हो उसे सिद्धान्त कहते हैं। अत वीरसेनस्वामीके अनुसार इसका नाम षट्सण्डसिद्धान्त था। किन्तु इन्द्रनिन्दने आगमशब्दका प्रयोग करके उन्हें छक्सडागम कहा ह। यद्यपि सिद्धान्त और आगमशब्द एकाथवाची है, फिर भी दोना शब्दोका यौगिक अथ भिन्न है और दोनों अपना अपना इतिहास रखते हैं।

#### सतकम्मपाहुड ( सत्कमप्राभृत )

धवलाटीका और जयधवलाटांकाम भी 'सत्कमप्राभृत का उल्लेख मिलता ह। ववलाक आरम्भम ही लिखा ह कि यह सतकम्मपाहुडका उपदेश ह। और वसायपाहुडका उपदेश ह कि आठ कवायोंका क्षपण होने पर पीछे अन्तमृहूतके परचात सालह कमप्रकृतियोंका क्षय होता ह। इस पर आवाका की गई कि इन दोनो वचनाये विरोध क्यो है, तो कहा गया कि वे दोनो आचायवचन है, 'जिनेन्द्रवचन नहीं हैं' अत उनमे किराध होवा सम्भव है।

इसी तरह जयधवलाटीकामें भी सतकम्मपाहुडका उल्लेख मिलता ह । उपर धवलामें कसायपाहुडके प्रतियोगीरूपमें सतकम्मपाहुडका जिस प्रकार निर्देश किया गया है उसस बराबर यह व्यक्त होता है कि सतकम्मपाहुड कसायपाहुडका सम-कक्ष आगमग्रन्थ होना चाहिये। उसके नामके साथ भी पाहुडशब्द जुडा हुआ हैं,

१ 'भारती भारतीवाज्ञा षट्खण्डे यस्य नास्सलस् ॥ २० ॥ --ज० प्र० ।

२ 'सिद्धानां कीतनादन्ते य सिद्धान्तप्रसिद्धवाक् ।। १ ।। --- ज० प्र० ।

३ 'आगमो सिद्ध'तो पनयणमिदि एयटठी --पट्ख०, पु० १, ५० २०।

४ 'यसो संतकम्मषाहुडजबश्सी । कसायपाहुडजबण्सी पुण । षट्खं०, पु०१, ए० २१७ २२१ ।

५ 'एसो अत्यविसेसो संतकस्मपाहुडे वित्वारिण भणिहो। पत्थ गुण सम्माउरवस्रपण ण भणिहो।'—ज०४० प्रे० को०, ए० ७४४१।

जो उसे पूर्वीका ही अंश बतलाता है।

प्रो० हीरालालजीन इसके सम्बन्धमें लिखा था— 'यहाँ स्पष्टत कसाय-पाहुडके साथ सत्कमपाहुडसे प्रस्तुत समस्त घट खण्डायमसे ही प्रयोजन हो सकता है और यह ठीक भी है क्योंकि पूर्वोंकी रचनामे उन्त चौबीस अनुयोगद्वारोंका नाम महाकमप्रकृतिपाहुड है महाकर्मप्रकृति और सत्कम सजाएँ एक ही अर्थ-की द्योतक है, जत निद्ध होता है कि इस समस्त छन्खडागमका नाम सत्कर्म-प्राभृत है । और चूँकि इसका बहुभाग घवलाटीकामें प्रधित है, जत समस्त घवलाको भी सत्कमप्राभृत कहना अनुचित नही । उसी प्रकार महाबन्ध या निवन्धनादि अठारह अधिकार भी इसीके खण्ड हानेसे सत्कम कहे जा सकते है ।' ( घटख० पु० १, प्रस्ता० प० ६९-७० ) ।

किन्तु वेदनाखण्डके 'क्षेत्रविधानमे स्वामित्वका कथन करते हुए सूत्रकार भूतविज्ञने क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना किसके होती है इस प्रकानका समाधान करते हुए लिखा है—'जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाला स्वयभुरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है, और वेदनासमुद्धातको प्राप्त हुआ है, तनुवातवलयसे स्पृष्ट है, फिर भी जो तीन विग्रह लेकर मारणान्तिकसमुद्धातसे समुद्रधातको प्राप्त हुआ ह और अन तर समयमे सातवी पथिवीके नारिकयोमे उत्पन्न होगा, उसके ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट हाती है।'

धवलामें इस पर यह शका की गई है कि उस महामस्स्यको सातवी पृथिवीको छोडकर नीचे सात राजु मात्र जाकर निगोदिया जीवोमें क्यो उत्पन्न नहीं कराया? इसका समाधान करनेके परचात धवलाकारने लिखा है कि — सतकम्मपाहुडमें उसे निगोदमे उत्पन्न कराया है क्योंकि नारिक्योंमे उत्पन्न होनेवाले महामस्स्यके समान सूक्ष्म निगोदजीवोमें उत्पन्न होनेवाला महामस्स्य भी विवक्षित करीरकी अपेक्षा तिगुने बाहुल्यसे मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त होता है। परन्तु यह योग्य नही है, क्योंकि अत्यधिक असाताका अनुभवकर्ती साववी पृथ्वीमें उत्पन्न होने वाले महामस्स्यकी वेदना और कथायकी अपेक्षा सूक्ष्मनिगोदजीवोमे उत्पन्न होनेवाले महामस्स्यकी वेदना सद्द्य नही हो सकती।

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि वटसण्डागमसे सतकम्मपाहुड भिन्न है क्योंकि दोनोके कथनोमें अन्तर है।

इसी तरह सत्प्ररूपणाकी टीका धवलामें जहाँ सतकम्मपाहुड और कसाय-

१ से काले अभो सत्तमाण पुढवीप णैरहएस उप्पन्निहिंदि शि तस्स णाणावरणीयबेदणा खेत्तदो उनकस्सा ।। १२ ।। ' संतकस्मपाहुडे पुण णिगोदेसु उप्पाहदो म च पदं जुज्जदे । — मट्ख०, पु० ११, प० २१ २२ ।

र षट्खं पु० १, पू० २१७।

पाहुबके उपवेशोंमें मेद बतकामा है। वहाँ किसा है कि बनिवृत्तिकरणके कालमें संस्थातमाग क्षेत्र रहने पर स्त्यानगृद्धि बादि सोस्तह प्रकृतियोंका क्षय करता है, फिर बन्तर्मुहर्स बिताकर बाट कवाबोका क्षय करता है, यह संतक्ष्मपाहुडका उप-देश है। किन्तु कवायप्राभृतका उपदेश है कि पहले बाठ कवायोंका क्षय हो जाने पर पीछे यूक बन्तर्मुहर्तमें पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है।

यहाँ औं उतकम्मपाहुडके नामसे कथन है वह षट्खण्डानममें नहीं मिलता । अत षट्खण्डागमसे सतकम्मपाहुड मिन्न होना चाहिए।

सम्पूण घवलाटीकामे सतकम्मपाहुडका उल्लेख तीन बार आया है। उसमें-से उपयोगी दो उल्लेखोकी चर्चा यहाँ की गई है। अब देखना यह है कि क्या महाकमप्रकृतिप्राभृतका नाम सतकम्मपाहुड है?

महाकम्मपयिडिपाहुडका उल्लेख धवलाटीकामें छै सात बार आया है। तीन बार तो उसका उल्लेख भगवान भूतबिलके निमित्तिसे आया है। एक "जगह लिखा है कि भूतबिल भगवान्ने महाकम्मपयिडिपाहुडका उपसहार करके छै खण्डोकी रचना की। दूसरी जगह लिखा है कि भूतबिल भट्टारक असबद बात नहीं कह सकते, क्योंकि महाकर्मप्रकृतिप्रामृतक्ष्यी अमृतके पीनेसे उनका समस्त राग्वेष मोह दूर हो गया था। तीसरी जगह लिखा है कि भूतबिल भगवान चौबीस अनुयोगद्वारस्वरूप महाकम्मपयिडिपाहुडके पारगामी थे। इस तरह तीन उल्लेख तो भूतबिलके सम्बन्धसे आये हैं। शेष तीन उल्लेख चर्चाके प्रकरणसे आये हैं।

एक जगह लिखा है कि दस प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति मिध्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमे होती है यह महाकम्मपयिष्टपाहुङका उपदेश है।

वगणाखण्डके स्पन्न अनुयोगद्वारमें लिखा है कि अध्यात्मविषयक इस खण्डग्रन्थमें कर्मस्पन्नप्रकरण प्राप्त है। महाकम्मप्रकृतिप्राभृतमें तो द्रव्यस्पर्ना, सवस्पन्नं और कमस्पन्न तीनोका प्रकरण है।

१ 'महाकम्मपयहिपाहुडमुक्संहरिकण छक्खंडाणि क्याणि। - षट्सं०, पु० ९, ए० १३३।

२ 'ण चासंबद्ध भूदबिक्भिडारको परूवेदि महाक्रम्मभ्यक्षिपाहुङअभिववाणेण ओसारिदा सेसरागदोसमोहत्तादो'—पु०१०, ५०, ५० २७४ ७५।

 <sup>(</sup>चजनीसअणियोगदारसरूनमहाकम्मपविद्याद्वउपारयस्स भृदक्तिभगवतस्स ।
 पु०१४, १०१३४।

 <sup>&#</sup>x27;दसण्डं पगडीणं मिच्छात्रदिरुस्स चरियसमयम्पि इदयबोच्छेदो । एसा महाकम्मप्यहि
पाइडज्यस्रो'—मु० ८, १० ९ ।

४. 'ध्दं स्त्रेंबगममन्मत्पविसय पश्चन्त्र कम्मकासे पयहर्मिहि भणितं । सहाकम्मपयहिपाहुडे पुण दम्बकासेण सन्वकासेण कम्मकासेण चक्दं,'—पुं० १३, ५० ३६ ।

इसी खण्ड<sup>े</sup> में आगे एक जगह यह शका की गई है कि महाकमब्रक्कतिप्रामुखर्में श्रीष चौदह अनुयोगोवे द्वारा कथन किसलिये किया है ?

इस तरह छै बार महाकमप्रकृतिप्रामतका उल्लेख हमें घवलाटीकामें मिला है। सतकममपाहुड और महाकम्मपयिष्ठपाहुडके उक्त उल्लेखोमें कोई ऐसी बात लक्षित नहीं होती, जिसमें हम दोनोको एक मान सकें। सत्कम और महाकमप्रकृति सज्ञाएँ भी एक अथकी द्योतक नहीं है। घवलाकारके कथनमें ही यह बात स्पष्ट हा जाती है और उसीसे यह भी प्रकट हो जाता है कि महाकमप्रकृतिप्रामृत और सत्कमप्राभृत एक नहीं है।

महाकमप्रकृतिप्राभतके चौबीस अनुयोगढारोमेंसे केवल छै अनुयोगढारो-के ऊपर ही भूतविलस्वामीने पटखण्डागमके सूत्रोकी रचना की थी। उन छै खण्डोमेसे पाच खण्डो पर घवलाटीका रचनेके पदचात वीरसेन स्वामीने शेष अट्ठारह अनुयोगढारोका भी कथन किया है। उन अनुयोगढारोमेसे एक अनुयोग ढारका नाम प्रक्रम है और एकका उपक्रम। यहाँ शका की गई ह कि प्रक्रम और उपक्रममें क्या अन्तर ह ?

इसका समाधान करते हुए श्री वीरसेनस्वामीने लिखा हैं — प्रक्रम-अनुपोग हार प्रकृति, स्थिति भोर अनुभागमे आने वाले प्रदशायका कथन करता है और उपक्रम अनुयोगदार बन्धके दूसरे समयसे लेकर सत्तारूपसे स्थित कमपुद्गलोके ज्यापारका कथन करता है। अत दोनोमे अन्तर है।

इसके पश्चात वीरसेनस्वामीने बन्धन-उपक्रमके चार भेद किये है—प्रकृति बन्धन-उपक्रम, स्थितिबन्धन-उपक्रम, अनुभागबन्धन-उपक्रम और प्रदेशबन्धन उपक्रम। इंन चाराका स्वरूप बतलाकर लिखा है कि 'इन चार उपक्रमोका कथन जैसे सतकम्मपाद्वड' में किया गया ह वैसे ही करना चाहिए।

इसपर यह शका की गई कि महाबन्धमे जैसा कथन किया गया ह वैसा कथन इन चारोका यहाँ क्यो नहीं किया जाता, तो उसका समाधान करते हुए कहा गया है कि महाबधका व्यापार प्रथम समय सम्बन्धी बधमें ही हैं, अत यहाँ उसका कथन करना योग्य नहीं हैं।

१ 'महाकम्मपर्याडेपादुढे किमट्र तेहि अणिओगदारेहि तस्म परूवणा कदा। पट्०, पु०१३ पृ०१•६।

१ 'पनकम उनन्यमाण को मेदो ? पयडिट्ठिदिअणुभागेसु दुनकमाणपदेसमापरूवण पन्यमो कृणइ, उनन्यमो पुण बंधविदियसमयप्पहुडिसतस्क्वेणट्ठिदसम्मपोमालाण वावार पर्क्विद । — एत्थ एदेसिं चदुण्णमुवन्यमाण जहा सत्तवम्यपरिष्ठि पर्क्विद तहा पर्क्वियन्यं । जहा महाबधे पर्क्विद तहा पर्क्विणा एत्थ किण्ण कीरदे ? ण, तस्स पदमसमयवधिम चेत्र वावाराहो । — यद्०, पु० १५, १० ४२—४३ ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सतकम्मपातुष्टमें बन्धके पश्यांत् सत्तारूपमें स्थित प्रकृतियोंका ही कथन किया गया है, अस महाश्रधसे वह मिन्स है।

अतार्व 'संतकम्मपाहुढ' किसका नाम है ? इस प्रश्नका समाधान सत्कर्मपिज-कासे होता है। वीरसेनस्वामीने जो शेष अद्वारह अनुयोगद्वारोंको छेकर धर्वछाटीका रची है, उसके प्रारम्भिक बार अनुयोगोंपर एक पिजका उपलब्ध हुई है, उसका नाम सत्कमपिजका है। उसमें धवछाके उक्त अंशका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

'सतकम्मपाहुं के क्या है ? महाकमप्रकृतिप्राभृतके कीबीस अनुयोगद्वारोमें दूसरा अधिकार वेदना नामक है। उसके सोख्य अनुयोगद्वारोमेंसे चीचे, छठे और सातवें अनुयोगद्वारोका नाम इव्यविधान, कालविधान और भावविधान है, तथा महाकमप्रकृतिप्राभृतका पाँचवाँ प्रकृतिनामा अधिकार है उसमें चार अनुयोध-द्वार है। आठो कर्मोंके प्रकृतिसत्त, स्थितसत्त, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्व-का कथन करके उत्तरप्रकृतियोके प्रकृतिसत्त्व, स्थितिसत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्वको सूचित्त करनेके कारण उन्हें सतकम्मपाहुं कहते है।

सत्कमपजिकाके इस कवनके अनुसार महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके जिन अनु-योगढारोमें सत्तारूपसे स्थित कमका कवन है उन्हें सतकस्मपाहुड कहते हैं। वे अनुयोगढार है—वेदना नामक अधिकारके कौथे, छठे और सातवें अनुयोगढार तथा महाकमप्रकृतिप्राभृतका प्रकृतिनामक पाँचवां अधिकार।

महाकमप्रकृतिप्राभतके स्पद्या, कर्म और प्रकृतिनामक तीन अनुयोगद्वारोंको लेकर वर्गणानामक पाँचवाँ खण्ड रचा गया है। उसके प्रकृतिनामक अनुयोगमें कैवल आठो कर्मोंकी प्रकृतियाँ मात्र बतलाई गई हैं। शेष कथनके लिए लिख दिया है कि वेदनाकी तरह जानना। पिजकाकारका अभिष्राय उसीसे जान पडता है। अत उनके कथनानुसार उक्त अनुयोगद्वारोको संतकम्मपाहुड कहा जाता था। अत सतकम्मपाहुड महाकमप्रकृतिप्राभृतके अन्तगत हो जानना चाहिए।

१ 'संतकम्मपादुर्ड णाम तं कथ (द) म ? महावम्मप्यित्विष्ठुरुस्स चवरीसअणिओगहारेसु विदियाहियारी वेदणा णाम ? तस्स सोलसअणियोगहारेसु चवस्य-छुट्ठमं—सत्तमाणियोग हाराणि दन्यकालमायविहाणणामवेयाणि । पुणो तहा महाकम्मप्यित्विष्ठादुरुस्स यंचमो पयडीणामहियारो । तस्य चत्तारि अणियोगहाराणि अट्ठकम्माणी पयडिटि्ठदिअणु भागण्यदेससत्ताणि पर्विय स्विद्वर्त्तरपयडिटि्ठदिअणुमागण्यदेससत्तालो एडाणि सत्त (सत) कम्मपादुर्ड णाम । मोहणीय पहुच्च कसायपादुर्ड वि होदि ।'—पट्सा, पु०१५ परि०, ६०१८।

२. 'सेसं वेदणाए भंगो ।'-- पट्खंल, पु० १४, प० १९२ ।

किन्तु जयधवलामे लिखा है कि कृति, बेदना आदि बौबीस अनुमोगद्वारों में प्रतिबद्ध सतकम्ममहाधिकारमें एक उदय नामक अधिकार है, जो प्रकृतियो-के स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जघन्य और अजयन्य उदयका कथन करता है। उसमें उत्कृष्ट प्रदेशोदयका स्थामित्व सिद्ध करनेके लिए 'सम्मुत्युष्यति' आदि ग्यारह गुगश्रोणियोका कथन करके लिखा है कि जो गुण-श्रोणियां सन्लेशके साथ भवान्तरमें सकान्त होती हैं उन्हें कहेंगे।

इस प्रसगमे जो बाक्य उद्देत किये गये हैं वे बाक्य घट्खण्डागमके उक्त सत्कर्म नामक अधिकारमें, जिसपर पजिका है, वतमान हैं। अत वीरसेनस्वामीके द्वारा महाकर्मप्रकृतिप्रामृतके शेष अट्ठारह अनुयोगद्वारोंको लेकर जो धवला रची गयी है वही सत्कम्ममहाधिकार है, यह प्रमाणित होता है। किन्तु जय-धवलामें संतकम्ममहाधिकारको अटठारह अनुयोगद्वारोमें प्रतिबद्ध न क्तलाकर जौबीस अनुयोगद्वारोंमें प्रतिबद्ध बतलाया है। इसके साथ जब हम सत्कर्मपजिका-के कथनको मिलाते हैं और वीरसेनस्वामीके इस कथनको सामने रखते हैं कि बन्धके दूसरे समयसे लेकर सत्तारूपसे स्थित कर्मपृद्गलोंको ज्यापारके कथनको उपक्रम कहते है, तो उससे बस्तुस्थित पर प्रकाश पडता है। चौबीस अनुयोगद्वारो-मेसे जिन-जिनमें उक्त सत्तारूपसे स्थित कर्मपृद्गलोंको कथन है वे सब सतकम्म-महाधिकार या सतकम्मपाहुडमें गीमत समझे जाने चाहिये। और सम्पूण चौबीसो अनुयोगद्वार महाकमप्रकृतिप्राभृत कहे जाते हैं। उसमे महाबन्ध भी गीमत है। किन्तु सतकम्मपाहुडमें महाबन्ध गीमत नही है। अत सतकम्मपाहुड महाकर्म-प्रकृतिप्राभृतका नामान्तर नही है, बल्क उसके अन्तर्गत ही है।

जैसा कि षट्खण्ड नामसे स्पष्ट है। यह ग्रन्थराज छै खण्डोमें विभक्त है। पहुले खण्डका नाम जीवट्टाण (जीवस्थान) है। दूसरे खण्डका नाम खुद्दाबय (क्षुल्लक बन्घ) है। तीसरे खण्डका नाम बधस्वामित्वविचय है। चीचे खण्डका नाम वेदना है, पाँचव खण्डका नाम वर्गणा है और छठे खण्डका नाम महाबन्य है।

१ 'सतकम्ममहाहियारे कादिवरणादिचउवीसअभिओगहारेस पाढिषद उदओ णाम अल्याहि यारो 'जाओ गुणसेढीओ सिकलेसेण सङ् अवतर संक्रांमित ताओ वसाहरूसामो । त जहा—उवसमसम्मत्तगुणसेढी सजदासजदगुणसेढी अषापवत्तसजदगुणसेढि कि पदाओ तिणिण गुणसेढीओ अप्पारत्यमरणेण वि मदस्स परभवे दौसंति । सेसास गुणसेढीस स्वाणास अप्पारत्यमरणेण वि मदस्स परभवे दौसंति । सेसास गुणसेढीस स्वाणास अप्पारत्यमरणे भवे 'हि बुद्धां ।—ज०भ० भ्रे ०का० ५० ११९५०१८ । 'जाओ गुणसेढीओ अण्यभव मंकामित ताओ बचाहरसामो । त जहा—उवसमसम्मत्त गुणसेढी संजदास नदगुणसेढी अथापमत्तगुणसेढी णहाओ तिणिण गुणसेढीओ अप्पासत्य मर्गणेण वि मदस्स परभवे दिसति । सेसास गुणसेढीस भीणास अप्पारत्यमरणं भवे ।' — वहस्तं०, पु० १५, १० १९७ ।

प्रस्तुत घट्सण्डायममें शुक्के याँच सर्व ही हैं । छठा महाबंच नामकं संग्ड स्वर्तन प्रमाके रूपयें पृथक माना जाता है ।

देन्द्रनन्दिने युताबतारमें लिखा है कि भूतवित्रवे पुरायम्तविरिवित सूत्रोको मिलाकर पाँच लण्डोके छह हजार सूत्र रचे और तत्पश्चात् महाबन्ध नामक छठे लण्डको तीस हजार सूत्रग्रन्थरूप रचना की ।

षट्सण्डागमके सूत्रोंके अवलोकनसे प्रकट होता है कि प्रथम खण्ड जीवट्ठाण-के आदिमें सत्प्ररूपणासूत्रोंके रचियता पुज्यदम्साचामने मगलाचरण किया है। और तदनुसार घवलाकारने भी कर्ता, श्रुतावतार आदिका, जो कि प्रम्यके प्रास्ता-विक कथन माने गये हैं, कथन किया है। चटखण्डागमके कर्ता मृतबलिने जौथे सण्ड वेदनाके आदिमें पुन मगल किया है और तदनुसार व्यक्ताकारने भी जीवट्ठाणके आदिकी तरह कर्ता, निमित्त, श्रुतावतार आदिकी पुन चर्चा की है। इससे बह षट्-खण्डागम ग्रन्थ दो भागोमें विभक्त प्रतीत होता है। पहले भागमें आदिके तीन खण्ड हैं और दूसरे भागमें अन्तके तीन खण्ड हैं। इस दूसरे भागमें ही यथायत महाकमप्रकृतिप्राभृतके बौबीस अग्निकारोका वणन किया गया है। अत प्रो॰ हीरालालजीने उसकी विशेष सजा सत्कमप्राभृत बतलाई है।

उन्होंने लिखा है—'इस समस्त विभागमे प्रधानतासे कर्मोंकी समस्त दशाओ-का विवरण होनेसे उसकी विशेष सन्ना सत्कमप्रामृत है। महाकर्मप्रकृतिप्रामृतका अपर नाम सत्कमप्रामृत समझकर ही प्रोकेसर साहबने ऐसा लिखा प्रतीत होता है, किन्तु इन दोनोके अन्तरकी चर्चा इम पीछे कर आये हैं। अत उन सबको सत्कर्म-प्रामृत नहीं कहा जा सकता।

#### खण्डोके नाम---

षटखण्डागमके मूलसूत्रोंमें जैसे ग्रम्थका कोई नाम नही पाया जाता, वैसे ही खण्डोका नाम भी प्राय नही पाया जाता।

पहले खण्डका नाम जीवटठाण मूलसूत्रोमें नही पाया जाता। इस खण्डमें जीव-के भेद-प्रभेदोको मुक्यतासे वणन होनेके कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। दूसरे खण्डका प्रथम सूत्र है— 'जे ते बंधगा णाम तेसिमिमो जिहेसो', इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस खण्डमें बन्धकोका कथन है। अत उस परसे इसे बन्ध-संज्ञा दी गई है और सम्मवतमा 'महाबन्ध' को हृष्टिमें रखकर बन्धके पहले 'सुद्दा' विशेषण लगाकर खुद्दाबन्ध वामसे इसे अभिहित किया गया है।

किन्तु इस संण्डकी धवलाटीकाके प्रारम्भमें टीकाकारते इसके नामके सम्ब-

१ 'त्त्राणि षट्सइसअन्वाम्यव पूर्वयक्षसिंतानि । प्रविरम्य अद्यवन्थाह्ये तत वण्ठके साण्डम् ।१११९ विश्वत्सद्वसम्बद्धम्य अप्यवदसी महात्या ।१००० सुताः ।

न्बमें कुछ नहीं कहा । हाँ, इसका उद्गम स्थान अवस्य अतलाया है।

तीसरे खण्ड 'बधसामित्तविचन के पहले सूत्रमे उसका नाम आया है। यथा— जो सो बंधसामित्तविचनो जाम तस्स इमो दुविहो जिहेसो ओर्चण य आदेसेण य।

महाकमप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोमेसे प्रथम दोका नाम कृति और वेदना है। इन्ही दो अनुयोगद्वारोका कथन बेदना नामक चौथे खण्डमें है। पहले कृति का कथन है और फिर वेदनाका। वेदना अधिकारके पहले सूत्रमें—'वेदणा ति तत्थ इमाणि वेयणाण सोलम अणियोगद्दाराणि णाद-वाणि भवति' ऐसा उल्लेख है। इस परसे कहा जा सकता ह कि सूत्रकारने इस खण्डका नाम सूचित कर दिया है।

उक्त दो अनुयोगद्वारोके पश्चात् स्पन्ना, कर्म, प्रकृति और बन्धन अनुयोग द्वारका कथन ५वे वगणाखण्डमे है। बन्धन-अनुयागद्वारमे वगणाका बहुत विस्तार-से वणन ह। इसीसे सम्भवतया इस खण्डको वगणा नाम दिया गया है।

वैदनाखण्ड और वगणाखण्डके बीचमे सूत्रकारने काई ऐसी भेदरखा सूचित नहीं की, जिससे इन दानोंके भेदका रूपष्ट सूचन हा सके। फिर भी वेदनाखण्डमें सालह अनुयोगद्वार उहोंने बतलाये हैं अत उनकी समाप्तिके साथ ही बदना-खण्डकी समाप्ति समझ लेनी चाहिय। जैसे बदनाखण्डमें पहले कृतिका कथन है फिर अन्तमें बदनाका कथन ह और वहीं उस खण्डका प्रधान तथा अन्तिम विषय ह, वसे ही वगणामें पहले स्पद्म, कम और प्रकृतिका कथन है फिर बन्धनके निमित्तसे वसणाका कथन ह। वगणाका कथन ही इस खण्डका प्रधान और अन्तिम प्रतिपाद्य विषय है। अत बेदनाके पश्चातसे वर्गणा पयन्त ही वगणाखण्ड होना चाहिये।

लण्डोकी ये सजाएँ वीरसनस्वामीसे प्राचीन ह, क्योंकि वीरसेनस्वामीके पूर्वज अकलकदेवने अपने तत्त्वाथवार्तिकमें 'जीवरथान और 'वगणा' लण्डोका उल्लेख किया है, यह हम पहले लिख आये है।

वगणाखण्डका अन्तिम सूत्र है-

'ज त बधविहाण त चउन्त्रिह—पयडिनघो, टिठदिनघो, अणुभागनघो, परेस नघो चेदि ।

इसके पश्चात महाबन्ध नामक छठा खण्ड प्रारम्भ होता ह ।

इसका महाबन्ध नाम मूल-सूत्रोमे उपलब्ध नही होता। ग्रन्थका प्रथम ताडपत्र अनुपलब्ध होनेसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस खण्डकी रचनाके आरम्भमे मूतबलिने उसका नाम दिया था, या नहीं। किन्तु इसमें बन्धके चारो भेदोका बणन विस्तारसे हैं, अत इसे महाबन्धसक्का दी गई है। सत्कर्मपंजिकाके पारिक्शक कथनसे भी इसी बातका समर्थन होता है। उसमें लिखा है—'महाकमप्रकृतिप्राणृदके कृति, बेदना आदि कौकीस अनुयोगद्वारोमेसे कृति और वेदनाका बेदनाखण्डमें, स्पन्न, कम, प्रकृति और बन्धनके चार अनुयोगमेंसे बन्ध और बन्धनीयका नगणाखण्डसे, बन्धनिवधान नामक अनियोगद्वारका महाबन्धमें और बन्धक खनियोगद्वारका खुद्दाबन्धमें जिस्तारसे कथन किया है। शेष अठारह अनुयोगद्वार सतकम्ममें कहे गये हैं।

## तीर्थंकर महावीरकी वाणीसे इसका सम्बन्ध और स्रोत

भगवान महावीर स्वामीकी धर्मीपदेशनाको अवण करने उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरन उसे बारह अगोमे निवद किया था। बारहवा अग दृष्टिदाद शेष सब अगोसे महत्वपूण और विशाल था। उसके महत्व और विशालताका कारण था उसके अन्तगत चौदह पूव। उनमेंसे द्वितीय आग्नायणाय पूवकं पनम वस्तु अधिकार वयनलिखमें बीस प्राभृताधिकार थे। उन प्राभृत नामके अधिकारोमे चौथे प्राभृतका नाम महाकमप्रकृति था। उस महाकमप्रकृतिके चौबीस अनुयोगद्वार नामक अधिकार थे। उनको उपसहत करके इस धटखण्डागम ग्रन्थकी रचना की गई ह। इस बातका निर्देश चतुथ बेदनाखण्डके आदिमे कृति अनुयोगद्वारका अवन्तरण करते हुए स्वय सूत्रकार भूतबलिने किया है- —

'अग्येणियस्स पुरुवस्स प्रमास्स वस्युस्स चडत्यो पाहुडो कम्मप्यडी णाम ।
तत्थ इमाणि चडवीस अणिओगद्दाराणि णावस्वाणि भवति—कवि वेवणाए पस्सै
कम्मे प्र्यडीमु बंघणे जिववणे प्रकाने उवक्कने उवए मोक्से पुण सक्तमे लेस्सा लेस्सायम्मे लेस्सापरिणामे तत्थेव सावअसावे डोहेरहस्से भवधारणाए तत्थ पोग्गलसा जिधसम्बद्धाः ।।४५॥

अर्थात आग्नेयणीय पूनके पचम वस्तु अधिकारके अन्तगत चतुथ प्राभृतका नाम कर्मप्रकृति है। उसके विषयमे ये खौबीस अनुयोगद्वार जानने योग्य है—१ कृति, २ वेदना, ३ स्परा, ४ कम, ५, प्रकृति, ६ बन्धन, ७ निमन्धन, ८ प्रक्रम, ९ उपक्रम, १० उदय, ११ मोक्ष, १२ सक्रम, १३ छेह्या, ४४ छेह्याकर्म,

श महाजम्मपयिद्याहुद्वद्भतः कदिवेदणास्रो (इ) चउष्वीस मणियोगद्दारस तस्य कदिवेदणा ति जाणि अभियोगद्दाराणि वेदणास्त्रण्डास्सि पुणो प ( पस्स-कम्म पयिद्व वधण ति ) चत्तारि अभियोगद्दारस तस्य वथ वथणि ज्ञणामाणियोगद्दि सह वग्गणा स्वर्टम्म, पृणो वधविधाण णामाणियोगद्दारो सद्दावधिम पृणो वंधगाणियोगो सुद्दावधिम च सप्पवचेण परू विदाण । पृणो तेदितो सेसर्ठारसाणियोगद्दाराणि सत कम्मे सञ्चाणि पर्वविदाणि ।'— वट्से पृ० १५, परि० १० १ ।

१५ लेक्वापरिणाम, १६ सातासात, १७ वीर्घ हस्य, १८ भवधारणीय, १९ पुद्गलस्य, २० निम्न अनिवस, २१ निकाचित-अनिकाचित, २२ कर्मेरिबसि, २३ पश्चिमस्कन्य, २४ जल्पबहुत्व।

इन्हीं चीबीस अनुयोगद्वारोको छै सण्डोमें उपसहत किया गया है। पहले कृति और दूसरे वेदना अनुयोगद्वारका उपसहार करके चौथा वेदनासण्ड निष्पम्न हुआ है। तीसरे स्पन्न, चौथे कम और पाँचवें प्रकृति और छठे बन्धन अनुयोग-द्वारसे पाँचवां वगणासण्ड निष्पन्न हुआ है। और छठे बन्धन अनुयोगको भेद-प्रभेदोंसे शेष चार सण्ड उपसहत हुए है।

प्रथम खण्ड <sup>१</sup>जीवस्थानका अवतार अतलाते हुए वीरसेनस्वामीने सत्प्ररूपणा-के द्वितीय सूत्रकी धवलाटीकार्मे विस्तारसे यह अतलाया है कि जीवस्थानका अवतार चतुथ कमप्रक्रतिप्राभृतके किस अनुयोगद्वारके अन्तर्गत किन किन भैदों-प्रभेदोसे हुआ। यह हम पीछे लिख आये हैं।

दूसरे खण्ड खुद्दाबन्धके प्रथमसूत्रकी घवलामें वीरसेनस्वामीने लिखा ह—
'महाकमप्रकृतिप्राभृतके कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोमें छट्ठे बन्धन
अनुयोगद्वारके अन्तगत चार अधिकार हैं—बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बधविधान । उनमेंसे जो बन्धक नामका दूसरा अधिकार है वही यहाँ सूत्रके द्वारा
सूचित किया गया है। तात्पर्य यह है कि महाकमप्रकृतिप्राभृतमें जो बन्धक
कहे गये हैं उन्हीका यहाँ निर्देश है।'

इससे स्पष्ट है कि दूसरे खण्डका उद्धार महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके छठे अनु-योगद्वारके अवान्तर अधिकारोंसे किया गया है।

तीसरे खण्ड बन्धस्वामित्वविजयके प्रथमसूत्रकी धवलाटीकामें वीरसेन-स्वामीने लिखा है—'कृति, वेदना बादि चौबीस बनुयोगद्वारोमें बन्धन नामक छठा अनुयोगद्वार है। उसके चार मेद हैं—बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्ध-विधान। बन्धविधानके चार भद हैं प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमागबन्ध और प्रदेशबन्ध। प्रकृतिबन्धके दो भेद हैं—मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्ध।

१ पट्खं०, पु० १ ए० १२३ १३०।

१ अ ते वंधगा णाम तेसिमिमो णिह सो ।।१।।' टी॰—'जे ते वंधगा णाम' इति वयण वंध गाणं पुव्वपसिद्धस्तं स्वेदि । पुव्वं किन्द्ध पसिद्धे वंधगे स्वेदि ? महाकम्मपयिद्धाहुडम्मि । तं जहा—महाकम्मपयिद्धपाहुडस्स किदेवेदणादिगेष्ठ चहुवीसअणिओग्रहारेष्ठ छट्ठस्स वधणेति अणियोगहारस्स वंधो वंधगो वधणिङ्यं वधविद्दाणमिदि चलारि अहियारा । तेष्ठ वंधगेति विदियो अहियारो एदेण वयणेण स्विद्धो ।—वट्खं०, पु० ७, पु० १-२ ।

१ षट्खं०, प०८, पृ० २ ।

मूळप्रकृतिबन्धके दो सेव हैं एकंकमूळप्रकृतिबन्ध बाँद बन्धायाहमूळप्रकृतिबन्ध । अन्यागाहमूळप्रकृतिबन्धके दो सेव हैं म्यूआकारकन्य बाँद प्रकृतिस्थानबन्ध । इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धके चौबीस अनुयोगहार हैं । उन चौबीस अनुयोगहारोंमें एक बन्धस्वामित्य नामक अनुयोगहार है । उसीका नाम बैक्स्वामित्यविचय है ।

इस तरह बन्धस्यामित्वविषय नामक तीसरा सन्ध भी कर्मप्रकृतिप्राभृतके छठे बनुयोगद्वारसे उपजा है।

चतुर्थं खण्ड वेदनाके अन्तर्गत कृति अगुयोगद्वारके बादिमें तो सूत्रकारने स्वय ४४ सूत्रोंसे मगलस्य नमस्कार किया है और पैताछीसर्वे सूत्रमें ग्रन्थकी उत्वानि-काके स्पमें आग्नायणीय पूर्वके पचम वस्तु-अविकारके अन्तर्गत कर्मप्रकृतिप्राभृत-के चौबीस अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है। जिससे स्पष्ट है कि चतुर्थादि खण्ड कमप्रकृतिप्राभृतके कृति आदि अनुयोगद्वारोंको ही सक्षिप्त करके लिखे गये हैं। समयत इसीसे ही बीरसेनस्वामीने शुक्के तीन खण्डोंकी तरह उत्तरके तीनों खण्डोके सम्बन्धमें यह कथन नहीं किया कि वे अमुक अनुयोगद्वारसे निकले हैं।

किन्तु कृति अनुयोगद्वारके प्रारम्भिक मायिक सूत्रोंको लेकर बीरसेन-स्वामीने जो लम्बी चर्चा की है उसे हम यहाँ दे देना उचित समझते हैं, क्योंकि इन तीन खण्डोका द्वादशाग वाणीसे सीधा सम्बन्ध होनेके सम्बन्धमें उससे पर्याप्त प्रकाश पडता है।

शका — निवद्ध<sup>9</sup> और अनिवद्धके भेदसे ममलके दो प्रकार हैं। उनमेंसे यह मगल निवद्ध मगल है अथवा अनिवद्ध<sup>9</sup>

समाधान<sup>2</sup>—यह मगल निबद्ध नही है क्योंकि कृति बादि चौबीस अनुयोग-हारवाले महाकमप्रकृतिप्रामृतके आदिमें गौतमस्वामीने यह मगल किया है। और भूतबलि भट्टारकने इसे वहाँसे उठाकर वेदनाखण्डके आदिमें ला रखा है। अत इसे निबद्ध मगल नहीं मान सकते, क्योंकि न तो बेदनाखण्ड महाकर्मप्रकृति-प्रामृत है, अवयवको अवयवी नहीं माना जा सकता, और न भूतबलि गौतम गण-धर हैं, क्योंकि धरसेनाचार्यके धिष्य और विकलभुतके धारक भ्तबलि वर्धमान-स्वामीके शिष्य और सकल श्रुतके चारक गौतम नहीं हो सकते। यदि ऐसा हो सकता, तो इस मगलको निबद्ध मंगल कह सकते थे। जत यह अनिबद्ध मगल है। अयवा इसे निबद्ध मगल भी कह सकते हैं।

सत्रके आदिमे सत्रकारके द्वारा जी देवताकी जंगस्कार किया जाता है उसे जिवदागाल कहते हैं। और जी सत्रके आदिमें सवकारके द्वारा जिवदा देवतानमस्कार है उसे अनिवदास्यक कहते हैं।

२ छम्बं , पु० ९, ४० १०१-१०४ ।

र्शका — इमे निबद्ध मगल तो तंभी कहा जा सकता है जब बेदना आदि खण्ड और महाकमप्रकृतिप्राभत एक हो, किन्तु खण्डग्रन्थकों महाकमप्रकृतिप्राभृत कैसे माना जा सकता ह<sup>7</sup>

समाधान—महाकमप्रकृतिप्राभृत चौकीस अनुयोगद्वारोसे सवथा पृथकभूत नहीं ह । अर्थात चौबीस अनुयोगद्वारोका ही नाम महाकमश्रकृतिप्राभृत ह और उन्हीं अनुयोगद्वारोसे बेदना आदि सण्ड निष्पन्न हुए हैं अत उन्हें महा कमप्रकृतिप्राभृतपना प्राप्त है ।

णका — अनुयोगद्वारोको कमप्रकृतिप्राभृत मानने पर बहुतसे कमप्रकृति प्राभत हो जायेंगे ?

समाधान-इसमें कोई दोव नहीं है कर्याचत् ऐसा इच्ट ही ह।

शंका -महाकमप्रकृतिप्राभृतका वेदना-अनुयोगद्वार तो महापरिमाणवाला ह— बडा विशाल है उसके उपसहाररूप इस वेदनाखण्डको वेदनापना कैसे सभव है ?

समाधान-अवयवी अपने अवयवोसे सवद्या पद्यक नही पाया जाता । शका---भूतविलिका गौतम होना कैसे संभव है ?

समाधान - जनके गौतम होनेसे क्या प्रयोजन है ?

समाधान—इस खण्डग्रन्थके कर्ता भूतबिल नहीं हैं क्योंकि दूसरेके डाग रिचत ग्रन्थके अधिकारोके एकदेशरूप पूर्वोक्त शब्दाय सन्दर्भका कथन करने बाला कर्ता नहीं हो सकता। ऐसा माननेसे अतिप्रसग दोष आता है।

उक्त चर्चामे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो बेदनाखण्डके आदिमें जो ४४ सूत्र मगलात्मक है वे भूतबलिकृत नही है, बेल्क महाकमप्रकृतिप्राभृतके मगलसूत्र हैं और वहींमे ज्यो-का-त्यो उठाकर भूतबलिने उन्हें बेदनाखण्डके आदि में रख दिया है। दूसरे, प्रकृत बटखण्डागमके सूत्रोमें बर्णित अथ ही महा-कमप्रकृतिप्राभृतका ऋणी नहीं है किन्तु सब्द भी उसीके है। भूतबिल तो उसके प्ररूपकमात्र है, कर्ता नहीं हैं।

इन दोनो बातोसे प्रकृत षटखण्डागमका द्वादशांग वाणीके एक अगरूप पूर्वों-से साक्षात सम्बन्ध सिद्ध होता है।

आगे षटलण्डोका उद्गम आग्रायणीय पूर्वके किस भेद-प्रभेदसे हुआ, इसके स्पष्टीकरणके लिए उनका यहाँ वृक्त दिया जाता है।

# बारहवें जग हिष्टिवादके चतुर्थं भेद पूर्वगतका दूसरा मेद-

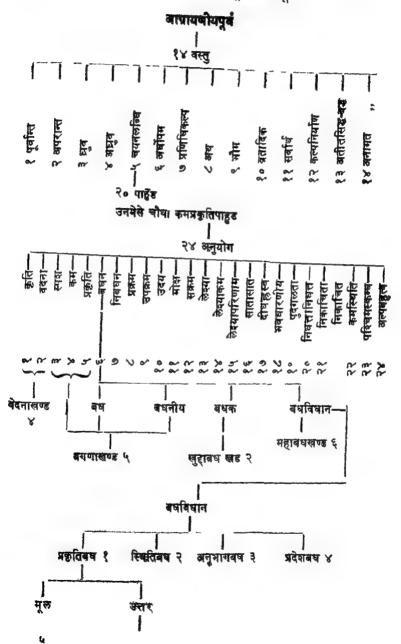

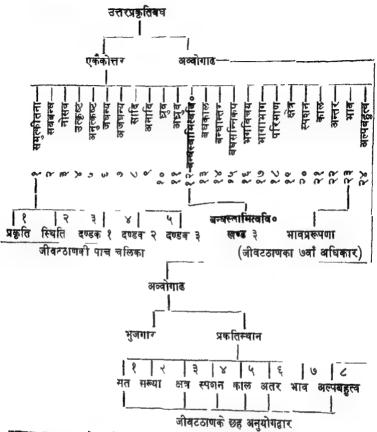

वधकक ग्यारह अनुयोगद्वारोम पाँचवे द्रव्यप्रमाणानुगमसे जीवत्ठाणकी सख्या रचना शैली

प्रस्तुत छक्वडागमके अन्तगत पाँचो खण्ड प्राकृत भाषाके प्रसादगुणयुक्त सूत्रोमे रचे गये हैं। पाँचो खण्डोके सूत्रोकी सख्या साढे छ हजारसे अधिक है। चौथे और पाँचवे खण्डमें कुछ गाथासूत्र भी है।

स्त्र अपने आपमे पूण और बहुत स्पष्ट ह। प्राकृत भाषाका साधारण जानकार भी सूत्रोका पढते ही उनका शब्दा । समझ सकता ह। किन्तु चूँ कि उनमें प्रति-पादित विषय जैन मिद्धान्तके गूढ और गम्भीर तस्त्रोंसे सम्बद्ध हैं, अत पारिभाषिक शब्दोंके बाहुल्यके कारण उनका भाव समझ सकना सरल नहीं है। जो जैन कम सिद्धान्तको मोटी माटी बातोसे परिचित्त ह वे उनके सूत्रोंके आशयको भी सरलता-से हृदयगम कर सकते ह, पर सभी खण्डोंके विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता।

सभी सूत्र अल्पाक्षर हैं, असन्दिष्य हैं और सारवातृ हैं। अल्पाक्षरका श्रह् अभिष्राय नहीं है कि सभी सूत्र छोटे हैं। प्रतिपाद विषयके अनुसार उनकी रचना है। उदाहरणके लिये 'सब्बद्धा' जैसे छोटे सूत्रं भी है और ऐसे भी हैं जो कई पिक्तियोमें समाप्त होते है।

सक्षेपमें इस प्रथकी शैली आगामिक सूत्रशैली हैं। इस शैलीकी निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती है—

- १ विषयानुसार सुत्रोके शब्दोंकी योजना।
- २ निरर्थक शब्दोका समाव।
- ३ प्रसादयुक्तता ।
- ४ पारिभाषिक शब्दोका प्रयोग ।
- ५ अथगाम्भीय।

#### विषय-परिचय--

## जीवट्ठाण '

पहले खण्डका नाम जीवट्टाण या जीवस्थान है। इसके आठ अनुयोगद्वार ह—सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्र, स्पर्शन, काल अन्तर, साव और अरूप-बहुत्व। इनमेंसे प्रथम अनुयोगद्वार सत्प्ररूपणाके कर्ता आचार्य पुष्पदन्त है और शेषके कर्ता आचार्य भूतविल है।

सत्त्ररूपणा—इसके सुत्रोकी सख्या १७७ है। इसका प्रारम्भ जैनोके प्रसिद्ध महामत्रसे होता है। वही इसका प्रथम सुत्र है, जो इस प्रकार है—

> णमो अरिहताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाण। णमो उवज्झायाणा णामो लोए सब्ब-साहण ॥१॥

इसका व्याख्यान करते हुए वीरसेनस्थामीने मगलके दो भेद निषद्ध और अनिबद्ध किये हैं। सूत्रोके आदिमें सूत्रकारके द्वारा निबद्ध किये गये देवता नम-स्कारको निबद्ध मगल और सूत्रके आदिमें सूत्रकारके द्वारा किये गये देवता-नम-स्कारको अनिबद्ध मंगल बसलाकर उम्होंने इसे निबद्ध मंगल कहा है। इससे यह प्रकट होता है कि यह मगल पुष्पदन्तके द्वारा रचित है क्योंकि निबद्धसे उनका

१ यह पहला खण्ड प्रथम बार श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मी वन्द्र, जैन साहित्योदारक पण्ड कार्यालय, भेरसासे ५ जिन्होंने प्रकाशित हुआ है।

<sup>&#</sup>x27;तत्थ णिवद णाम जो अत्तरसादीण अत्तरकत्तारण जिवद दैक्दा णमीकारी स णिवद मगंछ। जो अत्तरसादीण अत्तरकत्तारेण कव देवदा-णमीकारी तमणिवदमगंछ। वदं पुण जीवट्ठाणं णिवद्भमगंछ। यत्ती 'दमेसि चोदसण्ड जीवसमाराण' दि एदरस अत्तरसादीण जिवदभ 'खमी अरिक्रंताण' इक्षांदिहेवदा णमीकार दंगणादी।'

<sup>--</sup> बद्धिः, व १, १० ४१ ।

विभिन्नाय स्वरिवतसे ह और किये गये (कृत) से अभिन्नाय है दूसरेके द्वारा रचे गये मगलको ग्रन्थके आदिमें स्थापित कर लेना । वेदनाखण्डके कृति अनुयोगद्वार १-के आदिमें भूतविलन जो मगलक्पसे ४४ सूत्र स्थापित किये है उन्हें वीरसेन-स्वामीने अनिवद्ध मगल कहा ह क्योंकि व सूत्र महाकमन्नकृतिन्नाभतके मगलसूत्र है और वहीं में लेकर उन्हें स्थापित किया गया ह। अत उक्त मगलका पुष्पदन्त रचित होना स्पष्ट ह। किन्तु इसम अनेक विन्नतिपत्तियाँ है—स्वताम्बर सम्प्रदाय में भी यह मत्र इसी रूपम मान्य ह। भगवतीसूत्रका प्रारम्भ इसी मगलसूत्रसे हुआ है। आवश्यकसूत्रके मध्यम भो यह मत्र पाया जाता है।

इसके सिवाय खारवेलके प्रसिद्ध शिलालेखका आरम्भ भी 'णमो अरहताण णमो सिद्धाण इन पदोसे होता ह।' अत यह कथन र विवादग्रस्त है। अस्तु। सूत्र दोसे ग्रन्थमें प्रतिपादित विषयका आरम्भ होता है—

एत्तो इमेरि चोददसण्ट जीवसमासाण मग्गणहुदाए तत्थ इमाणि चोइस चेव हाणाणि णादव्याणि भवति ॥२॥

'इन चौदह जीवसमासो ( गुणस्यानो ) के अन्येषणके लिये ये **चौद**ह मागणा-स्यान जानने योग्य ह ।

सूत्र ४ मे चौदह मागणाओं के नाम गिनाये ह-गित, इन्द्रिय, काय, योग, वेद कषाय, ज्ञान, सयम दरान लेश्या भव्यत्व सम्पक्त्व, सज्ञी आहारक।

सूत्र ५ में लिखा ह कि-इन चौदह गुणस्थानाके कथनके लिये ये आठ अनु योगद्वार जानन याग्य है।

सूत्र ७ में उन अनुयोगद्वारोके नाम गिनाये ह-

मतपस्वणा दव्यपमाणाणुगमो, खत्ताणुगमो, फोसणाणुगमो, वालाणुगमो, अतराणुगमो भावाणगमा, अप्पबहुगाणुगमो चेदि ॥७॥'

इन्ही आठ अनुयोगद्वाराम जीवट्टाण-खण्ड विभक्त है। सूत्र / से प्रथम अनु-योगद्वार सतपरूवणा'ना वथन प्रारम्भ हाता ह।

सतपरुवणाए दुविही णिद्देमी आघेण आदेसेण य ॥८॥

जीवसमासो ( गुणस्थानो )क सत्वका प्ररूपणामे दो प्रकारका निर्देश है— ओघ अर्थात सामान्यसे और आदेग अर्थात विशेषसे ।'

सतका मतलब³ ह यत्ता । और प्ररूपणाका मतलब है—निरूपण या प्रज्ञापन या कथन । गुणस्थानके लिये यहाँ जीवसमासशब्दका प्रयोग किया है । जीवसमास

१ षट्खं० पु००, ए० १०३।

इसके विशेष विचारके लिये प० कैलाशच द्र शास्त्री लिखित 'नमस्कारमत्र' नामक पुस्तक देखनी चाहिए !

है 'सत्मस्वितित्यर्थं, प्ररूपणा निरूपणा प्रकापनेति यावत् —घट ्ख०, पु० १, पृ० १५९।

का अर्थ है जिनमें जीव बके प्रकार रहते हैं अवना पाये जाते हैं उन्हें बीवसमार कहते हैं। जैन सिद्धान्तमें गुणोके अनुसार ससारके सब जीवोका वर्गीकरण चौदह विभागोंको ही गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान ससारके जीवोके क्रिमक विकासके सूचक स्थान है। इन पर अवरोह मोक्षकी ओर और अवतरण ससारकी ओर ले जाता है। उनके अस्तित्वके कथनके क्रो प्रकार हैं—सामान्य कथन और विशेष कथन। प्रथम सामान्य कथन किया है फिर विशेष कथन किया है। इन दोनो प्रकारके कथनके लिये जैन सिद्धान्तमें खोष और आदेश शब्द रूढ हैं।

सूत्रकारने चौदह सूत्रोके द्वारा चौदह गुणस्थानाके नामोंका निर्वेश किया है। उनका स्वरूप जाने बिना प्रकृत सिद्धान्तप्रन्थके रहस्यको समझना शक्य नही है। अत सक्षेपमे उनका स्वरूप बतला देना अनुचित न होगा—

#### १ ओघेण अत्थि मिण्छाइट्टी' ॥९॥

भोघसे मिध्यादिष्ट जीव हैं। यहाँ मिध्याजन्दका अथ असत्य है। और दृष्टि-शब्दका अथ दशन अथवा श्रद्धान है। जिन जीवोको दिष्ट मिध्या होती है उन्हें मिध्यादिष्ट कहते है। दृष्टिके मिध्या होनेका कारण मिध्यात्वमोहनामक कमका उदय है। जिन जीवोके मिध्यात्वका उदय होता है उनका श्रद्धान विपरीत होता है और जैसे पित्तज्वरके रोगीको मीठा दूध भी कडुवा लगता ह वैसे ही उन्हें समाव धम भी अच्छा नहीं लगता। यह पहला गुणस्थान है।

#### २ 'सासणसम्माइट्टी ।।१०।।'

दूसरे गुणस्थानका नाम सासादनसम्याद्षिट ह । सम्यादशनकी विराधनाको आसादन कहते हैं। जो आसादन सहित हा उसे सासादन कहते हैं। जो आसादन सहित हा उसे सासादन कहते हैं। जो जीव सम्यादशनको विनष्ट कर लेता है और इस तरह सम्यादशको सिम्याद्वशी और अभिमृख होता है उसे सासादनसम्यादण्टी कहते हैं। कहा है—'सम्यादशनरूपी रत्नपवतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूपी भूमि (पहला गुणस्थान) के अभिमृख होता है, अतएव जिसका सम्यादर्शनरूपी रत्न तो नष्ट हो चुका है किन्तु जो मिथ्यात्वको प्राप्त नही हुआ है, पतनकी इस मध्य अवस्था वाले जीवको सासादनसम्याद्धिट कहते हैं।

# ३ 'सम्मामिच्छाइट्ठी ।।११॥

१ 'जीवसमास इति किस्? जीवा सम्बगासतेऽस्मिन्निति जीवसमास । व्यासते ? गुणेषु । षट्खं, पु १, पृ० १६० ।

२ षट् लंक, पुर १, १० १६१।

३ वही, ५० १६३।

४ वही, पृत्र १६६।

तीसरे गुणस्थानका नाम सम्यग्मिष्यादृष्टि है। जिसकी दृष्टि अर्थात श्रद्धा का रूचि सच्ची और विपरीत दोनो प्रकारकी होता ह उसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहते हैं। कहा ह—जैस दही और गुडको मिला देने पर उन्हें अलग अलग नही किया जा सकता। उसी प्रकार सम्यन्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए भाव वाले जीवको सम्यग्मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये।

४ 'असजदमम्माइट ठी ।।१२॥

जिसकी दिष्ट अर्थात श्रद्धा सम्यक—सक्त्वा होती ह उसे सम्यग्दिष्ट कहते ह । अरेर स्यमरहित सम्यग्दिष्टको अस्यतसम्यग्रिट कहते ह । वे सम्यग्दिष्ट जीव तीन प्रवारसे हातं ह—क्षायिकसम्यग्दिष्ट वन्त्वसम्यग्दिष्ट और औपर्शामक सम्यग्दिष्ट ।

मिण्यात्व गम्यविष्यात्व सम्यक्त्वमाहनीय अनन्तानुबन्धी क्राध मान माया, लोभ ये माहनीयव मरी भात प्रकृतियाँ जीवकी श्रद्धाको दूषित करती ह । अत इन साता व मप्रकृतियाव। सवधा विनाश हो जाने पर जीउमे जा सम्यग्दरान गुण प्रकट हाता ह उसे शायिकसम्यग्दशन बहुत ह और उस जीवका क्षायिक सम्यग्दिष्ट कहुत ह । उन सात प्रकृतियाके उपशम (दव जान)स जिसके सम्य ग्दशन प्रकट हाता ह उस औपश्चिमकसम्यग्दिष्ट कहुत । उन्त मात व मप्रकृतियो मसे सम्यक्त्वमाहनीयकमवा उदय रहते हुए जा सम्यग्दशन हाता है उसके धारी जीवका वेदन सम्यग्दिष्ट । इत ह ।

इन तीनामेसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव कभी भी मिथ्यात्वम नही जाता किन्तु औपज्ञामिकसम्यग्दिष्ट उपवामसम्यक्तके छूट जाने पर मिथ्यात्वनामक पहले गुणस्थानवाला हो जाता ह । या मासादनगुणस्थानवाला होकर फिर मिथ्यात्व गुणस्थानमे जाता ह । कभी तासर गुणस्थानवाला भी हो जाता ह । कहा है—जो न तो इन्द्रियोक विषयास विरक्त ह और न त्रस और स्थावर जीवोका हिंसासे विरत है, किन्तु जिनन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए तत्त्वोपर श्रद्धा रखता है उस अस-यतमस्यग्दृष्टि कहत ह । आगेके सब गुणस्थान सम्यग्दृष्टिके ही हाते ह ।

५ सजदासजदार ॥१३॥

जो समत हाते हुए भी असयत हाते हैं उन्हें सयतासयत कहते हैं। कहा ह— जो जिन-इदेवमें ही श्रद्धा रखते हुए त्रसजीवोकी हिंसासे विरत और स्था वर जीवोकी हिंसासे अविरत हाता है उसे विरताविरत या सयतासयत कहते हैं।

१ षटख, पु १, पृ० १७१।

र वहां, पु० १, पृ० १७३।

#### ६ 'वमससंख्या' सहप्रत

प्रमादसे युक्त जीवको प्रमत्त कहते हैं और हिसा, भूठ, चोरी, बन्नहा और परियहसे विरतका स्थत कहते हैं। प्रमादी संयमीको प्रमत्तस्यत्त कहते हैं। कहा भी है—'जो व्यक्त या अव्यक्त प्रमादमें निवास करता है किन्तु समस्त गुणो और मिलोंसे गुक्त महावृत्ती होता है उसे प्रमत्तमयत्त कहते हैं। उसका आचरण प्रमाह-के कारण सदीय होता है।

७ 'अप्पमत्तसञ्जवार ॥१५॥

जो प्रमत्तसगत नहीं है उन्हें अप्रमत्तसयत कहते हैं। अर्थात् प्रमादरहित सयमी जीवोंको अप्रमत्तसगत कहते हैं।

आगेके सब गुणस्थान सथमी मनुष्योंके ही हात है। सातवे गुणस्थानके बाद आठवें गुणस्थानसे दा श्रेणियां प्रारम्भ होती है। एक उपशमश्रोण और एक अपक श्रिण। उपशमश्रेणिमे चढ़ने वाला जीव मोहनीयकमको नष्ट न करके दबाता जाता है। इसीसे म्यारहवें गुणस्थानमें पहुँचकर वह नीचे भिर जाता है। और क्षपकश्रेणिपर आरोहण करने वाला मोहनीयकमको नष्ट करता हुआ आगे बढता ह। अत उसका पतन नही होता। ये दोनो श्रेणियाँ ध्यानमम्न साधुआके ही होती है।

८ 'अपुन्वकरणपविटठसुद्धिसजदेसु अत्य उवसमा सवा ।।१६॥'

आठवें गुणस्थानका नाम अपूबकरणसंयत है। 'करण' शब्दका अर्थ है यरि-णाम—जीवके भाव या विचार। अपूब अर्थात जो इससे पहले नही हुए, ऐसे सस्य-रिणाम वाले स्थमी अपूबकरणस्यत कहें जाते हैं। इन अपूर्वकरणस्यतोंमें उपस्थ-श्रेणिवाले भी होते हैं और क्षपकश्रीणवाले भी होते हैं।

९ 'अणियद्विनादरसापराइयपविद्ञसुद्धिसजदेसु अत्य उवसमा सवा ।।१७।'

नौवे गुणस्थानका नाम बनिवृत्तिवादरसाम्परायसयत है। इस गुणस्थानमे एक समयमे एक ही परिणाम निष्यत है। अत इसमें समानसमयवर्ती जीवों- के परिणाम सदृश ही होते हैं। इसीको अनिवृत्तिशब्दसे कहा है। साम्परायशब्दका अय है क्षाय और वादरका अर्थ है स्थूल। अत स्थूल क्षायको वादर- साम्पराय कहते हैं और अनिवृत्तिवादरसाम्परायरूप परिणामवाले सर्यामयोंको अनिवृत्तिवादरसाम्परायरूप परिणामवाले सर्यामयोंको अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्य कहते हैं। वे सयत उपशमक भी होते हैं और अपक मी होते हैं।

१ बट्खं० १, १४, पू० १७५।

र बही, पूर १७८।

१ नदी, पू० १७९।

४ वही, दृ० १८३।

यहाँ जो 'बादर' शब्द है वह इस बातका सूचक है कि पूर्वके सब गुगस्थानों में स्थूल कवाय रहती ह ।

१० 'सुहुमसापराइयपविटठसुद्धिसजदेसु अत्य उवसमा खर्वा ।। १८ ॥

दसर्वे गुणस्थानका नाम सूरुमसापरायसयत ह। जिन सयमियोंके सूक्ष्म कथाय रहती हैं उन्हें सूक्ष्मसाम्परायसयत कहते हं। वे उपशमक भी होते हैं और क्षपक भी।

११ उवसतकसायवीयरायछदुमत्था ॥ १९ ॥

जिनकी कथाय उपशान्त ह उन्हे उपशान्तकथाय कहते हैं। और जिनका राग ाष्ट्र हो गया ह उन्हें वीतराग कहते हैं। तथा अल्पकानियोको छप्तस्य कहते हैं। उपशान्तकथाय वीतरागी छद्यस्योको उपशान्तकथायवीतरागछद्यस्य कहते हैं। यह ग्याहरहवाँ गुणस्थान ह। कहा भी ह—

'निमलीसे युक्त जलकी तरह अथवा शरदऋतुमें होो बाले सरीवरके निमल जलकी तरह मम्पूण मोहनीयवमके उपशमसे होनेवाले निमल परिणामधाले जीवको उपशान्तकषाय कहत हु।

१२ स्नीमकसायवीयरायछद्गत्था<sup>3</sup> ॥ २० ॥

जिनकी कषाय क्षाण ही गई ह उहे क्षीण क्याय कहते हैं। जो क्षीण कथाय होते हुए वातराग हात ह किन्तु छद्यस्य होते ह उन्हे क्षीणकषायबीत रागछपस्य वहत ह। यहां जो छद्यस्य बन्द ह वह पूवके सब गुणस्थानवर्ती जीवोको छद्यस्य सूचन करता ह। यह बारहवा गुणस्थान ह। कहा भी ह—

जिसन सम्पण मोहनीय कमको नष्ट कर दिया है अतएव जिनका चित्त स्फटिक मणिके निमल पात्रम रक्ते हुए जलक समान निमल है ऐसे निग्रन्थ साधु को श्रीणकषायगुणस्थानवाला वहा है।

१३ 'सजोगकेवली<sup>8</sup> ॥ २१ ॥'

मन, वचन और कायको प्रवृत्तिको योग कहते हैं। और योगसहितको सयोग कहते हैं। तथा इन्द्रिय, मन, प्रकाश आदिकी सहायताके बिना होने वाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हं और जिसके केवलज्ञान होता है जसे केवली कहते हैं। तथा योगसहित केवलीको सयोगकेवली कहते हैं। यह तेरहवा गुणस्थान है। उसके चारो धानियाकम नष्ट हो जात ह। और शेष चार कम भी शक्तिहीन हो जाते हैं। कहा भी है—

१ पट्खं पु० १ पृ० १८७।

<sup>॰</sup> वही पृ० १८८।

१ वही, पृ० १८९।

४ वही, ए० १९०।

'जिसका केपालतानकपी नूर्वकी किरवोंके समूखी अज्ञानकपी अञ्चकार नव्य ही गया है और नी केवललीक्योंके प्रकट हो जानेसे जो 'परमारमा' कहा आता है उसको ज्ञान और दशन परकी सहायतासे नहीं होता, इसकिये उसे केवली कहते हैं और योगसे युक्त होनेके कारण संयोग कहते हैं।'

इस तरह तेरहवें जुणस्थानका नाम सबीनकेवली हैं।

१४ 'वजोगकेवली म २२ म'

जिसके योग नहीं होता उसे जयोग कहते हैं । और योगरहित केंबलज्ञानीको अयागकेवली कहते हैं । वहा है—

'जिन्होंने शीलके अट्ठारह हजार भेदोके स्वामित्वको प्राप्त कर लिया है। समस्त कमोंके आस्त्रको शोक दिया है, और कमबन्धनसे मुक्त है तथा योगसे रहित केवली हैं उन्हें अयोगकेवली कहते हैं। यह चौदहवाँ गुणस्थान है। इसमें आनेके पश्चात ही जीव ससारके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है।'

इस तरह ये चौदह गुणस्थान मोक्षके लिये सीपानके तुस्य हैं।

इस तरह ओघसे चौदह गुणस्थानोका कथन करके सूत्रकारने खादेशसे (विस्तारसे) गुणस्थानोका कथन किया है।

जिस तरह चौदह गुणस्थान होते हैं उसी तरह चौदह मागणस्थान होते हैं। जिनमें या जिनके द्वारा जीवोको खोजा जाता ह उन्हें मार्गणा कहते हैं। इन मागणाओं के द्वारा गुणस्थानोका कथन करनेको आदेश कथन कहा जाता है। जैसे---१ गति चार है—नरकगति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवनति। नरकगितमें प्रारम्भके चार गुणस्थान वाले ही जीव होते हैं। तियञ्चगतिमें आदिके याँच गुणस्थानवाले ही जीव होते हैं। मनुष्यगतिमें चौदहों गुणस्थानवाले जीव होते हैं। देवगतिमें नरकगतिकी तरह चार ही गुणस्थानवाले जीव होते हैं।

२ इन्द्रिय पाच हैं—स्पर्धन, रसना, झाण, चसु, ओव । जिसके एक स्पर्धन ही इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय जीव कहते हैं जैसे यनस्पति । जिसके स्पर्धन रसना दो इन्द्रियों होती है उन्हें दो इन्द्रिय कहते ह, जैसे लट । जिसके स्पर्धन, रसना, झाण तीन इन्द्रियों होती हैं उन्हें नि-इन्द्रिय कहते हैं, जैसे चिउटी । जिसके गुरूकी चार इन्द्रियों होती हैं उन्हें चौइन्द्रिय जीव कहते हैं, जैसे मौरा । और जिनके पांची इन्द्रियों होती हैं उन्हें पड़चीन्द्रिय कहते हैं, जैसे गाय, मैंस, ममुख्य । इनमेंसे पड़चीन्द्रियं जीवके ती चौदह मुणस्थान ही सकते हैं किन्तु क्षेष एकेन्द्रिय आदिके पहली ही गुणस्थान होता है ।

३ कायकी अपेक्षा जीवोंके छै नेद हैं-पृषित्रीकादिक, जलकापिक, अन्ति-

१, बद्खं, पु० १, ४० १९१।

# ७४ बेनसाहित्यका इतिहास

कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक । शुरूके पाँच कायिक जीवोंके केवल एक स्पश्चन इन्द्रिय होती हैं। अत उनके पहला गुणस्थान ही होता है। श्रेत उनके पहला गुणस्थान ही होता है। श्रेत जाये वीवह गुणस्थान होते हैं क्योंकि पञ्चेन्द्रिय भी त्रस हैं।

४ योगके तीन मेद हैं---काययाम वचनयोग और मनोयोग। इन तीनो योगोके अनेक भेद है। ये तीनो यांग तेरहवे गुणस्थान तक होते हैं।

५ बेद भी तीन है--स्त्रीबेद, पुरुषबेद, नपुसकवेद । ये तीनो वेद नौबे गुण-स्थान तक होते ह ।

६ कषाय चार हं — क्रोध मान माया और लोभ। शुरूकी तीन कषाय नीवे गुणस्थान तक और अन्तकी लोभ कषाय दसवे गुणस्थान तक रहती है। आगेके गुणस्थानोमे कषाय नहीं होती।

७ ज्ञान पांच हं — मित्रज्ञान, श्रुतज्ञान, अविध्यान, मन प्रयक्षान और केवल ज्ञान । इनमेसे प्रारम्भके तीन ज्ञान मिथ्या भी हाते ह । ये तीनो मिथ्याज्ञान पहले भीर दूसर गुणस्थानमे रहत ह । तीनर मिश्रगुणस्थानम आदिके तीन मिथ्याज्ञान सम्यक्षान मिले-जुले हात ह । मित्रज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान चौथ गुणस्थानसे लेकर बारहव गुणस्थान तक हात ह । मन प्रयक्षान छठे प्रमत्तस्यतगुणस्थानसे लेकर बारहव गुणस्थान तक हाता ह । कवलज्ञान स्योगकेवली, अयोगकेवली गुणस्थानोम तथा सिद्धजीवोम रहता ह ।

८ सयममागणाके सात भेद है—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय यथास्यात ये पाँच सयम, एक सयमासयम और एक असयम ।

छठे गुणस्थानसे लेकर चौदहवे गुणस्थान तकक जीव सयमके धारी होते है। उनमेसे सामाधिकसयम और छोदोपस्थापनासयम छठेसे नोवें गुणस्थान तक होते ह। परिहारविशुद्धिसयम प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्यत गुणस्थानवाले जीवोके होता है। सूक्ष्मसाम्परायसयम एक सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवे गुणस्थानवाले जीवोके हो होता है। यथाख्यातसयम अन्तके चार गुणस्थानोमे होता है। स्थमसास्यम एक स्थतासयत गुणस्थानमे ही होता है। प्रथम चार गुणस्थान वाले जीव असयत होत् है—जनमे स्थम नही होता।

९ दर्शनमागणाके नार भेद है—चक्षुद्रशन, अचक्षुद्रशन, अविध्वद्रशन और केवलदशन। चक्षुद्रशन और अचक्षुद्रशन वाले जीव बारहवे गुणस्थान तक होते ह। अविधिदशन चौथेसे बारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। केवलदर्शन स्रयोग-केवली, अयोगकवली और सिद्धोंके होता है।

१ पट्खे, पु०१, प० स्६८-१७८।

<sup>॰</sup> वही, यक १७८-१८५।

१० कियाकि है मेर हैं - इच्छा, भील, कार्यात, पीत, पंचा, गुक्लें । हैंच्या-केइबा, मीललेक्या और कार्यातलेक्या चीचे गुणस्थान तक होती हैं। तेजोलेक्या और प्यालक्या सातवें गुणस्थान तक और गुक्कलेक्या तेरहवें गुणस्थान तक होती है। उसके बाव लेक्या नहीं होती, क्योंकि शेक और क्यायके सेक्कल वास लेक्या है और तेरहवें गुणस्थानके बाद गोप और क्याय पोनों नहीं रहते।

११ भव्यस्वमार्गणाके दो मेद हैं-जन्म और अमस्य । को जीव आमे मुन्ति-साभ करेंचे सन्हें भव्य कहते हैं। और जिन जीवीमें मुन्ति प्राप्त कर समनेकी सोग्यता नहीं है उन्हें अभन्य कहते हैं। अभन्य जीवीके पहला ही गुणस्यान होता है और अन्योंके चौदह गुणस्यान होते हैं।

१२ सम्यक्तवमार्गणाके<sup>3</sup> छै भेद हैं—क्षायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यक्तिष्यादिष्टि और मिध्यादृष्टि ।

सायिकसम्याग्दाव्ट चौथेसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होते हैं। वेदकसम्य-ग्दाव्ट चौथेसे लेकर सातने गुणस्थान तक होते हैं। उपशाससम्यग्दाव्ट चौथेसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होते हैं। सासादनसम्यग्दाव्ट एक सासादन गुण-स्थानमें ही होते ह। सम्यकामध्यादाव्ट एक सम्यक्षिध्यादाव्ट गुणस्थानमें होते हैं और मिथ्याद्विट जीव पहले मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें होते हैं।

१३ मजीमागणाके दो भेद है—सजी और असजी । सजीके पहले मिध्या-दृष्टि गुणस्थानसे लेकर बारहवे शीणकवाय गुणस्थान तक होते हैं। असजी पहले ही गुणस्थानमें होते हैं।

१४ आहारमागणाके दो भेद है—आहारक और अनाहारक । आहारक तेरहवे गुणस्थान तक होते हैं और अनाहारक विश्वहवति अवस्थाने पहले-दूसरे और जीधे मुणस्थानमें, समुद्वात करने वाके सर्वायनेवली, अयोगकेवली और सिद्ध अवस्थामें होते हैं।

अन्तिम आहारमागणाके कथनकी समाप्तिके साथ ही संस्र रूपणा समाप्त हो जाती है। पुष्पदन्ताचार्यकी रचनाका अन्त भी उसीके साथ हो जाता है।

सामान्य सत्प्ररूपणामें चौदह गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवके अस्तित्वका प्रति-पादन किया गया है और विशेषमें चौदह मार्गणाबोकी अपेक्षा मुणस्थानोंमें जीको-

१ पर्छी० पुर १, गृ० १८६-१९१।

र वही, प्र इपर-इप४।

इ. वही, पुर ३९५-४०८।

४ वही, पुर १, पुर ४०६-४०६ ।

भा व्यक्ति मुंक प्रवेष-प्रदेश र

के अस्तित्यका प्रतिपादन किया है। इसीसे इसका नाम सत्प्रक्ष्पणा है। यही कथन आगोके कथनका प्रवेशद्वार है। उसमें प्रवश हुए बिना आगेके सण्डोमें गति होना कठिन है। बत पहले सण्ड 'जीवट्टाण के आदिम ही उसे स्थान दिया है।

गुणस्थानों और सागणास्थानोंके द्वारा इस प्रकारसे जीवकी सत्ताका विवे-चन जैन प्रस्थराके सिवाय न बौद्ध प्रस्थरामें याया जाता है और न वैविक पर-स्थरामें। उपनिषदोमें आत्मसत्त्वका प्रतिपादन अवस्य है किन्तु माक्षके सोपानभूत ऐसी किन्ही भूमिकाआका वर्णन उनमें नहीं ह, जिनकी तुलना गुणस्थानोसे की जा सके। और न जीवकी विविध दशाआ और गुणोकी परिणतियोको लेकर ऐसा ही कोई विचार उनमें मिलता है जिसकी तुलना जैन सिद्धान्तक मागणास्थानोने की जा सके।

हाँ, यागवाणिष्ठ और पातञ्जल योगदशनमें आत्माकी भूमिकाओका विचार अवस्य मिलता ह। योगवाशिष्ठम "सात भूमिकाए ज्ञानकी और सात भूमिकाए अज्ञानकी कि सात भूमिकाए अज्ञानकी इस तरह चौदह भूमिकाए बतलाई ह जो जैन परम्पराके उक्त १४ गुण स्थानोका स्मरण कराती ह। उनमें जो सात ज्ञानभूमिकाएँ है वे इस दृष्टिसे द्रष्टिच्य ह—पहली भूमिकाका नाम शुभेच्छा ह। वैराग्यपूव इच्छाको शुभेच्छा कहते ह। शास्त्र और मण्जनोके सम्पक्षे तथा वराम्यके अभ्यासपूवक जो सदाचार प्रवृति होती ह उमे दूसरी विचारणा भूमिका कहते ह। विचारणा और अुभेच्छाने जो इन्द्रियोके विखयाम अनासिकत होती है उसे तीसरो सनुमानसाँ भूमिका कहते है। तीसरी भूमिकाके अभ्याससे शुद्ध आत्मामे चित्रको स्थितिको बौदी सत्थापिक्त भूमिका कहते है।

सात ज्ञानभूमिकाओका उक्त वणन चतुथ आदि गुणस्थानीमें स्थित आत्मा के लिए लागू हाता ह । योगवाशिष्टके कुछ अन्य वणनीम भी जैन विचारोकी

१ 'अञ्चानम् सप्तपदा क्रम् सप्तपदैव हि । पदान्तराण्यसख्यानि सव त्यन्यान्यसैतयो ॥२।' — उत्प० प्र०, स० ११७ ।

<sup>&</sup>lt; स्थित कि मृद एवास्मि प्रेक्षाऽह शास्त्रसज्जने । वैराग्यपूर्वामिच्छेनि शुभेच्छेत्सुच्यते सुपै ।। ८ ।।

शास्त्रसञ्जनसम्पक्षवैराग्यास्यासपूर्वकम् ।
 सदाचारश्रवृत्तिर्या श्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥

४ विचारणाशुमेच्छाभ्यामि द्रियार्थेष्यसक्तता । यत्र सा तनुतामानात् प्रोच्यते तनुमानसा ॥ १० ॥

५ 'मृमिकात्रितवाच्यासात् वित्तेर्वे विरतेर्वज्ञातः । सत्यात्मानि स्थिति श्चाद्धे सत्वापत्तिकदाहृता ॥ ११ ॥ उ० प्र० सं० ११८ ।

ससक मिलती है। जोर जब भी रामकार कहते है कि वेरे कोई बाह नही है और न मेरा बन विषयों कंगता है। मैं तो 'जिन' की तरह अपनी मारमार्ने जान्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तब तो विचारोंकी मूमिकाकी उन्त सलकका रहस्य स्पष्ट हो जाता है।

١,

सीमकी प्रस्परा बहुत प्राचीन परम्परा है 'मोहेंजोदहो' से प्राप्त सोसीकी मूर्ति उसका प्रमाण है। योगका रूक्ष्म बाध्यात्मिक विकास था, उसीको मूर्मिका वसवा मुणस्थातीके द्वारा चित्रित करनेका प्रयास किया गया है।

जैन परम्परामे गुणस्त्रानो और मागणाओं के द्वारा जीवके कथनकी परम्परा बहुत प्राचीन है क्योंकि भगवान महावीरके द्वारा उपिष्टि पूर्वोमें उनका सामो पाग कथन का और जैन परम्पराके विभिन्न सम्प्रदायगत साहित्यमें भी उस कथनमें एक रूपता है। अत इसे भगवान महाबीरकी देन कहना अनुचित न होया।

मागणाओं में लेक्यामागणा अपना वैशिष्टच रसती है। उनके छै भेद किये गये है और ससारके जीवोको उनके मार्वोके अनुसार छै लेक्याबों में विमाजित किया है।

दीविनकायकी टीकामें बुद्धवीषने लिखा है—गोशालकने शिकारी वर्गरह-को कृष्णमे, बौद्ध भिक्षुबोको नीलमें, निग्नन्थोको लालमें, अचेलकोके अनुमायियो-को पीतमे और आजीविकोको शुक्लमें विभाजित किया था। अंगुत्तरनिकायमें इसे प्रणकाश्यपका मत कहा है। इस परसे डॉ॰ हार्नलेका व अनुमान था कि छै रगोमें मनुष्योको विभाजित करनेका विचार बुद्धके छहो विरोधी तीयक्करोंमें साधारण रूपसे प्रचलित था। डा॰ हार्नलेका उक्त अनुमान ठीक हो सकता है, किन्तु इस विचारका उद्गम जैन विचार क्षेत्रमें होना अधिक सभाव्य जान पहता है क्योंकि रगोके इस विचारके मूल उपादान योग और कथायके साथ लेक्याओका वणन जन शास्त्रोमें मिलता है।

२ द्रव्यप्रमाणानुगम — जीवट्ठाणके इत दूसरे अनुमोगद्वारते भूतविकिशी रचता का प्रारम्भ होता है। इस भागमें बतलाया है कि विभिन्न युणस्थानोंमें सामान्यसे तथा विभिन्न मागणाओवी अपेक्षा जीवोंकी सस्या कितनी है।

शायका पाठक इस बावको बडे कौतूहरूके साथ पढ़ेगा कि जैन सिद्धान्तमें ससारके जीवाकी संख्या सकका विश्वण प्रथ्य, क्षेत्र, काळ और भावके आधारते किया है। सबसे प्रथम दो यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि इस विवेचनका आधार क्या

 <sup>&#</sup>x27;नाइ' रामों स में वाल्छा विश्वेषु म में मत ।
 शान्तिमास्थातुधिच्छामि स्वात्मन्वेव जिमो वथा ।।'

रे बैठ इंड रिंड, जिंड १, पूर्व सहर।

है ? प्रथम अनुयोगद्वार सत्प्ररूपणाकी ववला-टीकाके प्रारम्भमें वीरसेनस्वामीने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि दूसरे पूवके पष्ट्यम अस्तु-अधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ कमप्रकृतिपाहुडके अन्तर्गत चौबीस अनुयोगद्वारोमेंसे बन्धकनामक छठा अनुयोगदार है। उसके चार अर्थाधिकार है। उनमेंसे बन्धक नामक दूसरे अधिकारके ग्यारह अनुयोगद्वारोमेंसे पाँचवां अनुयोगद्वार द्वव्यप्रमाणनामक है। उसीसे प्रकृत द्वव्यप्रमाणानुगम लिया गया है।

गन यह जिज्ञासा हो सकती है कि कमप्रकृतिप्राभतमे इन सब बार्तोंका कथन किसने किस आधारपर किया? यह पहले लिख आये है कि द्वादशामकी रचना गौतम गणधरन भगवान महाबीरकी वाणीके आधारपर की। गौतम गणघर भगवानसे प्रकन करते थे और भगवान उनका उत्तर देते थे। षटखण्डागमके बहुत-से सूत्र प्रकातिररूपमें ही निबद्ध हैं जो इस बानके सूत्रक है कि गौतम और भगवान महावीरके बीचमें प्रकातिर होत थे और गौतम गणधरने प्रामाणिकता-की सुरक्षाके लिए उन्हें उसी रूपमें निबद्ध किया था और बहांसे लेकर सम्रह करने वाले भूतबलि आचायने भी उन्हें उसी रूपमें रखा। यथा—

'भोषेण मिच्छाइटठी दब्बपमाणेण केवडिया ? अणता ॥ २ ॥' ओघसे मिच्यात्रष्टि द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? अनन्त है ॥ २ ॥

इसकी धवला टीकामें यह प्रक्रन उठाया गया ह कि प्रक्रनोत्तररूप दिये बिना 'भोचेण मिच्छाइन्ठो द्व्यपमाणेण अणता' (ओघसे मिध्यादष्टि इन्यप्रमाणकी अपेक्षा अनन्त ह) ऐसा क्यो नहीं कहा ? इसका ममाधान करते हुए धवलाकारने कहा है कि—'इस प्रकारकी सूत्ररचनाका फल है—अपने कतव्यको हटाकर आप्तके कपृत्वका प्रतिपादन करना । अर्थात भूतबलिने इस प्रकारकी सूत्ररचनासे यह बतलाया है कि इसके कर्ता स्वय वह नहीं है । किन्तु यह आप्तपुरुष मगवान महावीरका कथन है । तब प्न यह प्रक्र किया गया कि—'तब भूतबलिने क्या किया ? तो उत्तर दिया गया कि भूतबलि तो आप्तवचनोके व्याख्याता मात्र है । अत पटलण्डागयम जो कुछ कहा गया है उसका उदगम-स्थान भगवान महावीर की वाणी है ।

भगवान महाबीरको जैनागमोमें सबज्ञ सबदर्शी बतलाया है। और त्रौद्ध त्रिपिटिकोसे भी पता चलता है कि भगवान महावीरके सर्वज सबदर्शी होनेकी चर्चा थी। सबज्ञ समदर्शीका मतलब है— सबको जानने देखने वाला,

१ षटख , पुरु १ पर १२६।

२ वही, पु०३, पु०३१।

कोई कात जिसके जासी बाहर न हो। अधवान महावीरकी इस संवेशताका उप-हांसं करते हुए भी सालवीं काताब्दीक पूर्वाकी हुए प्रसिद्ध बीद्ध सार्थिक धर्मकीति ने कहा था—'सदत्र सबको वेखे या न देखे, किन्तु उसे इष्ट तस्त्रोंको क्षेत्रमय जानना चाहिये। कोट-पत्नोंको संस्थाका उसका जान हुमारे किए क्या उपयोगी है?' यह 'कीट-संस्थाजान' द्रव्यप्रमाणानुगम जैसे जैन सन्योगे वर्षित जीवींकी सस्याकी आर ही सकेत करता है। अस्तु,

गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवराधिका प्रमाण स्तलाते हुए कहा है कि सर्वजीव-राशि अनंतानंत है। उसका बहुभाग सिक्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती हैं और श्रेष बाकीकें तेरह गुणस्थानोंमें और सिद्धोंमें विभाजित हैं। मिक्यादृष्टियोका प्रमाण अनन्ता-नन्त बतलाते हुए लिखा है कि अनन्तानन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालोंके बीत जानेपर भी उनकी सस्थाका कभी अन्त नहीं आता।

चौदह गुणस्थानोकी जीवराशियोका कथन करनेके पश्चात् गति आदि चौदह मागणओं में और उनके भेद-प्रभेदों में जीवराशिका प्रमाण बतलाया है।

इस भागके सूत्रोकी सक्या १९२ है, जिनमेंसे प्रारम्भके चौदह सूत्रोमें गुज-स्थानोंमें जीवराक्षिका प्रसाण बतलाया है और सूत्र १५ से मार्गणात्यानींबें प्रमाणका निर्देश है।

जहाँ तक हम जानते हैं ससारकी जीवराधिकी सख्याका इस तरह निर्देश जैन आगमोके सिवाय अन्यत्र नहीं पाया जाता।

पहले जीवट्ठाण नामक खण्डमें आठ अनुयोगदार हैं। उन्तमेंसे दो अनुयोग-द्वारीका विवेचन यहाँ करके स्थमित करते हैं क्योंकि षटखण्डागमकी टीका धवला-के प्रसगमें षट्खण्डागमके विषयका विस्तृत विवेचन करनेमें लाधव और सुगमता होगी। यहाँ केवल शेष खण्डोंका सामान्य परिचय विया जाता है।

३ क्षेत्रानुगम—में अविोंके निवास व विहारादि सम्बन्धी क्षेत्रका परिमाण बतलाया है।

प्रथम सूत्र है—'सेताणुगमेण दुविहो णिहेसी ओषेण आदेसेण य'। क्षेत्रा-नुगमकी अपेका निर्देश दी प्रकारका है—ओषसे और बावेशसे। दूसरे सूत्रमें उसी प्रक्तीत्तररूप शैलीमें वहा है—'ओषकी बपेका मिच्यावृष्टि जीव कितने सेंत्रमें रहते हैं।' सर्वलोकमें रहते हैं।'

तीसरें सूत्रमें कहा है—'सासावनसम्पन्द्रिट्से लेकर अयोगकेवाकी गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवाले जीव किर्तम सीवर्ने रहते हैं हैं कोकके असंस्थातर्वे भागमें रहते हैं।

क्षाः बहुनीय पुरु व में श्रे जाः स्वातीत जीह बालापुत्र मुदित है।

चीषे सूत्र में कहा है—'सयोगकिवली कितने क्षेत्र में रहते हैं ? स्रोकके असस्या तर्वे भागप्रमाण क्षेत्रमें, स्रोकके असस्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमें अथवा सब-स्रोकमे रहते हैं।

ईन सबका उपपादन धवला टीकामे विस्तारसे किया गया है। इस तरह आदिके चार सूत्रोके द्वारा ओधकथन करके पाँचवें सूत्रसे आदेशकथन है। इसमें कुल ९२ सूत्र हैं।

क्षेत्रावगाहनाकी अपेक्षासे जीवोकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—स्वस्थान, समुद्रवात और उपपाद । स्वस्थानके भी दो भेद है—जीवके स्थायी निवासके क्षेत्रको स्वस्थान कहते ह और विहार कर सकते योग्य क्षेत्रको विहारवत्स्वस्थान कहते हैं। मूल शरीरको छोडे बिना जीवके प्रदेशोके बाहर निकलनेका समुद्रधात कहते हैं। समुद्रधातके सात प्रकार है—वेदनासमुद्रधान कषायसमुद्धात, विक्रियक समुद्र्धात मारणान्तिकसमुद्रधात, तेजससमुद्र्धात, आहारकममुद्रधात और केविल समुद्र्धात । पून शरीरको छोडकर अपने नये जन्मस्थान तक जीवके गमन करने को उपपाद कहते हैं। इन दम अवस्थाओकी अपेक्षासे जीवोंके क्षेत्रका कथन इस क्षेत्रानुयोगद्वारमें किया गया है। विन्तु सूत्रोमे इन दम अवस्थाओका निर्देश नहीं ह । किन्तु लेते सगति बठानसे वे दस अवस्थाए फलिन हाती ह।

४ स्पर्शनानुगम--- भेत्र और स्पशन कथनमे इतना अन्तर हं किक्ष त्रका कथन तो केवल वतमान कालकी अपेक्षासे किया जाता है और स्परानके कथनमें भ्त, बतमान और भविष्य तीनो कालोका क्षेत्र मान लिया जाता है। मिथ्याविष्ट जीवोका क्षत्र और स्पशन दोनो सवलोक हु। क्योकि एकेन्द्रिय जीव मिथ्यादिष्ट होते हैं और वे सवलोकमे रहते और गमनागमन करते है। अतएव उनका वतमान क्ष त्र भी सवलोक है और अतीतकालमें भी उन्होंने सवलोकको स्पन्न किया ह। किन्तु अन्य गुणस्थानवालोमें ऐसी बात नहीं है। अन्य सब गुणस्थान त्रसजीबोके ही हो सकते ह । और त्रसजीव कंवल त्रसनाडामें ही रहते है । एक दो अपवादी को छोडकर त्रसनाडीके बाहर नहीं रहते। लोकके मध्यमे एक राजु लम्बी चौडी भीर चौदह राजु ऊँची त्रसनाही हैं। जो जीव उसके जितने क्षेत्रको स्पश करता है उसका उतना ही स्पक्षन क्षेत्र माना गया है। जैसे विहारवस्त्वस्थान और विकियासमुद्धातकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोका स्परान असनाडीके चौदह भागोंमेंसे आठ आग बनलाया है। यह बाठ भाग घन राजु प्रमाण क्षेत्र तीसरी बालुका पृथिवीसे छेकर मोलह वें स्वग तक लेना चाहिये। क्योंकि अवनवासी देव नीचे तीसरी पृथिनी तर और ऊपर याँद ऊपरके देव ले जायें तो सोलहवें स्वग तक बिहार कर सकते ह। इस क्ष त्रका प्रमाण जसनाडीके चौदह भागोगेंसे आठ भाव

है । यही उत्तर व्यवसाविते सामाधनप्रमाण्यित्वक्यानवासीका स्वयंत्रात स्वहे । ' इस प्रकार इस स्वयंतानुकामें चीवह मुजरवानी और चीवह मार्गणाओंमें जीवोंके स्वयंत्रविषयक के त्रका कथन है । इसमें १८५ सूत्र हैं।

५ कालानुगम-इसमें जोष और आदेशकी अपेक्षा केलका कथन है अयाँत् यह बतलाया है कि नाना जीव और एक जीव किस वृषस्थान अथवा मार्गणा-स्थानमें कम-स-कम और अधिक-से अधिक कितने काल तंक रहते हैं।

जैसे, सूत्र २ में यह प्रश्न किया गया है कि बीचसे मिध्यायुष्टी जीव किराध्व काल तक होते हैं ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाछ होते हैं (क्योंकि मिध्यायिट जीव सर्वदा पाये जाते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। किन्तु एक जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त, अनादि सान्त और सादिसान्त काल है। अभव्यजीव कभी मिध्यात्वको नहीं छोडता, अत उसकी अपेक्षा अनादि अनन्तकाल है। जो भव्यजीव अनादिकालसे मिध्याद्विट हैं किन्तु मिध्यात्वको छोडकर सम्यव्विट हो जाते उनके मिध्यात्वका काल अनादि सान्त है। और जो भव्यजीव सम्यक्तको छोडकर मिध्याद्विट हो जाते हैं उनका काल सादि और सान्त है। ऐसे जीवोके मिध्यात्वमें रहनेका काल कम से कम अन्तर्मुहूर्त होता है, अन्तर्मृहूर्त तक मिध्यत्वमें रहकर वे पन उससे निकल्कर सम्यव्विटी आदि हो जाते है। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अधपुदगलपरावर्तन है। बौदहमेंसे छै गुणस्थानों जीवोंका कभी अभाव नहीं होता। वे छै गुणस्थान हैं—पहला, चौधा, पाँचवा, छठाँ, सातवाँ और तेरहवाँ।

इसी प्रकार सब गुणस्याचोमे और सब मागणास्थानोंमें कालका कचन किया गया है। इस कालानुगमके सूत्रोको सख्या ३४२ है।

६ अन्तर मिनि विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीवके उस गुणस्थानसे इसरे गुणस्थानमें बाले जानेसे पुन उसी गुणस्थानमें आनेके कालको अन्तर कहते हैं। इस अन्तरानुगममें ओव और आदेशकी अपेक्षा इसी अन्तरका कथन किया गया है।

जैसे—अधिकी अपेक्षा मिन्यादृष्टी जीबोका अन्तर काल कितना है? इस प्रक्तके उत्तरमें कहा गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, मिन्यादृष्टि जीव सदा पाये जाते हैं। किन्तु एक जीवकी अपेक्षा जपन्य अन्तर अन्तम् हुर्ल और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक भी बनीस मागरोपम काल है।

वव्हादीकार्ये इस अन्तरकालकी सगित विस्ताहते विक्ष की है। भौवह गुण-स्थानीं में किन के गुणस्थानों में सर्वदा श्रीव वाने वाते हैं, जाना जीवोंकी अपेक्षा

१ पट्यं , पूर्व में अन्तर, भाव और सक्षवद्वाय बद्धेशेनक्रम् सिक्रा है।

उन गुणस्यानोंका अन्तरकाल नहीं होता, शेव बाठ गुणस्यानोका होता ह । अर्थात् उन बाठ गुणस्यानोंमें कुछ समय तक कोई जीव नहीं पाया जाता । जैसे क्षेपक के श्रेणीके चार गुणस्यानोंमे और अयोग चली गुणस्थानमें अधिक से अधिक छै मास तक कोई जीव नहीं पाया जाता ।

इसमें कुल ३९७ सूत्र हैं।

७ भावानुगम-कर्मोंके उपशम क्षय बादिके निमित्तम जीवने जो परिणाम विशेष होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। वे भाव पाच प्रकारके ह--- औदियक भीप शिमक क्षायिक क्षायोपणामिक और पारिणामिक। वर्मोंके उदयम होनेवाले भाव को औदियक भाव कहते हैं। कर्मोंके उपशमम उपान होनवाले भावको औप शिमक भाव कहते हैं। कर्मोंके श्रयम प्रकार होनेवाले जीवक भावको क्षायिकभाव कहते हैं। कर्मोंके श्रयम प्रकार होनेवाले जीवक भावको क्षायिकभाव कहते हैं। वर्मका उदय रहने हुए भी जो जीवगुणका अश उपलब्ध होता ह वह श्रायोपणिक भाव है। जो पूर्वोक्त चारो भावोमे भिन जाव और अजावगत भाव होता ह वह परिणामिक भाव है।

इम अनुयोगद्वारमें आध और आदेशम उनत भावाना नथन किया है। आधसे नथन करते हुए कहा है?—'मिट्याद्विट यह कौन सा भाव ह ' औदियिक भाव है।। २।। सासादनसम्यग्दृष्टी यह कौन-मा भाव ह ' पारिणामिक भाव ह।।।।।। सम्यग्निट्यादिट यह कौन सा भाव ह ' सायापशिमिक भाव ह।।।।। असयत सम्यग्दव्टी यह कौन-मा भाव है ? औपशिमिक भाव भी ह सायिक माव मी ह और सायोपशिमिक भाव मी है।। ५। स्यतासयत प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयन यह कौन-सा भाव है ? शायोपशिमिक भाव ह।। ७।। इसी प्रकार चौदह गुण स्थानाम भावनी प्रस्पणा करक पुन मागणास्थानाम भावाना कथन किया ह। इसमे ९२ सुन हैं।

८ अन्यवहुत्वानुगम— द्रव्यप्रमाणानुगमम बनलाई गर्न जीवसस्याके आधार पर गुणस्थाना और मागणास्थानोंमं सस्याकृत हीनता और अधिकताका कथन इस अनुयोगद्वारमें है। अन्य अनुगमोकी तरह इसका आरम्भ भी 'दुविहो णिहसो

१ 'बहुण्हंसवग अजी। कवलीणमतर केविचर कालारो होरि । णाणा नीव पहुच्च जहण्योण रमसमय ।। १६ ।। उक्कस्मेण रम्भाम ॥ १७ ॥ —पटस्व०, पु० पु० २०-२४ ।

<sup>&</sup>lt; 'अधिण मिच्यादिरिठ ति को मार्वो जीत्रङ्शा मार्वा ॥ २ ॥ सामणसम्मादिरिठ ति का भावा पारिणामिओ भावा ॥ ३ ॥ सम्मामिच्छारिरिठ ति को भावो, राजीवसमिओ भावा ॥ ४ ॥ असजरमम्माङिठ ति को भावो उवसामओ वा खड़ेशो वा खड़ोब मिभिओ वा मार्वो ॥ ४ ॥ वटावें पु० ५, १० १९४ आरि ।</p>

सीर्वेच जीवेसेण व' सूत्रसे होता है। पहलेके संव अनुयोगद्वारोंचें अधिकथम पहले गुणस्थानसे आध्रम्भ होता है किन्तु यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ संस्थाने अल्परवके और बहुस्वके आधारपर कथ्म है। जिन गुणस्थानोंमें जीवोकी सस्या सबसे कम है उसका निर्देश प्रथम है और आगे जिन जिन गुणस्थानोंमें जीवोंकी संस्था क्रमण बढ़ती जाती ह उनका कथन है। यथा—'ओघसे क्रम्यकरण आदि तीन गुणस्थानोन में उपशासक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्म है किन्तु अन्य सब गुणस्थानोंके अल्प है।। २।। उपशास्तकथायबीतराग्छव्मस्थगुणस्थानको जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही है।। ३।। उससे क्षपक असस्यातगुणे है।। ४।।

इस तरह आठवें गुणस्थानसे प्रागम्म करके ऊपरकी और के गये हैं क्योंकि अन्य सब गुणस्थानोंसे उपशामग्रेणीके इन गुणस्थानोंमें जीवीकी सक्या सबसे कम होती है। गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करके किर मागणाओं अल्पबहुत्वका कथन है। यथा—'आदेक्षरे गितमागणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोमें सासादनसम्बद्धा जीव सबसे कम हैं।। २७।। सम्यकिष्याद्धिः जीव सक्यातगुणे हैं।। २८।। इत्यादि। इसमें ३८२ सूत्र हैं। इस अस्पबहुत्वा नुगमके साथ जीवद्वाण नामक प्रथम लडके आठों अनुयोगद्वार समाप्त हो जाते हैं। और इस तरहसे पहला वह समाप्त हो जाता है। किन्तु इनके पश्चात भी जीवस्थानकी चूलिकाके नामसे एक अधिकार और भी ह।

जीवस्थान क्लिका—इसकी धवलाटीकाके प्रारम्भमें ही यह शंका की नई है कि जीवस्थानके बाठो अनुयोगद्वारोके समाप्त हो जानेपर क्लिका किसलियें आई है ? इसका समाधान करते हुए बीरसेनस्थामीने लिखा ह—पूर्वोक्त आठों अनु-यागद्वारोके विषय स्थलोके विवरणके लिये बाई ह । पुन यह शंका की गई है कि सत्प्रक्षपणाके प्रारम्भमे कहा गया ह कि 'कौदह गुगस्थानोंके कथनके लिये य आठ ही अनुयागद्वार जानन याग्य है ' यदि क्लिका उन्हींसे प्रतिबद्ध अथका कथन करती ह तो आठ ही कहना व्यथ हो जाता है क्योंका क्यांका नामक नौवां अधिकार मा हा जाता है । यदि क्लिका कौदह गुगस्थानोंसे अप्रतिबद्ध अर्थका कथन करती ह तो अठ ही कहना व्यथ हो जाता है क्योंका क्यांका नामक नौवां अधिकार मा हा जाता है । यदि क्लिका कौदह गुगस्थानोंसे अप्रतिबद्ध अर्थका कथन करती है तो उसे जीवटाण' सका नहीं वी जा सकती ?

१ 'श्रोषेण तिसु अद्धासु उवसमा पविमणिय तुल्ला थोवा ।। २ !। उवसतकसायचीदराय हन्दुमत्था तत्तिथा नेव ॥ ३ ।। जना मत्वेत्रत्रगुणा ॥ ४ ।। वर्ग्वेत पु० ५, १० २४३ आदि ।

<sup>&#</sup>x27;आदेसंध महियाणुनादेण जित्यगर्णाण जेरश्यम् सन्वत्थो वा सांसणसम्मादिटठी ॥ २७ ॥ ---वर्षं ०, पु० १, पु० २६१ ।

 <sup>&#</sup>x27;सम्मत्तेषु अटठषु अणिबोगद्दारेखु चूलिंगा किन्नट्टमांगदा ? पुन्तुसागमटठण्णमणिओग दाराण दिम्मपण्सविवरणटठमागदा ।' नद्सी०, पु० व पु० २ ।

इसका समायान करते हुए धवलाकारने लिखा है कि चूलिकामें ऐसे अधीका कथन है जो आठों अनुयोगद्वारोमें नही कहे गये हैं किन्तु उनसे सूचित होते हैं। अस चूलिका उन्त आठो अनुयोगद्वारोमें ही अन्तमूत ह, उनसे बाहर नहीं है।

इस चलिकाके अन्त्रगत भी अधिकार ह । प्रकृतिसमृत्कीर्तन स्थानसमृत्कीर्तन, प्रथममहादण्डक, द्वितीयमहादण्डक, ततीयमहादण्डक उत्कृष्टस्थिति, जघन्य स्थिति सम्यक्वोत्पत्ति और गति-आगति बुलिका । चुलिकाके इन नौ अधिकारो का अन्तर्भाव उक्त आठ अनियोगद्वारोंमें करते हुए बीरसेनस्वामीने लिखा ह---क्षेत्र काल और अन्तर अनियोगद्वारोसे गति आगति चलिका सचित की गई ह वह गति-आगति चृलिका भी प्रकृतिसमत्कोतन और स्थानसमस्कीतनको सूचित करती ह क्योंकि व मबस्थके विना गतियोमें गमनागमन नहीं बनता । प्रकृतिसम्तकी तन और स्थानसमुत्कीर्तनके द्वारा कर्मोंकी जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति सुचित की गई ह क्योंकि सकपाय जीवके स्थितिबन्धके विना प्रकृतिबन्ध नही होता। कालानुयोगहारमे जो सादिसान्त मिथ्य।दिष्टिका उत्कृत्ट काल कुछ कम अधपन्यल परावतन बतलाया ह उससे प्रथमसम्यक वका ग्रहण किया गया ह क्यां । उ बिना मिथ्यादिष्टिका उक्त उत्कृष्टकाल नही बनता । प्रथम सन्यक्त्रमे तीन महा दण्डक सूचित होते ह । इस तरह वीरसनस्वामीने चूलिकाय नौ अधिकारोका पूर्वोक्त आठ अनुयागढारोम ही अन्तभूत बतलानेका मत्त्रयत्न किया ह । उनका आजय यह ह कि गुणस्थान और मागणाओं के द्वारा जीवके अस्तिस्य सरया श्रव स्पद्मन, काल अन्तर, भाव और अल्पबहुत्यका कथन करनेक पदचात यह कथन करना द्येष रह जाता ह कि जीव मरकर किस गतिसे किस गतिमे जाता ह । अत उस नथनक लिये गांत आर्गात चूलिका अधिकार है और शेष अधिकार प्राय उसीके सम्बन्धस अवतरित हुए है। इनमेसे प्रकृतिसमस्कीतन आदि कुछ अधिकार ऐसे भी ह जो दूसर खण्ड बन्धक के लिये उपयोगी है। अत इस चूलिकांके द्वारा सूत्रकार भ्तवलिने जीवस्थामके साथ आगेके खंडीको सम्बद्ध करनेका प्रयत्न किया हो, यह भी हम सम्भव प्रतीत होता है। अस्तु

चूलिकाने प्रथमसूत्रके इंडिंग सूत्रकारन नीचे लिखे प्रश्न किये है--१ (सम्प क्लको सत्पन्न करनवाला मिच्यादिष्ट जीव) नित्तनी और किन प्रकृतियोको

१ पर्सं पु०६ प०३।

१ 'कदिसाओ पयडीओ बर्धाद, क्विडिकाल्टिट्रिडिएदि कम्मोडि सम्मत्ता लभिदि वा ण ल्डम दि वा, क्वित्रिए वा क्लिण वा किंद्रि भाग वा करिदि मिन्छत्त, जबसामणा वा खवणा वा केंद्र व खेरोसु कस्स व मूले केविडियं वा वंस्ममोद्दणीय कम्म खर्वेतस्स चारिस वा सपुण्ण पडिवन्त्रतस्स ।। १ ॥—षट्स्व०, पु० ६, ५०१।

4 8

संभता है ? कितने काल स्थितिवाके कर्मोंके हाता सम्यक्षको प्रान्त करता है समया नहीं प्रान्त करता है ? दे जितने कालके द्वारा किस्तार करता है कितने कालके द्वारा किस्तार करता है और किन-किन क्षेत्रोंने तथा किसने पासमे कितने दर्शनमोहनीय कर्मको स्थाप करनेवाले जीवके और सम्पूण कार्रको । साप्त होतेशाले जीवके मोहनीयकर्मकी उपसामना और सप्पण होती है ?

इन्हीं प्रश्नोंके समाधानके रूपमें चूलिकाके मीं अधिकारींकी रचना सूचकारमें की है।

- १ इनमेंसे 'कितनी किन' प्रकृतियोंको बांधता है' इस पदकी विभासा---व्याख्यानके रूपमें प्रकृतिसमुरकीतन नामक पहली वृक्षिका है।
- १ प्रकृतिसमुत्कीर्तन-प्रकृतियोंके समुत्कीतन अर्थात स्वरूपिकस्पणको प्रकृतिसमुत्कीर्तन कहते हैं।

प्रकृतिसमुत्कीतनके दो भेद हैं—मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृति-ममुत्कीर्तन ।

मूलकमप्रकृतियाँ आठ है —क्षानावरणीय<sup>२</sup>, दर्शनावरणीय वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अन्तराय।

ज्ञानका आवरण करने वाले कमको ज्ञानावरण कहते हैं। दर्शनका आवरण करने वाले कमको दशनावरण कहते हैं। जीवके मुख-दु खके अनुभवनमें कारण पृद्गलस्कन्धको वेदनीयकम कहते हैं। जिसके द्वारा जीव माहित हो उस कमको मोहनीयकम कहते हैं। जा कम जीवको नरकादिभवोमे अमुक समय तक रोके रखता है उसे आयुक्म कहते हैं। शरीर आदिकी रचनामें कारणभूत कमेंको नाम कम कहते हैं। उच्च और नीच कुलमें उत्पन्न करान वाले कमको गोत्रकम कहते हैं। दान लाभ भोग उपभोग आदिमें विध्न करने वाले कमको अन्तरायकमें कहते हैं। इस तरह मूल कर्म आठ हैं।

जैन सिद्धान्तमें कमके दा भेद हैं — द्र-प्रकास और भावकम । जीवके रागदेवरूप भावोको भावकमं कहते हैं । और जीवके रागादि परिणामोके निमित्त
से जो पुद्गलस्कन्ध कमरूप परिणत होते हैं उन्ह द्रव्यकम कहते हैं । इष्ट और
सनिष्ट विषयोंको पाकर जीवके जैसे भाव होते हैं तबनुसार हो उसके कर्मबन्ध
होता है । अत योग और कथायके निवित्तसे जीवके साथ सम्बद्ध हुए जो पुद्गल

१ 'कदि काओं पगडीओ वश्रवि सि ल पद तस्य विद्यासा ॥२॥ इदाणि पगडिससु विकस्तां करसासी ॥३॥ वट्कं०, पु॰ ६, ४० ४ ५ ।

२ 'णाणावरवीय ॥५॥ दस्तावरवीवं ॥६॥ वेदणीयं ॥६॥ मोहलीवं ॥८॥ आहवं ॥९॥ जाम ११७॥ गोद ॥११॥ बतरावं चेदि ॥१२॥ वही, पु॰ ६, वृ० ६-२३॥

ज्ञानका ढाँकना, दशनका ढाँकना सुख-दु सका अनुभवन करामा, मोहित करना आदि काय करनेमें समय होते ह उन्ह कम कहते हैं। इन आठो कर्मोंके कारण ही जीव ससारमें भ्रमण करता है।

इन आठ कर्मोमसे भी ज्ञानावरणीय कमकी पाँच उत्तरप्रकृतियाँ है—
मितिज्ञानावरणीय श्रुतज्ञानावरणीय अविध्ञानावरणीय और मन प्रयक्ताना
बरणीय और केवलज्ञानावरणीय। मिति आदि पांच ज्ञान ह, अत ज्ञानका आव
रण करने वाल ज्ञानावरणके भा पाँच प्रकार ह। इसा तरह दिवानका ढाकने
वाले दशनावरणीय कमकी नौ प्रकृतियाँ ह। बेन्नायक्तमकी दा प्रकृतियाँ ह।
माहनीयक्तमके दो भद ह—दशनमाहनीय और चारिज्ञमाहनीय। आप्त आगम
और पदाधाँसे रुचि या श्रद्धाका दशन कहत है। उस दशनको जा मोहित करता ह
अर्थात विपरात कर देता है उस दशनमोहनीयकम कहत ह। इस कमके उदयमे
जो आप्त नहीं ह उसम आप्तबृद्धि और अठू पदाधाँम मत्य पदाधवा बुद्धि होती ह।

इसका तीन प्रकृतिया ह~ सम्यक्त्व मिथ्या व और सम्यकमिथ्यात्व ।

पापकायसि निवत्त हानको चारित्र कहते है। उस चारित्रको आच्छादित करन बाले कमका चारित्रमोहनीय कहत ह। चारित्रमोहनीयके दो भेद होते ह—कषाय बटनीय और नाकषायवटनीय। कषायवटनीयक १६ भद ह और नोकषायवदनीय क नो भद ह। इस तरह साहनीयकमको २८ प्रकृतियाँ ह।

आयुकमनी वार प्रकृतियाँ ह—-नरकायु, तियञ्चायु, मनुष्याय् और न्वायु नामकमकी १३ प्रकृतियाँ ह । नामकमकी दा प्रकृतियाँ है—-उच्चगात्र और नीचगात्र । अ तरायकमकी पांच प्रकृतियाँ ह । इस तरह आठ कमांनी ५ + ? + २ + १८ + ४ + ° ३ - २ + ५ - १४८ प्रकृतियाँ हाती ह ।

कमप्रकृतियाक इस निरूपणक साथ प्रकृतिसमुक्कीतन चूलिका समाप्त हा जाती ह। इस चूलिकाम ४६ मूत्र ह। उसके प्रश्नात स्थानसमुक्कीतन नामकी चूलिका आरम्भ हाती ह।

१ पटावे पुरु पर १४।

२ वडी प०३१।

इ वहां प० इ४।

४ वही प०३७।

र वही, पुरु ह रू० ४८।

६ वही पृष्ठ ४९।

७ वही, पृ० ७७।

८ वही, पृ०७८।

पत्तो ट्ठाणसमुक्तिनण व माहस्साया ॥१॥ वही, १० ७९ ।

१ ज्ञानावरणीयकर्मकी पाँची प्रकृतियाँ एक साथ बंधती हैं और उक्त सभी बधकोंके बधती है। (किन्तु दसवें गुणस्थान तक ही बंधती है, आगे नहीं बधती)

२ दशनावरणीयकमके तीन बन्ध स्थान है—नौप्रकृतिक छहप्रकृतिक और चारप्रकृतिक । पहले और दूसरं गुणस्थानमें एक साथ नौप्रकृतियाँ बधती हैं। तीसर गुणस्थानसे लेकर आठवे गुणस्थानके प्रथम भाग पयन्त जीवोक्षे नौमेसे एक साथ छ ही प्रकृतियाँ बधती हं, तीन नहीं बधती । आगे आठवेंसे दसवें गुणस्थान पयन्त छहमेंसे भी चारका ही बन्ध एक साथ होता है। इस तरह दशनावरणीय-कमकी नौ प्रकृतियोमेंसे लीन बन्धस्थान हैं।

 वदनीय कमकी दा ही प्रकृतियाँ है—साता और असाता । उन दोनोंसे स एक समयमें एक हो बधती हु।

४ मोहनीयकमके वस बन्धस्थान है—बाईस, इक्कीस, सतरह, तेरह, नी पाँच, चार, तीन दो और एक प्रकृतिक। बाईससे अधिक प्रकृतियाँ किसी भी जीव के नही बधती। मिथ्यात्व सोलहकधाय स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद इन तीनो वेदोंमेंसे एक हास्य रित और अरित-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय और जुगप्सा इन बाईस प्रकृतियोका एक साथ बन्ध मिथ्याद्वादी जीवक होता है। इनमे-से मिथ्यात्वक सिवाय रोष इक्कीम प्रकृतियोका बन्ध (जिनमें नपुसकवद नहीं लेना चाहिये) सासादनसम्यव्दृष्टीक होता है। इनमेस अनन्तानुबन्धी क्रोफ, मान, माया, लोभके मिवाय शेष सतरह प्रकृतियोका (जिनमें न्त्रीवद नहीं लेना चाहिये) एक साथ बन्ध तीसरे और चौथे युगस्थानवर्ती जीवोक होता है। उन सतरहमेंसे अप्रत्याक्यानावरण क्रोध मान, माया, लोभके सिवाय शेष तेरह मकृतियोका बन्ध पाँचवे गुणस्थानवर्ती जीवोक होता है। उन तरहमेंसे अप्रत्याक्यानवर्ती जीवोक होता है। उन तरहमेंसे प्रत्याक्यानवर्ती कार्य गुणस्थानवर्ती कार्य गुणस्थानवर्ती

१. पटालं १० ८० ।

२ वही, ए० ८२।

श नहीं, पुन्न, पुट्ट ह

जीबोंके ही होता ह । सज्बलन क्रोच, मान, माया लोभ और पुरुषवेद इन पाँच प्रकृतियोका बन्ध एक साथ होता है। इनमेसे पुरुषवेदक सिवाय शेष चारका, क्रोच-सज्बलनको छोडकर शेष तीनका, सज्बलन मानको छोडकर शेष दोका और सज्बलन मायाको छोडकर शेष दोका और सज्बलन मायाको छोडकर शेष एक प्रकृतिका बन्ध भी स्यमीके ही होता है।

५ आयुक्तमके<sup>र</sup> चार भेद ह । उनमेस नरकायुका बन्ध पहले, गुणस्थानस, तियञ्चायुका बन्ध पहले और दूसरमे, मनुष्यायुका बन्ध पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें और देवायुका बन्ध ऊपर कहे छहो बन्धकोके होता ह ।

६ नामकमके बाठ बन्धस्थान ह—इकतीस, तीस, उनतीस, अट्टाईस छम्बीस, पण्चीस तेईस और एक प्रकृतिक स्थान । इन स्थानोक बन्धकोका वर्णन बहुत विस्तृत ह ।

- अ गोजनमकी दो प्रकतियोमेसे एक समयम एक जावके एकका ही बन्ध होता ह। नीचगोजका बन्ध केवल पहले और दूसरे गुणस्थानमे होता है और उच्चगोजका ब घ उपत छहो बन्धकोके होता ह।
- ८ अन्तरायकमकी पाँची प्रकृतियाँ एक साथ बधती ह और सामान्यतया उक्त छहो बन्धक उनका बन्ध करते ह

इस तरह दूसरी चूलिकामे आठो कर्मोंके बन्धस्थानोंका कथन ह । इसीसे उसका नाम स्थानसमुत्कीतन ह । इसम ११७ सूत्र ह ।

३ तीसरी चूलिकाका नाम प्रथम महादण्डक है। इसके प्रथमसूत्रके द्वारा सूत्रकारने कहा है—अब प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमृख जीव जिन प्रकृतियोको बाँघता ह उन प्रकृतियोको कहेगे। अर्थात जब काई मिट्यादृष्टी जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वका ग्रहण करनेक अभिमृख होता ह तो वह किन किन कम प्रकृतियोका बन्ध करता ह । प्रथमापशम सम्यक्त्वक अभिमृख सङ्गी पञ्चिन्द्रिय तियञ्च मनुष्य, दव और नारकी हो सकते ह। प्रथम महादण्डकमे एकसूत्रके द्वारा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमृख सङ्गी तियञ्च और मनुष्यके बधनेवाली प्रकृतियाँ बतलाई ह। इसमें कंवल दो सूत्र ह।

४ दूसर महावण्डकमें प्रवमोपशमसम्यवस्वके अभिमुख देव और सातवे नरक

१ षट्खं० पु० ६, १० ९९।

२ वही पृ १०१।

रै बही, पृ० १३१।

४ वेडी, पृ०१३२।

५ 'इदार्णि पटमसम्मात्तामिमुद्दो जाओ पयडीओ वधदि ताओ पडणीओ कित्तहस्सामी ॥१॥
--वदी, ५ १३३।

६ 'तस्य इसी विदिज्यो महाइण्डको कादन्को भवदि ॥ १ ॥'—वही पृ १४० ॥

को नारकियोंको छोड़क्रर'वीच नारकियोंको बचनेवासी प्रकृतियाँ वतसाई है। इसमें भी दो ही सूत्र है १

५ तीसरे महाबण्डकारें सातवी पृथिवीके नारकीके प्रश्नमोपकाससम्मनस्वके क्षिममुख होलेपर बंधलेवाकी प्रकृतियाँ गिनाई हैं। इसमें भी केवल यो सूत्र हैं। इस तरह इन तीन महादण्डकोंके क्ष्ममें तीन चूकिकारों समाप्त होती हैं। सूत्रकारने क्यो एक-एक सूत्रका एक-एक महावण्डक बनामा है और क्यों उत्तकी बहावण्डक सजा रखी ह, यह जिज्ञासा होना सहज है। जैन परम्परामें सिक्कान्तप्रकारेंके अंधाविद्योषके लिये दण्डक या महावण्डक शब्दका भी व्यवहार होता था। समय है जिस स्थानसे ये वण्डक लिये गये है वह महावण्डक बामसे अजिहित हो और वही नाम इन एक-एक सूत्र बाले क्ष्यकोंके दे दिया हो।

६ उत्कुष्टिस्थिति चूलिका—इसमें कर्मोंकी उत्कुष्ट स्थितिका कथन है। इस चूलिकाक प्रथमसूत्रमें कहा है कि आरम्भिक सूत्रमें को प्रश्न किये गये थे उनमें एक प्रश्न था कितनी स्थितिवाले कर्मोंके होनेपर सम्यक्त्रको प्राप्त करता ह अथवा नहीं प्राप्त करता है। इसमेसे 'नहीं प्राप्त करता ह' इस पदकी विभाषा करते हैं। उसी विभाषाके लिए कर्मोंकी उत्कुष्ट स्थितिका विवेचन किया गया है। उसमें बेतलाया ह कि किन किन कर्मोंका उत्कष्ट बन्धकाल कितना होता ह। और उनमें कितना आबाधाकाल होता ह। बन्धक पश्चात् जब तक कम अपना फल नहीं देता उतने कालको आबाधाकाल कहते हैं। आबाधाकाल बीतनेपर कम का उदय प्राप्त्रभ होता ह और स्थितिकालके पूरा होने तक उदय होता रहता ह। इस चूलिकामें ४४ सूत्र है।

७ जचन्यस्थिति चूलिका—इस चूलिकामे कर्मोंकी जवन्य स्थिति और उसका आबाधाकाल बतलाया है। इसमें ४२ सूत्र है।

८ सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका—इस चूलिकामें सम्यक्शनकी उत्पत्तिका विवे चन करते हुए कहा है कि सब कर्मोंकी जब अन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति को बाँचता है तब बहु जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है।। ३।। प्रथमो-पशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय सजी, मिध्यावृष्टि, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध होता है।। ४।। जब इन सब कर्मोंकी अन्त कोडाकोडी सागर-प्रमाण स्थितिको संख्यात हुआर सागर काल हीन कर देता है। तब प्रथमोपशम

१ 'तस्य इसो तरिको महादण्डमो कादक्वा भवदि ॥ १ ॥ - पृ० १४५ ।

२ 'एवं हि व्याख्याप्रश्निवण्डकेषुक्तम्'-त वा ४-२६-५।

र 'केवडि कालटिटदौर्श्व कमीडि संगत्त कमीडि वा वा लेकादि वा, व लकादि ति विभासा ११९।। यतो जनकस्मानिट्टार्व जनकस्मारी ११---इक द्व ४० १४५।

सम्यक्तिको उत्पन्न करता है।।५।। प्रथमोपशम सम्यक्तिको उत्पन्न करते हुए अन्तम्हृत तक अन्तरकरण करता है।।६।। उसके द्वारा मिथ्यात्वकर्मके उदयमे अन्तर डाल दता है जिससे एक अन्तमृहृतके लिए उसका उदय आना रक जाता ह। फलत सम्यक्ति प्रकट हा जाता है। अन्तरकरण करके मिथ्यात्वके तीन भाग—मम्यक्त्व, सम्यक्षिथ्यात्व और मिथ्यात्व—करता ह।।७।। इस तरह सात मूत्रोके द्वारा प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति और उसमे होने वाले मुख्य मुख्य कार्योक्षा निर्देश किया है। सूत्र ११ स आयिकसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कणन है। दशनमोहनीयकमका क्षय होने पर आयिकसम्यक्त्व होता ह। अत प्रथम यह बतलाया है कि अदाई द्वीप समुद्रोमे स्थित पन्द्रह कमभूमियोमे जहाँ जिनकेवली और तीथक्क्षर होते ह वहाँ उस कालमे दशनमोहनीयकमके अयका आरम्भ करता है।।११।। और उसकी पूर्ति नारा गतियोम करना ह।।१२।। इस तरह दो सूत्रोसे दशनमोहनीयकमके अयका क्षयका क्षयका क्षयन किया ह।

सूत्र १३ मे बतलाया ह कि जब यह जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिक अभिमुख होता है ता आयुक्तमवे मिवाय शेष सात कर्मोंकी स्थितिका अन्त कोडा कोडि सागग्प्रमाण कर दता ह। सूत्र १४ मे बतलाया ह कि यदि वह सम्यक्त्वके साथ चारित्रका भी ग्रहण करना ह नो भी सातो कर्मोंकी स्थिति अन्त कोडाकोडी सागग्प्रमाण करता ह।

सूत्र १ - १६ म मकलचारित्र पारण करन वालेका स्वरूप बतलाते हुए कहा कि वह जीव उस ममय चार चातिया कमोंका स्थिति अन्तमुहूत मात्र कर ता है और वदनीयका बारहमुहूत नाम और गोत्रकमकी आठ मुहूत तथा क्षेष कमोंकी अन्तमुहूत प्रमाण स्थिति करता है। इस तरह इस चूलिकामे कंबल १६ सत्र ह।

॰ गति आगित चूलिका—विषयके अनुसार इस चूलिकाका चार भागोमे विभाजित किया जा मकता ह। प्रथम ४३ सूत्रोके द्वारा चारो गतियोमे मम्यक्त्वकी उत्पत्ति बतलात हुए यह स्पष्ट किया ह कि सम्यक्त्वका प्राप्ति पर्याप्तक सङ्गीप पञ्चित्त्वयका ही होता है। तथा प्रत्येक गितम सम्यक्त्वका उत्पत्तिके बाह्य कारण बनलाये ह। जसे नरकगितम पूत्रजन्मका स्मरण धमश्रवण और कष्टसहन। तियञ्चगित और मनुष्यगितमे जातिस्मरण धमश्रवण और जिनविम्बद्द्यान। दवगित्तम जातिस्मरण धमश्रवण और विचिद्धदर्शन इत्यादि।

सूत्र ४४ मे ७५ तक बतलाया है कि चारो गतियोमे प्रवेश करने और वहाँ-से निकलनक समय जीवांके कौन कौन गुणस्थान हा सकते है। जैसे, मनुष्य गतिमे कितने ही जीव मिण्यात्वसहित जाकर मिथ्यात्वसहित ही वहाँसे निकलते है। कितने ही जीव मिध्यात्वसहित जाकर सासावनसम्बन्ध्यसहित निकलते है। कितने ही जीव सासावनसम्बन्ध्यसहित जाकर विश्वात्वसहित निकलते हैं। कितन ही जीवं सासावनसम्बन्ध्यसहित जाकर सासावनसम्बन्धहित निकलते हैं, इत्यादि।

सूत्र ७६ से २०२ तक यह बतलाया है कि किस गतिसे किस गुणस्थानके माथ निकलकर जीव किन-किन गतियों अन्य के सकता है। जैसे सिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नरकसे निकल कर तियञ्चणित और ममुख्यगतिमें जन्म लेते है। और सम्यग्दिष्ट नारकी नरकसे निकल कर ममुख्यगतिमें ही जन्म लेता ह इत्यादि।

सूत्र २०३ से २४३ तक बतलाया है कि किस गतिसे निकल कर जीव किस गितिमें जन्म लेता है और वहाँ कहाँ तक उन्निति कर सकता ह । जैसे सासवे नरकसे निकल कर नारकी जीव तियञ्चनितमें ही जन्म लेता है और वहाँ किसी तरहकी उन्नित नहीं वर सकता । मिध्यादिष्टका मिध्यादिष्ट ही बना रहता है । इस तरह प्रत्येक नरकसे तथा प्रत्येक गतिसं निकले हुए जीवोंके सम्बन्धमें विस्तारमं कथन किया गया ह । चूलिकाम २४३ सूत्र है और पूरी जीवस्थान चूलिका म सूत्रोकी सक्या ४६ + १९७ + २ + २ + ४४ + ४३ + १६ + २४३ = ५१० ह ।

चूलिकाके माथ हा जीबट्ठाण नामक प्रथम खण्ड समाप्त हो जाता है। इस खण्डमे जीवके स्थानोका जो वणन जिम ढगसे किया गया है उसका आभास अन्यत्र नही मिलता। प्रथम तो जिन आठ अनुयोगोके द्वारा जीवका विवेचन किया गया है, उन अनुयोगोके नाम सत सख्या आदि भले ही अन्यत्र व्यवद्वृत होते हो, किन्तु उनके द्वारा वस्तु विवेचनकी परम्परा सम्भवतया महाबीर भगवानकी मौलिक देन ह। जीव और कमके सम्बन्धमें जितना विचार उन्होंने किया था, गायद अन्य किसी धमप्रवत्तकने नही किया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जीव-ट्ठाण ह।

उक्त आठ अनुयोगोका निर्देश अनुयोगद्वार सूत्रमे मिलता है। अत अनु योगोंके द्वारा वस्तुविवेचनाकी परम्परा अखण्ड जैन परम्पराको सम्मत रही है। किन्तु जिस तरह आठ अनुयोगोके द्वारा बोच और आदेशसे जीवका कथन जीव हुगमे किया गया है, स्वेताम्बर माहित्यमें नहीं किया गया। हाँ, चतुथ कम-

१ 'से कि त अभुगमे ? नविविद्ये पण्णासी, न जहा—सतप्यपस्त्वणया १ दध्यपमाण २ च, सित्त १ कुसणा ४ य, काली व ५, जंतर ६, आग ७, आव ८, जप्पाबहु चेव-अनु० स्०८०।

सन्यमें जीक्स्थान, मार्गवास्थान, गुजस्थान, उपथाग थींग, लेक्या, बन्ध, अस्पबहुत्व भाव और संख्याका सिक्षिप्त कथन मिलता है। इसम गाथा ९ से १३ तक मार्गणा स्थानके मेद तथा गाथा १९ से २३ तक मार्गणाओं गुजस्थान बतलाये है। मार्ग-णाओं गुजस्थानोका वर्णन करते हुए मित्रज्ञान और मुताज्ञानमे दो अथवा तीन गुजस्थान बतलाये है। दिगम्बर परम्परामे दो हो गुजस्थान माने गये है। गाथा ३७ से ४४ तक मार्गणाओम अल्पबहुत्वका विचार किया गया है। यह प्रज्ञापनाके अल्पबहुत्वनामक तीसरे पदसे लिया गया ह। प्रज्ञापनाके तीसर पदमे अस्पबहुत्व का विचार विस्तारसे किया गया ह।

अनुयोगढारम् त्रमें केवल मनुष्यादिकी मह्याका थोडा-सा वणन मिलता है। किन्तु द्वयप्रमाणानुगमके साथ उसका मेल नहीं खाता। इसका कारण यह है कि होनोमें विभिन्न अपेक्षाओं स्ने मनुष्योकी सह्याका कथन किया है। इस तरह जीव-हाणम प्रतिपादित विषयकी कुछ फुटकर बातोका थोडा सा कथन स्वेताम्बर माहित्य म मिलता है।

# २ खुद्दाबन्ध

इस खण्डका विषय उसके नामसे ही प्रकट ह । इसमे खुद्दा अर्थात क्षुद्ररूपसे कमबन्धना विवचन ह । छठवे खण्ड महाबन्धमे इसका मेद करनेके लिए ही अथवा उसकी अपेक्षा इसकी लघुता सूचित करनेके लिए ही सूत्रकारने इसको खुद्दाबन्ध मजा दी है, ऐसा प्रतीत हाता ह । इसका प्रथम सूत्र है— जे ते बधमा णाम तेसिमिमा णिष्ट्सो ॥१॥—जो व बधक जीव है उनका यहाँ निर्देश किया जाता है ।

इसकी घवलाटीकामें लिखा है कि जे ते बधगा णाम' य शब्द बन्धकानी पूव प्रसिद्धिका सूचिन करत है। सो महाकमप्रकृतिप्राभृतके कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोम छठन अनुयोगद्वार ब धनके बध बधक, बधनीय और बसविधान य चार अधिकार ह। उसमेसे जो बन्धक नामका दूसरा अधिकार है उसम निर्दिष्ट बन्धकोका ही यहाँ निर्देश किया गया ह। अस्तु दूसर सूत्रम चौदह मागणाओं के नाम गिनाकर तीसरे सूत्रस मागणाआं अनुसार ब धकाका कथन प्रारम्भ होता ह। यथा—नारकी जीव बन्धक हैं। तियञ्च बन्धक ह। देव बन्धक है। किन्तु

नीमय जिण जिल्लमग्यण गुणटठागुवलामजीगर्लस्ताको ।
 वथप्पबङ्गमार्व सखिउजाई किमवि बुच्छ ॥१॥

२ गा०२०।

३ वट्ख०, पु०१ ए० इद्१।

४ षट्सी० पु० ३, सूत्र ४५ तथा अनुयोग०, ५० १८४।

५ षटकण्डागमकी ७वीं पुस्तकमे सुदाबन्ध कण्ड सुद्धित है।

मनुष्य बन्धका मी हैं और अबन्धक की हैं। इस तरह वेलाक्षीक सूत्र तक बन्धकीके सरवका कथन है।

आगे कहा है कि इन बन्धकाँके प्रकपणार्थ न्यारह अनुवीर्यद्वार जानने दाँग्य हैं—वे ग्यारह अनुवीराद्वार हैं—एक जीवकी खपेका स्वामित्व, एक जीवकी अपेका काल, एक जीवकी अपेका अन्तर, नाना जीवोंकी अपेका मगविषय, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम स्पर्शेनानुगम, नाना जीवोंकी अपेका काल नामा जीवों-की अपेका अन्तर, भागाभागानुगम और अल्पबहुत्व ।। सब अनुवीगद्वारोंका विवेचन प्रक्तोस्तर्शकीमें किया श्रमा है।

१ स्वामित्व — नरक गतिमें नारकी जीव कैसे होता है ? नरकगितनाम कमके उदयसे । तिर्यञ्चगितमें तियञ्च जीव कैसे होता है ? तियञ्चगितनाम-कर्मके उदयसे । जीव एकेन्द्रिय आदि कैसे होता है ? क्षायोपशिमकलिखसे । जीव मितक्षानी कैसे होता ह ? क्षायोपशिमकलिखसे । इस तरह जिस मागणा-वाला जीव जिस कमके उदय या क्षयोपशम आदिमें होता है उसका वैसा कथन किया गया है (इस अनुयोगद्वारमें ९१ सूत्र है)।

२ एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम- नरकगितमे नारकी जीव कितने काल तक रहता है? कम-से कम दल हजार वज तक और अधिक-से-अधिक तेतीस सागरकाल तक । अवनवासी देवीमे एक जीव कितने काल तक रहता है? कम-स कम दल हजार वज तक और अधिक-से-अधिक कुछ अधिक एक सागरोपम काल तक । जीव काययोगी कितने काल तक रहता रहता है? कम-से-कम अन्तमुहूतकाल तक और अधिक से-अधिक अनन्तकाल तक । इस प्रकार २१६ सूर्तिके हारा कालका विवेचन किया गया है। जीवहुणमे जो कालका कथन किया गया है वह गुणस्थानोकी अपेक्षासे हैं। यहाँ योगोंमें अन्तर है।

३ एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगम—नरकगितमे नारकी जीवका अन्तर काल कितना है ? कम-सै-कम अन्तर्मृहृत और अधिक-से-अधिक असल्पात पुर्गल-परिवर्तन प्रमाणकाल। व्योक्ति कोई जीव नरकसे निकलकर मनुष्य या तिर्यक्र-पर्यायमें उत्पन्त हो और तत्काल मरण करके पुन नरकमें जन्म ले लेता है। इस-तरह जसकी नारकी पर्याय इस्ट कर कुन नारकी पर्याय अस्त करनेके बीचमें केवल अस्तर्महर्त बीलक अन्तर महान अन्तर करनेके बीचमें केवल अस्तर्महर्त बीलक अन्तर महान अन्तर कालक तक तक सरकले साहर रहेकर कुन नारकी प्रयाय अस्तर कालक सरकले साहर रहेकर कुन नारकी असला है। इसतर्मक सम्तर्भ साहर रहेकर कुन नारकी असला है। इसतर्मक सम्तर्भ साहर रहेकर कुन नारकी असला काला है। इसतर्मक सम्तर्भ साहर साहर्मक साहर साहर्मक सम्तर्भ काला है। इसतर्मक साहर साहर्मक साहर्मक साहर साहर्मक साहर्

४ नामा जीवोकी अपेका भणविचयातुगम—भगका जय है—भेद और विचयमा अब ह विचारणा। इस अनुयोगद्वारम यह विचार किया गया है कि मागणाओं जीव नियमसे रहते हें अथवा कभी रहते ह और कभी नहीं रहते। उक्त चौदहों मागणाओं जीव नियमसे रहत हैं—उममें कभी भी जीवोका अभाव नहीं हाता। उनके सिवाय आठ मागणाएँ ऐसी है जिनम सदा जीव नहीं रहते। इसीसे उन्हें सान्तर मागणा कहते हैं। उक्त चौदह मागणाए निरन्तर मागणा हं। यह कथन नाना जीवोकी अपेक्षा किया गया ह। इसम २३ सूत्र ह।

- ५ द्रव्यप्रमाणानुगम—इसमे चौदह मागणाआम पाये जाने वाले जीवोकी सस्याका पथक पथक कथन किया है। जीवटठाणक द्रव्यप्रमाणानुगमम गुणस्थाना की अपेश्वासे जावोकी सस्याका कथन ह। यही दोनोम अन्तर ह। इसमे १७१ सूत्र ह।
- ६ क्षत्रानुगम---इसमे मागणास्थानोकी अपेक्षास पववत जीवोक भत्रका कथन है। सूत्रसंख्या १२४ है।
- अपेक्षा न करके सागणास्थानाम
   जीकोक कतमान व अतीत काल मम्बन्धी क्षत्रका कवन पृथ्यत है। इसम
   २०९ सूत्र हैं।
- / नाना जीवोका अपन्या कालानुगम—इसम नाना जीवोकी अपेक्षा माग णाओमे जीवाक कालका कथन है। तदनुसार उक्त चौदह मागणाआम जीव सबदा पाय जात है। इसमे ५५ सूत्र ह।

नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरानुगम—इसम उक्त चौन्ह मागणाओम नाना जीव सक्वा गाये जानके कारण अन्तरकालका निषध करते हुए शष आठ सान्तरमागणाआक अन्तरकालका कथन किया हा इसम ६८ सूत्र हा

- १० भागाभागानुगम नरकगितम नारकी सब जीवोचे कितनेवे भाग है / अनन्त माग है। तीयञ्चगितम तियञ्च सब जीवोचे कितनेवे भाग है / अनन्त बहुमाग हैं। इस प्रकार चौदह मागणाओम सब जीवोचे भागाभागका कथन है। इसमें ८८ मूत्र हैं।
- ११ अल्पबहुत्वानुगम मनुष्य मबसे थांडे ह । उनसे नारकी अमस्यातगुण हैं । नारिकयाम देव असस्यातगुणे ह । देवासे सिद्ध अनन्तगण हैं । सिद्धांस तियञ्च अनन्तगण हैं । इस प्रकार चौदह मागणाओं के आश्रयस जीवोचे अल्पबहुत्वका कथन हम अनुयोगद्वारमें है । इससे २०५ सूत्र है ।

अन्तर्से महावण्डक नामक अधिकार है। इसके अक्रम क्रममें कहा है— 'इससे आगे सर्वजीवोंमें महावज्यक करना बोग्य है।'

इस प्रथम सूत्रकी श्रवसा-टीकार्ने इस महादण्यक विश्वकारको लेकर जो शका-समाधान किया गया है उसे यहाँ द देना उचित होगा। उससे कृत्रिका और महादण्डकका भेद स्पष्ट होता है।

शका—गयारह अनुयोगद्वारोंके समाप्त होनेपर यह महाबण्डक किसंकिये कहा है ?

समाधान—ग्यारह अनुग्रेगद्वारोंमें निषद्ध जुद्दाजन्धकी चूलिका रूपसे महा-दण्डकको कहते हैं।

शका-जुलिका किसे कहते हैं ?

समाधान—स्यारह अनुयोगद्वारोंसे सूचित अर्थका विद्योव रूपसे कथन करनेको चूलिका कहते हैं।

शका—यदि ऐसा ह ता यह महादण्डक चूलिका नहीं कहा जा सकता ! क्योंकि यह अल्पबहुरवानुगम अनुयोगद्वारसे सुचित अथको ही कहता है, अन्य अनुयोगद्वारोमें कह गये अर्थको नहीं कहता ?

समाधान—ऐसा काई नियम नहीं है कि सब अनुवागोक द्वारा सूचित अथी-का विदेशक्य कथन करनेवाली ही चूलिका होती है। किन्तु एक, दो अथवा सब अनुयोगद्वारोसे सूचित अथोंकी विदोध प्रक्रमणाको चूलिका कहते है। अत यह महादण्डक चूलिका ही है क्योंकि यह अल्पबहुत्यानुगम अनुयोगद्वारसे सूचित अथ का विदोषक्रपसे कथन करता है।

इस प्रकार इस दूसर खण्डके सूत्रोकी कुल सख्या अनुयोगद्वारोंके कमसे ४३ + ९१ + २१६ + १५१ + २३ + १७१ + १२४ + २७९ + ५५ + ६८ + ८८ + २०५ + ७९ =

## ३ बन्धस्यामित्वविचय

षटकाण्डाममके तीसरे अण्डका नाम बन्धस्यामित्वविचय है। इसका प्रथम सुत्र है---

'ओ सो बंधसामित विचाने गाम तस्स इमो दुषिहो गिहेसो अभिग आदेसेण य ॥१॥' वह जो बम्बस्वामित्वविषय नामक (अण्ड) है उसका यह निर्देश दो प्रकार है—ओपसे और आदेशसे ।

१ 'णसो सम्बनीवेसु महारण्डजो काह्यको भवति' ॥१॥--वट्ख०, पु० ७, पृ० ५७५ ।

२ वहसंक, पुर ८ ।

इस सूत्रकी धवला-टीकामें इसका उदबाम बतलाते हुए लिखा है कि —कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगहारोमें बन्धन नामक जो छठा अनुयोगहार है वह बार प्रकार है — बन्ध बन्धक, बन्धनीय और बन्ध विधान । उनमें बन्ध नामक अधिकारनय की अपेक्षा जीव और कर्मोंके सम्बन्धका कथन करता है। बन्धक अधिकार ग्यारह अनुयोगहारोसे बन्धकोका कथन करता है। बन्धकीय नामक अधिकार तेईस बगणाओंसे बन्ध योग्य और अबन्ध योग्य पुद्गल ब्रव्यका कथन करता है। बन्धविधानके चार भेद ह —प्रकृतिबन्ध मिणतिबन्ध अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। उनमें प्रकृतिबन्धके दा भेद ह—मूलप्रकृतिबन्ध और अब्बोगाह मलप्रकृतिबन्ध। अन्वोगाह मूलप्रकृतिबन्ध और अब्बोगाह मलप्रकृतिबन्ध। उनमें प्रकृतिबन्धके दा भेद ह—एकैकमलप्रकृतिबन्ध और अब्बोगाह मलप्रकृतिबन्ध। उनमें उत्तरप्रकृतिबन्धको समुत्कीतन करनेवाल चौबीस अनु यागहार है। उनमसे एक बन्धस्वामित्व नामक अन्यागहार ह। उसीका नाम बन्धस्वामित्वविचय ह।

मिध्यात्व, असयम कषाय और यागोके द्वारा जा जीव और कर्माका सम्बन्ध विशेष हाता है उस बन्ध कहते है। और बन्धके स्वामिस्वको बन्धस्वामिस्व कहते हैं। विश्वय विश्वा रणा मीमासा, परीक्षा ये सब बाब्द ममानाथक हैं। बत्य यहाँ यह विश्वार किया गया है कि किस किस गुणस्थान और मागणास्थानमें किस किस कमका बन्ध होता है। तदनुसार दूसरे मूत्रम कहा है कि ओधको अपेक्षा बन्धन्वामित्वविश्वयके विषयमे चौदह जीव समास (गुणस्थान) जानने योग्य है। और तीसरे सन्नके द्वारा चौदह गुणस्थानोके नाम बतलाये हैं।

चौदह गुणस्थानाय नाम जीवट्ठाणकी सत्प्रक्रपणाके प्रारम्भमे आ चुके ह । अत अवला टीकाम यह शका की गई ह कि जीवसमाम तो पहले ही हमने जान लिये ह फिर गहाँ उनका कथन क्यों किया है ? इसका समाधान करते हुए धवला कारन कहा ह—विस्मरणशील शिष्यों स्मरण करानेके लिये पुन कथन किया ह । किन्तु सूत्रवारन प्रत्येक खण्टको यथासभव स्वतंत्र ग्रन्थके रूपमे निबद्ध किया है, एसा प्रतीत होता ह । सथा उनका यह भी आव्य रहा ह कि जहाँ तक सम्भव हो कोई बात अस्पष्ट न रहे । इसक्ष भी उन्होन पुनर्शक्तका दोष नहीं साना है।

नौथे सूत्रम कहा ह कि इन चादह जीवसमासीके प्रकृतिबन्धव्युक्छेदका कथन करना चाहिये।

किसी कमप्रकृतिके बन्धक एकनका प्रकृतिब वन्धु उद कहते है। सूत्रका

अभिन्नायं यह है कि किस-किस गुणस्यानमें कीन-कौन कर्म कन्यते हैं और आये नहीं बैंचसे, यह कथन करते हैं।

इसपर सूत्र ४ की विवक्ताटीकामें यह शंका उठाई है कि यदि इसमें जीव-समासोंके प्रकृतिवस्थव्युच्छेदका ही कवन करना है, तो इस ग्रम्थका वस्थव्यायत्व-विषय नाम कैसे घटित होगा। समावानमें कहा गया है कि 'इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंके वस्थका विच्छेद होता है' ऐसा कहनेपर यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है कि उससे नीचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोके बस्थके स्वामी हैं। अत इस ग्रम्थका वस्थरवामित्वविषय नाम साथक है।

सूत्र ५में कहा है—'पाँच भानावरणीय, चार दशनावरणीय, यश कीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन कमीका कौन बन्धक है, कौन अवन्धक है। सूत्र ६ में उत्तर दिया गया है—मिध्यानिष्ट्स केकर सूक्ष्मसाम्परायिकसयत तक उक्त प्रकृतियोक बन्धक है। जस दसवें गुणस्थान तकके जीव उक्त कमीके बन्धक हैं। इस तरह कमीन कृतियोका निर्देश करते हुए पहले प्रकृतिया गया है और आगे उसका उत्तर दिया गया है कि अमुक कमीके बन्धक अमुक गुणस्थान वाले जीव हैं।

इसप्रकार प्रारम्भके ४२ सूत्रोमें तो गुणस्थानोके अनुसार बन्ध और अबन्ध-का कथन है। तत्परचात मागणाओं अनुसार कथन हैं।

सूत्र ३९में यह प्रधन किया गया है कि कितने कारणोसे जीव तीर्यंकरनाम-गोत्रकमको बौधते हैं ? सूत्र ४०में उत्तर विया गया है कि इन सोलह कारणोंसे जीव तीयकरनामगोत्रकमको बौधते हैं। और सूत्र ४१में उन १६ कारणोंके नाम बनलाये हैं जो इसप्रकार हैं—

१ दर्शनिवशुद्धता , २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलवतों निर्दातचारता, ४ छह वावरयकों अपरिहीनता ५ अणलवप्रतिबोधनता ६ लिब्सवेग-सम्पन्नता ७ यथाशिक्त तप, ८ साधुओकी प्रासुकपरित्यागता, ९ साधुओकी ममाधिसधारणा, १० साधुओकी वैयावृत्ययोगयुक्तता, ११ बरहतभिक्त, १२ बहुश्रुतभिक्त, १३ प्रवचनमक्ति, १४ प्रवचनवत्सलता, १५ प्रवचनप्रमावना,

१ 'दस्ताविसुज्याताण विणयसंपण्णदाण सीकन्यदेसु निरित्यसदाए आवासप्रमु अपिर दीणवाद खण्णवपितुङ्कणदाप सिक्सिवेगसपण्णदार बधायामे तथा तवे साहुणं पासु अपिरिचानदा नाहुणं समाहिसधारणाए साहूण वेन्जावण्यज्ञानुसदाए अरहंतमसीए बहुसुन्भतीए पवरणान्तीए पवरणवण्णकदाण पत्रवण्यज्ञावणदाए असिक्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुस्तहार हञ्चेदेशि सोकसेहि कारणेहि जीवा तिस्थवएणामगोदं कम्म वंथित् ।। ४१ ।।—परसंव, पुण ८, पुण १ ।

१६ अभीक्ष्णअभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता । इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकरनाम-गोत्रकमको बाँघते हैं।

तत्त्वायसूत्रमें जो तीथकरनामकमके बन्धके सोलह कारण बतलाये हैं उनमें इनसे कुछ अन्तर है। यहाँ साधुओकी प्रासुक परित्यागता ह तत्त्वायसूत्र-में 'शक्ति अनुसार त्याग' है। इन दोनोका आशय मिलता हुआ है। किन्तु यहाँ लब्धिसवेगसम्पन्नता ह, त० सू० में आचायमक्ति है। शेष चौदह कारण समान हैं। इन दोनोमें कोई मेल नहीं है।

किन्तु इवताम्बरीय जाता अमक्या नामक आठवे अगमें २० कारण बतलाये हैं—१ अरहत २ सिद्ध ३ प्रवचन ४ गुरु ५ स्थविर, ६ बहुश्रुत और ७ तपस्वियोमे बत्सलता / अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ९ दजन १० विनय, ११ आवस्यक १२ निरितचार जीलवत १३ क्षणल्लव १४ तप १५ त्याग १६ वयावृत्य १७ समाधि १८ अपूव ज्ञानग्रहण १ श्रुतभिक्त २० प्रव चनप्रभावना।

इस अन्तरके सम्बन्धमें विशेष चर्चा तत्त्वाथसूत्र सम्बन्धी प्रकरणमे की जायेगी।

बन्धस्वामित्वत्रिचयकी सूत्रसंख्या ३२४ ह ।

रवेताम्बर परम्पराके तीसरे कमग्रन्थका नाम व बस्वामित्व है। कमग्रन्थ
प्राचीन और नवीनके भेदसे दो प्रकारने हैं। दोनोका विषय प्राय समान ह।
प्राचीनमें विषय वणन थोड़ा विस्तृत ह। तीसर प्राचीन कमग्रन्थकी गाथासच्या
पुर ह जबिक नवीनकी गाथासच्या २५ है। प्राचीनम गति आदि मागणाओं गुणस्थानोकी सख्याका निर्देश अलगसे करके तब बन्धस्वामित्वका व बन ह किन्तु
प्राचीनमें ऐसा नहीं किया है। उसम जो मागणाओं आश्रयसे गुणस्थानों बन्ध-स्वामित्वका कथन दिन्वाया, उससे मागणाओं गुणस्थानों सख्याका बाध हा
जाता है।

'अरहंतिसद्धपनयणगुरुथेरबहुम्सुएसु वच्छक्याव नवस्ती तेति अभिवस्त्वणाणोयओणे य ।।
 दसण विषाण आवास्तए य सोल्क्षण निरद्द्यारं । स्वणकव तब विचयाए वैयावच्चे

 <sup>&#</sup>x27;दर्शनिवश्चिदिविनयसम्पानता शीरव्रतेष्वनिन्वारोऽभीह्गश्चानापयोगमवेगो शक्तितम्त्या
गतपमी साधुतमाधिवै यादृत्यवरणमहैदाचार्यबहुअनप्रवचनभक्तिरावदयवापिहाणि
मार्गप्रभावना प्रवचनवत्मलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥'—त० मू०, ६१२४ ।

त्माहा थ ।। अपुज्यणाणमञ्ज्ञे सुयभत्ती एवयणे प्रभावणया । एपहि कारणेहि तित्थयरस रुह्द नीवो ॥ ---शा॰ थ०, अ०८ सु०६४

पट्कण्डागममें गतिके आश्रवसे प्रकृतियोका निर्वेश करके यह बतलाया है कि इन प्रकृतियोंका वन अमुक गुणस्थानवाले करते हैं। जैसे—श्रादेशसे गितिके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोमें अमुक प्रकृतियोका ( ७० प्रकृतियोंके नाम मिनामें हैं) कीन बन्धक है और कौन अवस्थक है? मिस्पाहृद्धि लेकर असयत सम्यव्युद्धि तक बन्धक हैं। निद्धानिह्या आदि ( २५ प्रकृतियोंके नाम मिनामें हैं) का कौन बधक है कौन अवधक हैं? मिस्पादिष्ट और सासादनसम्यवृद्धि बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं। मिस्पादिष्ट बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं। मिस्पादिष्ट बन्धक हैं। मिस्पादिष्ट बन्धक हैं। मनुष्पायुक्ता कौन बन्धक हैं और कौन अवस्थक हैं। शेष अवन्धक हैं। सीस्पादिष्ट मासादनसम्यव्युद्धि वन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं। तीयकरनामकर्मका कौन बन्धक हैं और कौन अवन्धक हैं। तीयकरनामकर्मका कौन बन्धक हैं।

इसमे यह निष्कर्ष निक्छता है कि सामान्यसं नरकगितमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ७० + २५ + ४ + १ + १ = १०१ है। उनमेंसे मिष्यात्वगुणस्वानमें १०० ही बन्धयोग्य है तीथकर बन्धयोग्य नहीं है। तथा १००मसे सासादनसम्यादिष्टि गुणस्थानमें ९६ ही बन्धयोग्य है मिष्यात्वादि चारका बन्ध केवल मिष्यादृष्टिके ही होता ह। तथा नरकगितमे चार ही गुणस्थान होते है। इन सब फिलताधोंके अनु सार कमग्रन्थम के कचन किया ह कि नारकी सामान्यसे १०१ कमप्रकृतियोंको बाँधते हैं। किन्तु पहले गुणस्थानम वतमान नारकी १०१ मेंसे तीर्थकरके बिना १०० कमप्रकृतियोंको बाँधता है और सासादनगुणस्थानमें वतमान नारकी उनमे- से प्रकृतियोंको छोडकर ९६ का ही बाँधता है

इसी तरह इस तीसरे खण्डके प्रारम्भमें सामान्यसे प्रकृतियोका नाम निर्देश करके उनके बन्धक और अबन्धक गुणस्थानोंका निर्देश किया है। उससे यह फिलत होता है कि अमुक गुणस्थानमें इतनी कर्मप्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। तदनुसार दूसरे कमग्रन्थमें गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य प्रकृतियोंका निर्देश किया है।

अत गुणस्थान और मागणास्थानोंमें को कर्मप्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वका कथन दिगम्बर और स्वेताम्बर परम्परामे पागा जाता हैं उसका मूल बन्ध-स्वामित्वविद्ययनामक तीसरा यह खण्ड ही प्रतीत होता है क्योंकि स्वेताम्बर परभ्यरामें भी इस विषयका निरूपक कोई अन्य आकर सन्य उपलब्ध नहीं है।

१ धट्खं० पु० ८, सूझ ४१-१०।

२ 'खुरब्गुगदीमवन्तं इसासाउ ओडेण वंषति निरया । तिस्य क्रिणा मिन्छिसयं सासणि नयु चाउ विणा क्षनुर्दे ॥ ४ ॥'—कर्मं १० ३ ।

#### ४ वेदनाखण्ड

एक तरहसे बतुब बैदनाखण्डसे वटलण्डागमका उत्तर भाग प्रारम्भ होता है क्योंकि इसके प्रारम्भमें भूतवलीने ४४ सूत्रोंसे मंगलाचरण किया है। और घवला कारने उस मगलको शेव तीनो खण्डोंका मगलाचरण कहा ह। वयोंकि पांचवें और छठे खण्डके प्रारम्भमें कोई मंगल नहीं पाया जाता। इसी तरह—जीवट्ठाणके प्रथम अनुयोगद्वार सत्प्ररूपणाके आदिमें पूष्पदन्तने मगलाचरण किया था। वहीं मगलाचरण दूसरे और तीसरे खण्डका भी मान लिया गया, क्योंकि इन दोनो खण्डोके प्रारम्भमें कोई मगलाचरण नहीं पाया जाता। अत दोनो मगलोको पूर्वाच और उत्तराघका मगलाचरण कहा। उचित होगा।

दूसरे जिस महाकमप्रकृतिप्राभृतका उपसहार करके ये छै खण्ड रचे गये हैं उसके दौबीस अनुयोगदारोमेंसे क्रमानुसार हो चौथे आदि खण्डोका निर्माण हुआ है और उसीके मगलसूत्रोको बैदनाखण्डके आदिमें मगलरूपसे स्थान दिया गया है। अत चतुथ बैदनाखण्डमे षटखण्डागमका उत्तर भाग प्रारम्भ होता ह, यह कहना उचित ही ह।

इस चनुथ खण्डमें महाकमप्रकृतिप्राभतके चौबीस अनुयोगद्वारोमेंसे आदिके दो अनुयोगद्वार सिन्ध्त किये गये हैं। एक कृति अनुयोगद्वार और दूसरा वेदना अनुयोगद्वार इन दोनामसे वेदनाका प्राधान्य होनेसे खण्डको वेदना नाम दिया गया है।

१ कृतिअनुयोगद्वार — इसके प्रारम्भमें सूत्रकार मूलबलीने णमी जिणाण' इत्यादि ४४ सूत्रोसे मगल किया है। ठीक यही मगल योनिप्राभृत' प्रन्थमे गणघर बलयमत्रके रूपम पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि योनिप्राभृतके कर्ता विज्ञाय घरसेन थे और उन्होंने अपने शिष्य मूलबली पृष्यदस्तके लिय उसकी रचना की थी। इन मगलमूत्रोमें अन्तिम सूत्र 'णमोबद्धमाणबुद्धिरिसिस्स ॥४४॥' है। इसनी धवलाटीकामे बीरसेन स्वामीने इसे गौतमस्वामी रचित कहा है।

इसके ४५वें सूत्रमें बतलाया है कि अग्रायणीय पूत्रकी पत्रमबस्तुके चतुर्घ-प्रामृतका नाम कम्मपयडी (कर्मप्रकृति ) है। उसके चौबीस अनुयोगद्वार कृति आदि हैं।

१ षट्खण्डागम, पुस्तक ९ में मुद्रित है।

२ 'योनिप्रामृत वीरात् ६०० धारसेन'। कृक्ट्रिपणि०---

१ 'ह्य पण्डसवणसङ्ग्र म्यवन्ती पुष्कर्यतमालिहिए। क्सुमंडी उवहट्टे विजनविद्यस्मि सवियरि।'—अनेकात वर्ष २, १० ४८७ से।

कृतिका वर्णन करते हुए सूत्र ४६वें कृतिके सात्र भेर बदलाये हैं—तामकृति', स्वापनाकृति, प्रव्यकृति, गणनाकृति, क्रम्यकृति, करणकृति और आवकृति ।

सूत्र ४७में प्रथम किया गया है कि कीन नम किन कृतियोंकी इच्छा करता है ? सूत्र ४८, ४९, ५०से उत्तर देते हुए कहा है कि नैनम, सबह, व्यवहार सब कृतियोंको स्वीकार करते हैं। ऋजुसूत्रनय स्थापना कृतिको स्वीकार नहीं करता और शब्द बादि नम नामकृति और भावकृतिको स्वीकार करते हैं।

सूत्र ५१से कृतिके उक्त साल भेवींका स्वरूप बतलाया है, को इस्प्रकार है— जिस जीव या अजीव किसीका 'कृति' नाम रखा जाता है वह नामकृति है।

काष्ठकर्म, चित्रकर्म, पोलकम ( वस्त्रसे निर्मित प्रतिमा ), लेप्यकर्म, लपन-कर्म ( प्रवतको काटकर बनाई गई प्रतिमा ), शैलकम, गृहकर्म ( जिनालयोंमें बनाई गई प्रतिमा ), भित्तिकम, वस्तकर्म और भेड (?) कर्मसे अधवा अक्ष ( पासे-वातरक्कके मोहरे ) और बराटक ( कौडी ) में यह कृति हैं ऐसा आरोप करनेको स्थापनाञ्चति कहते हैं।

द्रव्यकृतिके दो भेद हैं—आगमद्रव्यकृति और नोक्षागमद्रव्यकृति । जागम-द्रव्यकृतिके नौ अर्थाधिकार हैं—स्थित, जित, परिजित, वाचनोपमत, सूत्रसम, अथसम, ग्रन्थसम, नामसम और घोधसम । धवलाटीकामे इन सबका स्वरूप बत-लाया है। जिनमेंसे कुछ इसप्रकार ह—

तीशकूरके मुखस निकले बीजपदोंको सूत्र कहते हैं। उस सूत्रसे उत्परन होनेके कारण गणधरदेवका श्रुतज्ञान सूत्रसम है। श्रुतज्ञानी आचार्योकी सहायताके बिना ही स्वयनुद्धोको जो श्रुतज्ञानावरणकरूके क्षयोपधामले द्वावशांगका ज्ञान हो जाता है उसे अथसम कहते हैं। गणधरदेवके द्वारा रिचत ब्रव्यश्रुतको प्रण्य कहते हैं। उनके द्वारा बोधितनुद्धोको जो द्वादशांगका ज्ञान होता है उसे प्रम्थसम कहते हैं। द्वावशायके अनुयोगोके मध्यमें स्थित ब्रध्यश्रुतकानके भेदोको नाम कहते हैं, उससे उत्पन्न होनेके कारण श्रेष आसार्योमें स्थित श्रुतकान नामसम है।

इस आगमके नौ अर्थाधिकारोमें जो उपबोग है उसके मेद सूत्र ५५में बतलाये हैं। वे हैं—बाचना, पृक्छना, पृतीच्छना, परिवर्तना, अनुमेक्षणा, स्तव, स्तुति, धमकथा वगैरह।

सूत्र ६६में गणनाकृतिके अनेक भेद बतलाये हैं—एक सख्या नोकृति है, दो सब्या न कृति है और न नोकृति । तीनसे केकर संख्यात, असब्यात, अनन्त, राशियां कृति हैं।

१ 'कदि सि संसविद्या कदी-णामकदी, उपणकदी, दम्मकदी गणणकदी गंधकदी करणकदी सामकदी नेति ॥४६॥

वयलाटीकामें इसका स्पष्टीकरण करत हुए कहा ह कि जिस राशिके वगमें उसकी मूल राशिको घटा देने पर जो बोष रहे उसका वग करने पर वृद्धिको प्राप्त हो उसे कृति कहते हैं। जैसे तीनके वग नौमेंसे तीनको घटा देने पर छै शेष रहते है उसका वग ३६ होता है अत तीन राशि कृति ह। एक राशिका वग करने पर भी एक ही उड़व आता है राशि बढ़ती नहीं और उसमेंसे मूलराशि एक को घटा देने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। अत एक राशि नोकृति है। दो का वग करने पर राशि बढ़ जाती है इसिलये दानो नोकृति नहीं कह सकते। और चूकि उसके वग ४ मेंसे उसके मूल दाको घटाने पर दो शेष रहते हैं और उसका वग करने पर चार ही होते हैं—राशि बढ़ती नहीं, अत दोका कृति भी नहीं कह सकते।

सूत्र ६७में ग्रम्थकृतिका स्वरूप बतलाते हुए कहा है—लोक्में वदमे समय में शब्दप्रबन्धरूप अक्षरकाव्यादिको जो ग्रम्थरचना की जाती है उसे ग्रम्थ कृति कहते है। सब कृतियोका स्वरूप बतलानेके बाद सूत्रकारने यह प्रश्न किया ह कि इन कृतियोमम नौन-सा कृतिसे यहाँ प्रयाजन ह। और उसका उत्तर दिया है कि गणनाकृतिस यहाँ प्रयोजन ह। इसका व्याख्याम धवलाकारने लिखा ह कि गणनाको जान बिना शेष अनुयोगद्वारोका कथन नहीं हा सकता।

इस कृति अनुयोगद्वारमे ७६ सूत्र ह।

कृति अनुयोगद्वार और श्वताम्बरी अनुयोगद्वारकी निरूपणशैलीमें बहुत कुछ समानता है। कृति अनुयागद्वारम कृतिके सात भेद किये हु और अनुयोग द्वारसूत्रमे आवश्यककी चर्चा होनेसे आवश्यकके चार भेद किये है। नामआवश्यक स्थापनाआवश्यक द्रव्यावश्यक और भावावश्यक। कृतिके सात भदोमें भी नाम कृति स्थापनाकृति द्रव्यकृति और भावकृति ये चार भेद ह। इन चारो भेदोके स्वरूपबाधक सूत्रोमे कितनी समानता है, यह दानो ग्रम्थोके सूत्रोके मिलानस स्पष्ट हो जाता है।

- १ जा सा णामकही जाम सा जीवस्स वा अजीवस्स वा, जीवाण वा, अजीवाण वा, जीवस्स च अजीवस्स च, जीवस्स च अजीवाण च, जीवाण च अजी वस्स [च] जीवाण च अजीवाण च ॥ ५१॥'—वट्क० पु० ९, प० २४६।
- १ से कि त नामावस्सय ? बस्स ण जीवस्स वा अजीवस्स या जीवाण था नजीवाण वा तदुभयस्स वा तदुभयाण था आवस्सर्ग्स नाम करजह से त नामा-बस्सय ।। ९ ।। —अनु० सू० ।

ध्वा सा गवकदी णाम सा लोए वेदे समए सहपवधणा अवस्वरकव्यादीणं जा च गंध रवणा कीरये सा सच्चा गथकदी णाम ।। ६७ ॥—पु० ९, ए० १२१ ।

कृतिमें बाठो मंगोंका निर्वेश किया गया है, किन्तुं अनुयोगद्वारसूत्रमें छहका निर्वेश किया है। किन्तुं उनमें शेष दो भी गरित हैं।

स्थापनाका लक्षण लीजिये---

- २ 'आ सा ठबजकदी जान सा कहुकामेसु वा जिसकामेसु वा, पोसकामेसु किय्यकामोसु वा लेक्जकामोसु वा सेलकामोसु वा निहकामोसु वा अिसकामोसु वा वंतकामोसु वा मेडकामोसु वा अवलो वा वराडजो वा वे जामको एवमादिया ध्य-जाए ठविण्जति कवि सि सा सक्वा ठवजकदी जाम ॥५२॥'—वटला, पु० ९, प० २४८।
- २ से कि त ठवणावस्सय ? जम्म कट्टकम्मे वा पोत्यकम्मे वा विस्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा गिष्म वा वेडिमे वा पूरिमे वा सघाइमे वा अन्ये वा बरावए वा एगी वा अनेगी वा सब्भावठवणा वा असम्भावठवणा वा आवस्सएति ठवणा ठ-विकाइ से त ठवणावस्सय।। १०॥ —अनु० सू०।
- ३ जा सा आगमवो दश्यकवी णाम तिस्से इमे अट्टाहियारा भवति—द्विद जिद परिजिद बायणापादं सुत्तसम् अत्यसम् गथसम् णामसम् वोससम् ॥५४॥ जा तत्थ वायणा वा पुरुष्ठणा वा पदिरुष्ठणा वा परियद्वणा वा अणुपेक्का वा वयभुद्द धम्म-कहा वा जे बामण्णे एवमादिया ॥ ५५ ॥ '—वटक० ९०९, पृ० २५१, ५६२ ॥
- ३ से कि त आगमओ बन्धावस्तय ? जस्त णं आवस्तए ति पद सिविज्ञत ठित जित मित परिजित नामसम खोससम गुरुवायणोवगय, से ण तत्य बाय-णाए पुच्छनाए परिअट्टणाए चम्मकहाए अणुप्येहाए, कम्हा ? अणुवजोगे बर्ध्वामिति कट्टु ॥ १३ ॥ अनु० सू० ।

यद्यपि दोनोके उक्त उद्धरणोमें कुछ अन्तर मी ह। किन्तु जो समानता ह वह उल्लेखनीय है।

दोनोंकी इव्यनिक्षपर्मे नययोजना भी वृष्टब्य है-

- ४ 'मेयमवबहाराणसेगो अणुवजुत्तो आयसवो बळ्यकवी अणेया वा अणुवजुत्तो आगमवो बळ्यकवी ।। ५६ ।। संगहणयस्स एयो वा अणेया वा अणुवजुत्तो आगमवो बञ्चकवी ।। ५७ ॥ उजुसुदस्स एओ अणुवजुत्तो आगमवो बञ्चकवी ।। ५८ ॥ सङ्ग्रंथस्स अवन्तर्भ ॥ ५९ ॥ सा सब्बा आगमवो बञ्चकवी जाम ॥ ६० ॥'— बङ्कं॰, पु० ९, ४० २६४-२६६ ।
- ४ ''नेगमस्त च एगो अणुक्यस्तो जागनको एगं दश्यावस्त्य दोंज्यि अणुक्-उत्ता आगमको दोज्यि द्यावस्त्याई तिथ्यि अणुक्यस्तां आगमको तिथ्यि दश्यो-वस्त्याई एवं वार्वद्वा अणुक्यस्ता आगमको तार्वद्वाह द्यावस्त्राई, एवसेक

ववहारस्तिव ! समहस्त चं एगो वा अनेगो वा अनुवजसी वा अगुवज्रा वा आगमओ वन्वास्तर्थ वन्वावस्त्रपणि वा से एगे वन्वावस्तए । उन्नुसुक्तत एगो अनुवज्राो आगमतो एगे वन्वावस्त्रय पुहस्त नेन्छद्र । तिग्ह सहन्याणं ज्ञाचए अनुवज्रसे अवत्यु कम्हा ? जद्द आगए अगुवज्रसे न भवति, जद्द अगुवज्रसे आग ए न भवति, तम्हा चत्यि आगमओ वन्वावस्त्रय । से त आगमओ वन्वा बस्स्य ॥ १४॥ —अनुव सूव ।

दोनों नययोजनाओं में कोई अन्तर नही है। कृतिका वणन सक्षिप्त है और अनुयोगद्वारका विस्तृत है।

इस साम्यसे केवल यही प्रकट होता है कि जन आगमिक शली यही थी। अनुयोगोके प्रारम्भमें निक्षेप और निक्षेपोमें नययोजना होना आवश्यक था। और उसको लेकर विषयगत और शब्दगत साम्य था। कि तु दवेताम्बरीय आगमोमे इस सैलीके दशन नहीं हाते। सम्भव ह यह शली पूर्वोसे सम्बद्ध हा, क्योंकि अनुयोग पूर्वगत श्रुतके मेद ह।

२ वेदना अनुयोगद्वार-वेदना अधिकारमें १६ अनुयोगद्वार हैं-वेदनानिक्षप वेदनात्मविभाषणता, बदनानामविधान, बदनद्वव्यविधान वेदनक्षेत्रविधान, वेदन कालविधान, बदनभावविधान, बेदनस्वामित्वविधान वेदनवेदनविधान, वेदनगित विधान, वेदनभावविधान, वेदनसिन्नकष्विधान वदनपरिमाणविधान, वेदन भागामागविधान, और बदनअल्पबहुत्वविधान। प्रथम सूत्रके द्वारा इन १५ अनुयोगद्वारोना निर्देश किया गया ह

१ वदनामिक्षय— दो सूत्रोके द्वारा वदनामे निक्षेपोका विधान किया ह । वदनाके चार भद हैं—नामवदना स्थापनावेदना, द्वव्यवदना और भाववेदना । वेदनाशस्त्रके अनक अथ है। उनमेसे अप्रकृत अथका निराकरण करके प्रकृत अथ को बतलानेके लिए यह अनुयागद्वार ह ।

२ वदनानयविभाषणता—सब व्यवहार नयाधीन है। अत नामादि निक्षेप-गत व्यवहार किस नयके अधीन है, यह इस अनुयोगद्वारमें बतलाया है। अर्थात आगमिक शलीके अनुसार चार सूत्रोके द्वारो निक्षेपोमें नययोजनाका कवन है। वेदनासे यहाँ बन्ध, उदय और सत्त्वरूप द्वव्यकमकी वेदना ली गई है।

३ वेदनानामविधान वन्ध, उदय और सस्वरूपसे जो कमपुद्गल जीवमें स्वित हूं उनमें किस किस नयका कहां कहां कैसा प्रयोग होता है इसके स्विये यह बबनानामविधान अधिकार है। कर्मके आठ मेद हैं, अत आठो कर्मोंकी बेदनाके अनुसार बदना भी आठ रूप है। सग्रहनयकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी एक बेदना है क्योंकि सग्रहनय अनेकोंको एक क्यारे ग्रहण करता है। और ऋजुसूत्रनय बदनान

पर्यायको ही यहण करता है, सत पूँकि वेदनाका कर्य शुक्त-हुःख लोकमें किया जाता है और वे सुल-हु स वेदनीमकर्यके सिवाय सम्य कर्मक्रमाले उत्पन्न नहीं होते। अत उदयायत वदनीयकण ही खुनुष्वनयसे बेदना है। इसमें भी ४ सूत्र है।

४ वेदनाष्ट्रव्यविधान—वेदनारूप इच्यके विधान अर्थात् भेद उरक्षण्ट, अनुल्हास्ट, अधन्य बादि अनेक हैं। उनका इस अनुयोगमें कथन है। इस अनुयोगद्वारके
अन्तगत तीन अनुयोगद्वार हैं—पदमीमासा स्वामित्व और अल्पक्कुस्त । पद्यमीमांसामें बतलाया है कि ज्ञानावरणीयहव्यवेदना उत्कृष्ट भी है अनुस्कृष्ट मी
है, जधन्य भी है और अजधन्य भी है। सूत्रको देशामधक मानकर धवलाकारने
सादि, अनादि आदि अन्य भी नौ पदोकी योजना की है। तथा बतलाया है कि
सप्तम पृथिवीके गुणितकमीशिक नारकीके अन्तिम सभयमें उत्कृष्ट इच्य पाया
जाता है, अत ज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट भी है और उक्त नारकीके सिवाय
अन्यत्र सवत्र उसका अनुत्कृष्ट इच्य पाया जाता है, अत अनुत्कृष्ट मी है। क्षपित
कर्माशिक जीवके बारहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमें उसका जधन्यद्रव्य पाया
जाता है, अत ज्ञानावरणीयवेदना जधन्य भी है और उक्त जीवके बारहवें गुण
स्थानके अन्तिम समयको छोडकर अजधन्यद्रव्य पाया जाता है, अत अजधन्य भी
है। शेष सातो कर्मोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये।

स्वामित्व अनुयोगद्वारमे ज्ञानावरणीय आवि कर्मोंके उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ट आवि पद किन-किन जीवोमें किस प्रकारसे सम्भव है, इस तरह उनके स्वामियोंका कथन बहुत विस्तारसे किया है। और अल्पबहुत्वमें ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंको जयन्य उत्कृष्ट और जयन्य उत्कृष्ट वेदनायोंके अल्पबहुत्वका प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार पदमीमांसा, स्वामित्व और अस्पबहुत्व अनुयोनद्वारोंके परचात् वेदनाव्रव्यविधानकी चूलिका जाती है। इसके आरम्भिक सूत्रमें चूलिकाकी उप-योगिता अथवा विषयका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते हुए कहा है कि 'बहुत-बहुत बार उत्कृष्ट योगस्थानोको प्राप्त करना है और जवस्य स्वामित्वका भी कथन करते हुए कहा है कि बहुत-बहुत कार जवस्य योगस्थानोंको प्राप्त होता है। इन दोनो ही सूत्रोका अर्थ अकीमाँति अवगत नहीं हो सका। इसिलिए दोनों ही सूत्रोंका निस्चय करातेके लिए योगबिषयक सन्यबहुत्व और प्रदेशविषयक अस्पनहुत्वका कथन किया जाता है। स्वा----

स्वमं एकेन्त्रिम अपयन्तिकका जनम्य कोन सबसे थोड़ा है ।।१४५।। बादर एकेन्त्रिय अपर्याप्तकका जनम्य योग अससे बासकात गुणा है १।१४६३। उससे दो इन्द्रिय अपर्योप्तकका जनम्य योग असंस्थात गुणा है ३। १४७३। उससे लेड्डिस्स

अपर्याप्तकका जवस्य योग असस्यातगुणा है ।।१४८।। उससे चौइन्द्रिय अपर्याप्तक-का जवस्य योग असस्थात गुणा है ।।१४९।। इत्यादि ।

जिस प्रकार योगविषयक अल्पबहुत्वको प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार प्रदेशविषयक अल्पबहुत्वको प्ररूपणा करनेका निर्देश सुत्रकारने किया है।

योगस्थानकी प्ररूपणाके लिए इन दस अनुयोगद्वारोको जानने योग्य कहा है-

अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, वगणाप्ररूपणा, स्पधकप्ररूपणा अन्तरप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा अनन्तरोपनिषा परम्परोपनिषा, समयप्ररूपणा वृद्धिप्ररूपणा और अस्पबहुत्व ।१९७६। और आगे इनका कथन किया है । यथा—

एक-एक जीवप्रदेशमे असस्यातलाकप्रमाण याग अविभागप्रतिच्छेद होते हैं ॥१७८॥ असस्यातलाकप्रमाण योगअविभागप्रतिच्छेदोको एक वगणा होती ह ॥१८०॥ असस्यात वगणाओका एक स्पष्ठक होता ह ॥१८२॥ इस प्रकार एक योगस्थानमें श्रेणिक असस्यातव भाग मात्र स्पष्ठक होते ह ॥१८३॥ (दूसरे शब्दोम) श्रेणिक असस्यातव भाग स्पष्ठकोका एक जवस्य यागस्थान होता है ॥१८६॥

अनम्तरोपनिषाके अनुसार अधम्य योगस्थानमें थोडे स्पष्ठक ह ।।१८८।। दूसर योगस्थानमें स्पष्ठक विशेष अधिक है ।।१८९।। तीसर योगस्थानमें स्पष्ठक विशेष अधिक हे ।।१८९।। तीसर योगस्थानमें स्पष्ठक विशेष अधिक हा।१९०।। इस प्रकार उत्कब्ट योगस्थानपयन्त उत्तरास्तर विशेष अधिक स्पष्ठव हाते गय है ।।१ १।।

समयप्ररूपणाके अनुमार चार समय तक रहनवाले योगस्थान श्रेणिके अस स्यातवे भागमात्र है ।।१९७॥ पाँच ममम तक रहनेवाले योगस्थान श्राणिके असस्यातवें भाग है ।।१९८॥ इसी तरह छै समय, सात समय और आठ समय तक रहनवाले योगस्थान श्रीणिके असस्यातवे भाग ह ।।१९९॥

अस्पबहुत्वके अनुसार आठ समय तक रहनेवाले यागस्थान सबसे थाड है ।।२०६॥ मात समय तक होनेवाले योगस्थान उनसे असस्यातगुणे हैं। इसी तरह कमश ६, ५ ८ आदि समय तक होनेवाले योगस्थान उत्तरोत्तर असंस्थातगुणे जानना चाहिये।

वेदनाद्रव्यविधानके अन्तिम सूत्रमे कहा ह कि जा मोगस्थान है व ही प्रदेश-बन्धस्थान है। अर्थात् प्रदेशक्यके कारण योगस्थान ही है। जैसा उत्कृष्ट या जघन्य योगस्थान होता है तदनुसार ही ज्ञानावरणादि कमौंका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशकन्य होता ह। और प्रदेशकन्यके अनुसार ही ज्ञानावरणादि कमौंकी उत्कृष्ट या जघन्य द्रव्यवेदना होती है। इसीसे बेदनामें धोगस्थान और उनके अवयवी— वगणा आदिका कथन किया गया है। योग जीवनी एक सक्तिकिसेष है, जो कर्मीके आवसनमें कारण होती है। सक्तिके अविभागी क्राकी किष्मागीप्रतिक्छेद कहते हैं और उनके समूहको वर्णणा वगणाके समूहको स्पर्धक कहते हैं।

५ वेदनाक्षेत्रविद्याम--आठों कमोंके द्रव्यकी वेदना सज्ञा है। वेदनाके क्षेत्रको वेदनाक्षेत्र और उसके विद्यानको वेदनाक्षेत्रविद्यान कहते हैं। इसमें भी तीन अनुयोगद्वार है।

पदमीमांसा स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

वेदनाद्वव्यविधानकी ही तरह वेदनाचे त्रविधानका भी कथन किया गया है। पदमीमासामें बतलाया है कि ज्ञानावरणीयकमकी चित्रकी अपेक्षा वेदना उत्कष्ट भी ह, अनुत्कृष्ट भी है, जबन्य भी ह और बजधन्य भी है। इसीप्रकार मातो कमीको जानना।

स्वामित्वके दो प्रकार ह जधन्यपदरूप और उत्कृष्टपदरूप। स्वामित्वसे उत्किष्टपदरूप जानावरणीयवेदना च त्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके हैं ॥७॥ इस प्रकाका समाधान करते हुए सूत्रकारने कहा है— एक हजार योजनकी अवगाहना वाला जो मत्स्य न्वयभुरमण समुद्रके बाह्य तट पर स्थित है ॥८॥ वह वेदना समुद्धातसे समुद्धातको प्राप्त हुआ और तनुवातवरूपको उसने स्पृष्ट किया है। फिर तीन मोडोके माथ वह मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त हुआ। अनन्तर समयमें वह सातवें नरकमें उत्पन्न होगा। उसके ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेखा उत्किष्ट होती है। क्यो होती है, इसका समाधान धवरूटीकामें किया गया है।

इसी तरह ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य वेदना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्य-पर्याप्तक जीवके बतलाई है।

अल्पबहुत्वमें भी तीन अनुयोगद्वार कहे है—जचन्यपद, उत्कव्टपद और जचन्य-उत्कब्टपद। और उनके द्वारा आठो कर्मोंकी उक्त वेदनाओंके अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की है।

६ बेदनाकालविधान — इसमें भी पूजवत तीन अनुयोगद्वार हैं। पदमीमासा स्वामित्व और अल्पबहुत्व। पदमीमासामे ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकी बेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जधस्य और अजधस्य बतलाई है।

स्वामित्वमें, ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्कृष्ट जादि बेदना कालकी जपेका किस के होती है, यह पूर्ववत् बतलाया है। तथा ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट देदना कालकी अपेक्षा सञ्जी पञ्चेन्त्रिय जीवके बतलाई है और वह सजी पञ्चेन्त्रिय कैसा होना चाहिये उसका विस्तारले कथन किया है। इसी तरह वाठों कर्मोकी वैदनाके

१ बद्खं , पु० ११, पृ० ७५ से।

स्वामीका कथन किया है। बल्पबहुत्वमें जवन्यपद, उत्कृष्टपद और जवन्य-उत्कृष्टपदकी अपेका आठी कर्मोंकी कालवेदनाके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की है।

अस्यबहुत्व अनुयोगद्वारकी समाप्तिके पश्चात दो चूलिका-अश्वार है। प्रथम चूलिकामें चार अनुयोगद्वार है—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्यकप्ररूपणा और अस्पबहुत्वप्ररूपणा।

स्यितिबन्धस्थानप्ररूपणामे चौदह जीवसमासोके आश्रयसे स्थितिबन्धस्थानीके

अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गई है।

यथा—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान सबसे योडे हैं । बादर एकोन्द्रिक अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान असख्यातगुणे हैं, इत्यादि ।

यहाँ स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंको स्थितिबन्ध कहा गया ह और उनकी अवस्थाविशेषोका स्थितिबन्धस्थान कहत हैं। वे स्थितिबन्धस्थान सक्लेश रूप और विशुद्धिरूप होते हैं। शुभ प्रकृतियाके बन्धके कारणभूत कथायस्थानोको विशुद्धि स्थान कहते हैं और अशुभ प्रकृतियोके बन्धके कारणभूत कथायस्थानोको संक्लेशस्थान कहते हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके सक्लेश विशुद्धिस्थान सबसे थोडे हें। बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके सक्लेश विशुद्धिस्थान असङ्यात गुण है। उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेश विशुद्धिस्थान असङ्यात गुण है। उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेश विशुद्धिस्थान असङ्यात गुण है। उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेश विशुद्धिस्थान असङ्यातगुणे हैं॥ ४३॥ इत्यादि

सक्लेश विशुद्धिस्थानोके अल्पबहुत्वका कथन करनेके पश्चात स्थितिबन्धकं अल्पबहुत्वका कथन ह । यथा—सयमी मनुष्यके जयन्य स्थितिबन्ध सबसे थोडा है ।।६५॥ उससे वादर एकेन्द्रिय पर्योप्तकका जयन्य स्थितिबन्ध सख्यातगुणा ह । उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्योप्तकका जयन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।।६७॥ इत्यादि, विस्तारसे कथन ह ।

निषेकप्ररूपणा—कमपरमाणुओं के स्कन्धों के निक्षेपण करनेको निषेक कहते हैं। योगस्थानके द्वारा प्रदेशबन्ध होता है। सो बन्धको प्राप्त हुए कमपरमाणु स्कन्ध बाठो कमोंमें विभाजित हा जाते हैं। और आबाधाकाल बीतनेपर कमसे उदयमें आने लगते ह और स्थित पूरी होने तक उदयमें आते रहते हैं। उसीका कमन निषेकप्ररूपणामें ह। यथा— अन्तरोपनिधाकी अपेक्षा सन्नी पञ्चेन्द्रिय पर्या पतक मिथ्यादृष्टि जीवोंके ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वय प्रमाण आबाधाको छोडकर जो प्रदेशाय प्रथम समयमें निक्षिप्त है वह बहुत है। दूसरे समयमे जो प्रदेशाय निक्षिप्त है वह उससे विशेष हीन है, तीसरे समयमें जो प्रदेशाय निक्षिप्त है वह उससे विशेष हीन है। इसप्रकार उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर पथन्त प्रति समय निक्षिप्त प्रदेशाय उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर पथन्त प्रति समय निक्षिप्त प्रदेशाय उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर पथन्त प्रति समय निक्षिप्त प्रदेशाय उत्तरिसर विशेष हीन होता जाता है। १०२॥

सभी कर्मोंके प्रदेशाय के निक्षेत्रकात वहीं क्रम है। सूत्रकारने मोहनीय, बासु आदिके भी प्रदेशायोंके निक्षेत्रकात न कन इसी प्रकार किया है। उनद कर्मोंसे मोहनीय और आयु कर्मकी स्थिति और आवाधार्में अन्तर होनेसे ही उनका पृथक कथन किया है।

आवाधाकाण्डकप्रक्रपणा—'अवाधक दयपक वणदाए ।।१२१।। सूत्रकी धवला-टीकामें यह शंका वी गई है कि आवाधाकाण्डकप्रक्रपणा किस लिये की गई है ? समाधानमें कहा गवा है कि सब स्थितिबन्बस्थानों में एक ही आवाधा होती है या भिन्न भिन्न आवाधा होती है, यह बतलानेके लिये आवाधाकाण्डकप्रक्रपणा की गई ह। यथा—

'सज्ञी और असज्ञी पञ्चिन्द्रिय, तेइन्द्रिय दोइन्द्रिय, बादर और सुष्टम एके न्द्रिय, इन पर्याप्त ब अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोडकर रोव सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समयमें पल्पोपमके असख्यातवें माग नीचे उत्तर कर एक आवाधा-काण्डकको करता है। यह क्रम जद्यन्य स्थिति तक है।।१२२।।

आश्य यह ह कि उत्कृष्ट आवाषाके अन्तिम समयकी पकडनेपर उत्कृष्ट स्थितिसे पल्पोपमके असस्यातवें भाग मात्र नीचे उतरकर एक आवाषाकाण्डकको करता है। अथाँत आवाषाके अन्तिम समयको पकडकर उत्कृष्ट स्थितिको बाँचता है, उससे एक समय कम स्थितिको बाँचता है, दो समय कम स्थितिको बाँचता है। इस प्रकार पल्योपमके असल्यातवें भाग कम स्थिति तक ले जाना चाहिये। इस तरह आवाषाके अन्तिम समयमें वन्ध्योग्य स्थितिवक्ल्पोंको एव आवाधाकाण्डक कहते है। आवाधाके उपान्त्य समयको पकडकर भी इसी प्रकार दूसरे आवाधाकाण्डक काल्डकका कथन करना चाहिये। आवाधाके त्रिचरम समयको पकडकर तीसरे आवाधाकाण्डककी प्ररूपणा करना चाहिये। जधन्य स्थिति तक यही क्रम जानना चाहिये।

अल्पबहुत्वमें ने सूत्रकारद्वारा चौदह जीवसमासोमें ज्ञानावरणादि सात कर्मी तथा जायुक्सकी जवन्य व उत्कृष्ट बावाचा, जावाचा स्थान, आवाचाकाण्डक, नाना प्रदेशगुणहानिस्यानास्तर, एकप्रदेशगुणस्थानास्तर, जवन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्य सथा स्थितिवन्यस्थान इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपमा विस्तारसे की गई है। यथा —

सजी पञ्चेन्द्रिय पर्यासक और अपर्यासक निच्यादृष्टि जीवोंके आयुको छोडकर

१ पु० ११, १० व्यस्

<sup>₹ 90</sup> ११, Vo २७०

शेष सात कर्मोकी जवन्य आबाधा सबसे योडी ह ॥१२४॥ आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही समान सक्यातगुणे हैं ॥१२५॥

उत्कृष्ट आवाधामेसे एक समय कम अधन्य आवाधाको घटा देनेपर आवाधा स्थानोंकी उत्पत्ति होती ह। यत चूकि अधन्य आवाधाको अपेक्षा उत्कृष्ट आवाधा सक्यातगुणी है इसल्यि आवाधास्थान भी उससे सक्यातगुणे ह। और क्योंकि एक एक आवाधास्थानसम्बन्धी जा पत्योपमके असक्यातवें भाग मात्र स्थितिक स्थान है उनकी आवाधास्थान एडक सज्ञा है। इसल्यि आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों सम्बन्ध है। इस तरहस अल्यब हत्वका विव न किया गया ह।

दूसरा चूलिकामें — स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानाका प्ररूपणा तीन अनुयोगके हारा की गई ह—

व तीन अनुयागद्वार ह—जीवसमुदाहार प्रकृतिसमुदाहार और स्थिति समुदाहार।

स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभून सक्लेश विशुद्धिस्थानोंको स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं। असातावदनीयके बन्धयाग्य कषायोदयस्थानोका सक्लेश वहते हैं और सातावदनीयक बन्ययोग्य पिंग्णामोका विशुद्धिस्थान कहत है। ये सक्लेश विशुद्धिस्थान स्थितिबन्धक मल कारण है। इनका वणन यहाँ तान अनुयागद्वारोमे किया गया है।

साता और असाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव ह और इतने नहीं है इस बातका ज्ञान प्रथम अनुयोगढार जीवसमुदाहारके द्वारा कराया गया है। यथा— 'ज्ञानावरणीयके बन्धन जीव दो प्रकारके हैं—सातबन्धक और असातबन्धक ॥११६॥

सातबन्धकजीव तीन प्रकारके हैं चतु स्थानबन्धक त्रिस्थानबन्धक और डिस्थानबन्धक।

असातबस्थनजीव तीन प्रकारके है —िडिस्थानबस्थक, त्रिस्थानबस्थक और चतुस्थानबस्थक।

आशय यह है कि साता या असताबंदनीयक बिना ज्ञानावरणीयका बन्ध नही होता । इसिलिय ज्ञानावरणीयक्यकका बन्ध करनेवालीके दो भद कर दिये—सातबंद मीयबम्धक और अमातबंदनीयबम्धक । साताकी अनुभागशक्तिका उपमा गृड खाण्ड, शक्कर और अमृतसे दो गई है । गृडके समान प्रथम भागका पहला स्थान, खाडके समान दूसरे भागको दूसरा स्थान, शक्करक समान तीसरे भागको तीसरा स्थान और अमृतके समान कोथे भागका चौथा स्थान कहा जाता है । इसी तरह दु खदायी अमानाके अनुभागको नीम, काजीर विष और हालाहलकी उपमा दी

यई है। नीयके समान प्रवस भागको प्रहला स्थान, काजीरके समान दूसरे भाग-को दूसरा स्थान, विषके समान तीसरे भागको तीसरा स्थान और हालाहरूके ममान चतुष भागको चौथा स्थान कहते हैं।

जिस साता अथवा असाताके अनुभागमें अपने-अपने उक्त चारों स्थान होते हैं वह अनुभागकथ चतु स्थान कहा जाता है और उसको बाँधनेवाके जीव चतु स्थान-बन्धक कहलाते हैं। इसीप्रकार जिस्थानकथ्यक और दिस्थानकथ्यक भी समझना चाहिये।

सातवेदनीयके चतु स्थानबम्धक जीव सबसे विशुद्ध हैं।। १६९ ॥ त्रिस्थान बम्धक सम्लब्ध्तर ( उत्कृष्ट कवायवाले ) हैं।। १७० ॥ द्विस्थानबन्धक जीव उनसे समिलब्धतर हैं।। १७१ ॥

असातवेदनीयके द्विस्थानबथक जीव सर्वविजुद्ध हैं ।। १७२ ।। त्रिस्थानबस्थक जीव सम्लिष्टतर हैं ।।१७३।। चतु स्थानबन्धक जीव उनसे मम्लिष्टतर हैं ।।१७४।।

सातवेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जवन्य स्थितिको बाँधते है ।।१७५॥ साताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी मध्यम स्थितिको बाँधते है ।।१७६॥ इत्यान्तिकथन जीवसमुदाहारमें किया गया है।

प्रकृतिसमुदाहारमें दा अनियोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व। प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यव सायस्थान हैं। इसीप्रकार शेष सात कर्मोंकी भी प्रमाणप्रक्ष्पणा करना चाहिये। अल्पबहुत्वके अनुसार आयुकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान सबसे कम हैं। नाम और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान दोनों ही तुल्य असख्यातगुणे हैं। ज्ञाना-वरणीय, दशनावरणीय वेदनीय और अस्तराय चारो कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तुल्य हैं किन्तु नाम-गोत्रसे असख्यातगुणे हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धाध्यव सायस्थान सख्यातगुणे हैं। २४५॥

तीसरे स्वितिसमुदाहार अधिक। रमें तीन अनुयोगढार है — प्रगणना अनुकृष्टि और तीव्रमन्दता ॥ २४६ ॥

प्रगणना अनुयोगद्वार अमुक अमुक स्थितिके बन्धके कारणपूर स्थितिबन्धा-ध्यवसायस्थान इतने इतने होते हैं इसप्रकार स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानिक प्रमाणकी प्ररूपणा करता है। यथा—जानावरणीयकी अधन्य स्थितिके स्थिति धन्धाध्यवसायस्थान असक्यातलोकप्रमाण है। २४७।। द्वितीय स्थितिके स्थिति-बन्धाध्यवसायस्थान असक्यातलोकप्रमाण है। २४८।। तीसरी स्थितिके स्थिति-बन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण है। इसप्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यातलोक असक्यातलोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान है। २५०।।

इसीप्रकार नातो कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोकी प्रकपणा करना चाहिये।। २५१।। इत्यादि।

अनुकृष्टि अनुयोगद्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्वाध्यवसायस्थानीकी समान्ता व असमानताको बतलाता है। यथा—जानावरणीयकी अवस्य स्थितिमें जो स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान हैं द्वितीय स्थितिमें व स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान भी हैं और अपूर्व भी हैं।

तीव मन्दता अनुयोगद्वार जवन्य व उत्कृष्ट परिणामोके अविभागी प्रतिच्छेदो-के अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करता ह । यथा — जानावरणीयका जवन्यस्थितिसम्बन्धी जवन्यस्थितिबन्धाव्यवसायस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ॥ २७२ ॥ उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाव्यवसायस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७३ ॥ इत्यादि ।

७ वदनाभावविधान — नौथे वेदनानामक खण्डके वेदनाभावविधाननामक सप्तम अधिकारमें भी तीन अनुयोगद्वार है—पदमोमामा स्वामित्व और अल्प बहुत्व। पदोकी मीमासाको पदमीमामा कहते हूं। यह पहला अनुयोगद्वार ह। स्वामित्वसे यहाँ कमभानके स्वामित्वका ग्रहण किया गया है। यह दूभरा अनुयोग द्वार ह। अल्पबहुत्वसे मी यहाँ कमभावक अल्पबहुत्वका ही ग्रहण किया गया है। यह तीसरा अनुयोगद्वार ह।

पदमीमासाम जानावरण आदि आठ कर्मोको उत्कृष्ट जधन्य और अजधन्य भानवेदनाओका विचार किया गया है। यथा—जानावरणीयवेदना उत्कृष्ट भी होती ह, अनुत्कृष्ट भी होती है जधन्य भी होती ह और अजधन्य भी हाती ह। इसी प्रकार क्षेष साता कर्मोकी भी जाननी चाहिये।

स्वामित्वमें उत्कृष्ट आदि चार पदीकी अपे ना ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकी भाववेदनाके स्वामीका कथन किया है। यथा—भावसे ज्ञानावरणीयकमकी उत्कृष्ट वदना किसक होता ह ' पञ्चेन्द्रिय छजी मिष्यादिष्ट सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त अवस्थाना प्राप्त, साकार उपयोगसे युक्त जागृत और नियामसे उत्कृष्ट सक्लेश का प्राप्त जीवके द्वारा बांचे गये उत्कृष्ट अनुभागका सत्त्व जिस जीवके होता ह उनके ज्ञानावरणीय वेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। चूँ कि उक्त उत्कृष्ट अनुभागका सत्त्व एक्वेन्द्रिय, सजी और अस्जी, बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जवस्थानो प्राप्त जीव जीवोंके यथा योग्य बारो गतियोमेंसे किमी भी एक गतिमें नत्मान रहते हुए होता है अत्रप्व उक्त जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपक्षा उत्कृष्ट होती है। इसी प्रकार से आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट आदि वेदनाओंके स्वामित्वका कथन किया गया है।

१ पट्ख०, पु १० झे।

करवाहुत्वर्थे अवन्य; उत्सृष्ट और अवन्योत्सृष्ट मर्दोंके द्वारा पहेले सांठी सूरं-कार्मिक बाधवसे करपश्चतुत्वका विकार किया है । किर प्रस्तरप्रकृतियोंके बाधवसे वर्तुमायके अन्यबहुत्वका कथन किया गया है ।

इस क्यानमें उत्लेखनीय बात यह है कि पहले वासासूब्रोंके द्वारा क्यान किया गया है फिर नाथासूब्रोंने प्रतिपादित क्यानको नवात्मक सुत्रोंके द्वारा कहा क्या है । ध्वलादीकामें इन माक्ससूत्रोंके आधारपर रने गये मद्यात्मक सूत्रोंको पूर्णितून नाम विया है । कसायपाहुउकी गायाओंके उत्पर यित्वृषम द्वारा रचे नये पूर्णित्वृत्रोंकी तरह ही उन्हें यह समा थे थई है । ये नाबासूत्र छै हैं और शीम-तीनकी संस्थानें वो बार आये हैं । अर्थात् पहले तीन गायाएँ देकर छन्पर पूर्णिसूत्र विये गये हैं और प्रति गायाएँ देकर छन्पर पूर्णिसूत्र विये गये हैं और प्रति गायाएँ देकर छन्पर पूर्णिसूत्र विये गये हैं ।

में गाथाएँ प्रचीन प्रतीत होती हैं इसीसे उन्हें ज्यों का-त्यों देकर भूतवलीने अपने सुत्रीके द्वारा उनमें कथित विषयका प्रतिपादन किया है।

अल्पबहुत्वानुगमके पश्चात् तीन चूलिकाएँ हैं। प्रधमचलिकाके प्रारम्भमें ये दो गावाएँ हैं—

> 'सम्मसुप्पती विव सावय विरदे अजतकम्मंसे । दसणमीहक्तवण् कसाय उवसामण् य उवसते ॥ ७ ॥ सवण् य खीणमीहे जिले व णिवमा भवे असंखेजजा । तिन्ववरीदो कास्त्रो संखेजजगुणा य सेडीओं ॥ ८ ॥

'सम्यक्त्वोत्पत्ति अर्थात् सातिशय मिथ्यादृष्टि, श्रावक, विरत (महाव्रती), अन-म्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाला, दशनमोहका क्षणक, चारित्रमोहका उपशासक, उपशान्तकवाय, क्षपक, क्षीणमोह, स्वस्वानिजन और योगनिरोषमें प्रवृत्त जिन इन ग्यारेह स्वानोंमे उत्तरोत्तर असल्यात गुणी निजरा होती है। परन्तु निजराका काल उससे विपरीत है अर्थात् अन्तमे आदिकी ओर बढता हुआ सल्यात गुणित श्रीणक्ष्प है।

इन दोनो गायाओको देकर सूत्रकारने गद्यसूत्रके द्वारा गायोक्त विषयका प्रतिपादन किया है।

ये योनो नाषाएँ विगम्बर<sup>२</sup> तथा स्वेतास्वर ताहित्यमें अन्यत्र भी पाई जाती हैं किन्तु इनकी सबसे प्राचीन उपलब्ध पट्सण्डायममें ही पाई जाती है क्योंकि अन्य जिन सन्वोमें ये दोनों नाषाएँ वाई जाती हैं उम सबमें कर्मप्रकृति<sup>3</sup> आजीन

१ पट्संक, पुरु १४, ४० अस १

२ कार्ति० अञ्च०, गा०, गो० औक बाक गा० ।

३ 'सम्मणुप्पत्तिसाक्यविरय त्रंबीक्शाविकासे व । दंसवारीकृत्वकी असावश्यकामग्रक-

हैं। किन्तु कमप्रकृति षटसण्डागमसे अविधीन है और उसमें योडा-सा शब्य-मेव भी है। इन्हीं गाधाओंके आधारसे तत्त्वायसूत्रमें भी एक सूत्र हारा उनत विषयका प्रतिपादन किया गया है। इस तरह ऐतिहासिक दृष्टिसे भी उनत दोनों गाथाओंकी स्थिति उस्लेखनीय है।

दूसरी चूलिका

दूसरी चूलिकामे व अनुभागबन्धाव्यवसायस्थानकी प्ररूपणा बारह अनुयोध-हारोंके हारा की गई है। वे बारह अनुयोगहार इस प्रकार है—अविभागीप्रति-च्छेदप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, काण्डकप्ररूपणा, बोजयुग्मप्ररूपणा, षटस्थानप्ररूपणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूपणा, यथमध्य प्ररूपणा, प्रयवसानप्ररूपणा और अल्पबहुत्व प्ररूपणा ॥१९८॥

एक एक अनुभागबन्धस्थानमें इतने इतने अविभागी प्रतिच्छेद होते है, यह बतलानेके लिए अविभागीप्रतिच्छेदप्ररूपणा की गई ह। एक परमाणुमें जो जघन्य अनुभाग पाया जाता है उसे अविभागीप्रतिच्छेद कहते हैं। यथा--जो जघन्य अनुभागस्थान ह उसके सब परमाणुओको एक जगह स्थापन करके, उनमेंसे सबसे मन्द अनुभाग वाले परमाणुको ग्रहण करो । उस परमाणुके रूप, रस और गन्यको छोडकर केवल स्पशको ही बुद्धि द्वारा ग्रहण करी और बुद्धिके ही द्वारा उस स्पर्शगुणका तब तक छेद करा जब तक विभागरहित छेद हो सके। उसी विभागरहित अन्तिम छदको अविभागप्रतिष्छेद कहते है। उस अविभागप्रतिष्छेद रूपमे स्परागुणके खण्डित करनेपर उसमे समस्त जीवराशिसे बनन्तगुणे अविभागी प्रतिच्छद प्राप्त होते ह । उन सब अविभागी प्रतिच्छेदोके समूहका नाम वग है । पुन उस परमाणुसमूहमेसे उसी परमाणुके समान दूसरे परमाणुको ग्रहण करके उसके स्परागुणके भी पूबबत प्रज्ञाके द्वारा छेद करनेपर उतने ही अविभागी प्रतिच्छेद प्राप्त होत है। इस कमसे पूर्वपरमाणुके सदृश एक एक परमाणुको लेकर प्रज्ञाके द्वारा उसके स्पर्शमुणके अविभागी प्रतिच्छेद करनेपर एक एक वग उत्पन्न होता है। जयन्यगुणवाले सब परमाणुओके समाप्त होने तक मह किया करनी होती है। इन सब वर्गोंके समूहको वगणा कहते है।

पुन पूर्वोक्त परमाणुसमूहमेंने एक परमाणुको ग्रष्टण करके प्रका द्वारा उसका छेद करनेपर उसमें पूर्वोक्त परमाणुसे एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेद पाये जाते

सते बाटा। जनमे य सीणमोह जियों य दुविहें असंखगुणसेढी । उदओ तन्विवरीओ कालो सर्वेज्जगुणसेढी ॥१॥ --कर्मप्र० उदया०।

१ 'सम्यग्र्डाप्टश्रावकविरतान तिवयोजकदशैनमोह्यापकोपश्चमकोपश्चान्तमोहस्रपकश्चीणमोह विना क्रमसोऽसख्येयगुणनिर्जरा !--त० स० १४५।

マ・ 写の とき、なる とは 台」

हैं। यह एक वर्ष हुआ। "सी अस्थ स्थापित करना चाहिए । इसी जानसे खंडें समान जन्य परमाणुओको भी धर्म करते प्रस्तेकका प्रशाक हाना होना होना करने परसद्ध ही अविभागी प्रतिक्छेद प्राप्त होते हैं। उन सब बर्गोक समृहको पूसरी वर्षणा होती है। इस प्रकार उत्तरोस्तर एक-एक व्यवस्थानी प्रतिक्छेदकी अधिकराको कासे सीसरी, चौथी, पाँचनी खादि वर्षणाओंको उत्पन्न करना चाहिए। इस तब वर्षणाओंके समृहको स्पर्क कड़ते हैं। एक व्यवस्थानमें ऐसे बहुतसे स्पर्क कोते हैं। इस तब्ह अविभागवानोंको समृहको स्पर्क कास्ति है। इस तब्ह अविभागवानोंको समृहको स्पर्क विभागवानिक्छवोंको काम है। एक कीवमें एक समयमें जो कर्मानुभाग पाया जाता है उसे स्वान कहते हैं। स्थानके दो भेव हैं—अनुभागवन्यस्थान और अनुभागसस्यस्थान। उनका व्यव स्थानप्रक्रपणामें है। एक स्थानसे उसके अनन्तरवर्ती स्थानमें कितना जन्तर होता है, इसका कथन अन्तरप्रक्रपणामें किया गया है।

छै वृद्धियाँ होती हैं—अनन्तभागवृद्धि, असस्यातभागवृद्धि, संस्यातमागवृद्धि, सस्यातगुणवृद्धि, असस्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि । काण्डकप्रमाण पूर्ववृद्धिके होनेपर एक बार उत्तरवृद्धि होती है। यथा—काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिके होनेपर एक बार असस्यातभागवृद्धि होती है। बौर काण्डकप्रमाण असस्यातभागवृद्धियोंके होनेपर एक बार सस्यातभागवृद्धि होती है। इस प्रकार अनन्तगुणवृद्धि तक मही क्रम जानना चाहिये। एक स्थानमें इन वृद्धियोंका विचार काण्डकप्रस्पणामें किया गया है।

ओजयुग्मप्रकपणामें कहा गया है कि अविभागी प्रतिच्छेद कृतयुग्म हैं, स्थान कृतयुग्म है और काण्डक कृतयुग्म है। इसका खुलासा करते हुए ववलाकार श्री वीरसेनस्वामीने लिखा है कि समस्त अनुभागस्थानोंके अविभागी प्रतिच्छेद कृत युग्म हैं, क्योंकि उन्हें चारसे भावित करनेपर कुछ शेष नहीं रहता। अतः विवक्षित राशिमें चारसे भाग देनेपर वहाँ कुछ शेष नहीं रहता या दो शेष रहतें हैं उसे युग्म कहते हैं और जहाँ एक बा तीन शेष रहतें हैं उसे ओज कहते हैं।

उक्त सब प्रकपणाओका कथन यूचकारने तो केवल एक-एक सूत्रके द्वारा ही किया है। ध्वलाकारने प्रत्येकका व्याक्यान विस्तारके करते हुए प्रत्येक प्रकपणा-का बिश्वास न्यक किया है।

वद्स्थानप्रस्पनार्ने बतस्त्रामः है कि क्षण्यकायन्ति कौर क्षण्यम्पृतिष् वनन्तरे जीवराधिका प्रमाण केना चाहिते । व्यक्त्यातमस्पृति और अवस्थात-गृथवृत्तिमें वर्तस्थातने अस्त्रमातकोकका प्रधाण केना चाहिये । और सुक्यातमान-वृति वया संस्थातसुणवृत्तिमें संस्थातने अस्तुष्टक्रम्यान, केना आहिए । अवस्थान-

स्थानप्ररूपणामें बतलाया है कि एक षट्स्थानवृद्धिमें अनन्तभागवृद्धि कितनी होती ह, असस्यातभागविद्धि कितनी होती ह, सस्यातभागवृद्धि कितनी होती है इत्यादिका कथन किया ह।

समयप्रक्ष्यणामें जनस्यअनुमागबन्धस्यानसे लेकर उत्कृष्टअनुमागबन्धस्यान तक जितने अनुमागबन्धस्यान ह उनका प्रमाण बसलाकर उनमें परस्परमें अल्प-बहुत्व बतलाया ह। यथा---आठ समय वाले अनुभागबन्धाध्यवसायस्यान सबसे थोडे हैं। सात समय वाले अनुभागबन्धाध्यवसायस्यान अर्सस्यातमुणे हैं, इत्यादि।

वृद्धिप्ररूपणामे प्रथम तो यह वतलाया है कि अनुभागवन्यस्थानीं अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानिस लेकर छह वृद्धियाँ और छह हानियाँ होती हैं। फिर इन वृद्धि हानियोंना काल वतलाया है कि अमुक वृद्धि और अमुक हानि इतने काल तक होती है। यथा—अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि कितमें काल तक होती ह े जघन्यस एक समय तक और उत्कष्टसे अन्तमुहूर्त काल तक होती है।।२५२।।

यवमच्यप्ररूपणामें यवसध्यके दो भेद बताबे हैं—कालयवसध्य और जीवयव-मध्य। यहाँ कालयवसध्यका वधन है। यद्यपि समयप्ररूपणसि ही कालयवसध्य सिद्ध है तथापि उस यवमध्यका प्रारम्भ और समाप्ति कौन-सी वृद्धि अववा हानिमें हुई है, यह नही जाना जाता है। अत उसका प्रारम्भ और समाप्ति इन वृद्धि-हानियोमे हुई है यह बनलानेके लिए यवमध्यप्ररूपणा की गई है। इसमें कैवल एक सूत्र है।

पयवसानप्ररूपणामे बतलाया ह कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवके जघन्यस्थानसे लेकर पहले कहे गये समस्त स्थानोका पयवसान अनन्तगुणके ऊपर अनन्तगुणा होगा। इसमे भी एक ही मूत्र है।

अत्पबहुत्वप्रक्षपणा अधिकारमे दो अनुयोगदार हैं— अनस्तरोपितिषा और परम्परोपितिषा । अनन्तरोपितिषासे अनन्तगुणवृद्धिस्थान सबसे थोड़े हैं । उनसे असल्यातगुणवृद्धिस्थान असल्यातगुण है । उनसे सल्यातगुणवृद्धिस्थान असल्यातगुण है । उनसे असल्यातगागवृद्धिस्थान असल्यातगागवृद्धिस्थान असल्यातगागवृद्धिस्थान असल्यातगागवृद्धिस्थान असल्यातगागवृद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं । परम्परोप निषामें अनन्तभागविद्धिस्थान सबसे थोडे हैं । उनसे असल्यातमागवृद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं । उनसे सल्यातगागवृद्धिस्थान मल्यातगुणे हैं । उनसे सल्यातगागवृद्धिस्थान मल्यातगुणे हैं । उनसे सल्यातगुणवृद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं । उनसे असल्यातगुणवृद्धिस्थान स्थातगुणवृद्धिस्थान स्थातगुणवृद्धिस्यान स्थातगुणवृद्धिस्थान स्थातगुणवृद्धिस्य

तीसरी चूलिका-

सीसरी चूलिकामें जीवसमुदाहारका कथन है। पहले जिन असंस्थातलोक-

प्रभाग अनुभागवन्त्रस्थानोनी प्रस्पाय की वर्ष है जम सब रकारोंने जीव वया सद्धा होते हैं व्यवं विसद्ध होते हैं जावा सद्धा किये हैं है द्वा प्रकानन समान्यान जीवसमुदाहार में किया गया हैं। इसमे बाठ अनुवोगदार है—एकस्थानजीक-प्रमाणानुगंग, निरन्तरस्थानजीवप्रभाणानुगंग, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगंग, नानाजीवकालप्रमाणानुगंग, वृद्धिप्रस्थणा, यवमध्यप्रस्थणा, स्थवनप्रस्थणा और नस्यवृद्ध ॥२६८॥

1 1

एकस्थानजीवधमाणानुगममें बतलामा है कि एक-एकं स्थानमें यदि सीव होते है तो एक, दों, तीन अथवा उत्कृष्टसे आवलीके असस्यातमें भाग होते हैं ॥२६९॥

निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगममें बतलाया है कि निरन्तरजीवसहितस्थान उत्कृष्टसे आवलीके असंस्थातमे भाग सात्र ही होते हुं ॥२७०॥

सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगममे बतलाया है कि जीवोसे रहित अनुभागबन्ध-स्थान एक भी होता है, दो भी होते है तीन भी होते हूं। इस तरह उत्कृष्टसे असल्यात लोकप्रमाण होते हैं।।२७१॥

नानाजीवकालप्रमाणानुगममे बतलाया ह कि एक-एक अनुभावकथस्थानम नाना जीवका काल जवन्य एक समय और उरकृष्ट आवलीके वसस्यातवें माग है। वृद्धिप्ररूपणामे दो अनुयोगद्वार हैं—अनन्तरोपनिथा और परम्परोपनिथा। अन-न्तरोपनिथासे जवन्य अनुभागबन्धस्थानमे जीव सबसे थोड़ है।।२७६॥ उनसे दूसरे अनुभागवन्धस्थानमें जीव विशेष अधिक है।।२७७॥ उनसे तीसरे अनुभागवन्ध-स्थानम जीव विशेष अधिक है।।२७८॥ इस प्रकार यवबञ्च तक जीव विशेष-अधिक विशेष-अधिक विशेष-अधिक है।।२७९॥ इसके आगे जीव विशेषहीन है।।२८०॥

इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागमन्याध्यवसायस्थात तक जीव विशेषहीन विशेष-हीन है। इसी प्रकार परम्परोपनियासे कथन किया गया है।

यवमध्यप्रक्रपणामे वतलाया है कि सब स्थानोंके वसस्यातव भागमे यवमध्य होता है। और यवमध्यके नीचेके स्थान बोडे ह और क्रमरके स्थान बसस्यात-गुणे है।

स्पर्धातप्रकृषणामें उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान, जवन्य अनुमागबन्धस्थान, काण्डक और प्रवमध्य आदिका स्पर्धनकाल बतलाया है।

अल्पबहुत्वमें उत्कृष्ट अनुभागधन्यस्थान, जजन्य अनुमागबन्यस्थान, काण्डक और यवमध्यमें स्थित जीवींके अल्पबहुत्तका विचार किया समा है।

इस वेदतामायविधानमें ३१४ सूत्र हैं।

### ८ वेदनाप्रत्ययविषान

इस अनुयोगद्वारमें नैयम बादि नवींके बावाबरे ज्ञानाबरण कार्वि बाठी कर्मी-

१. बद्सं०, पुरु १२, इन २०५ से।

की वेदसके बन्धके कारणोका विचार किया गया है। यथा निगम, संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना प्राणातियात (प्राणीके प्राणोंका घातन ) प्रत्यवसे, मृधानादप्रत्ययसे (असत्यवचन ), अवसादानप्रत्ययसे (असत्यवचन ), अवसादानप्रत्ययसे (असत्यवचन ), अवसादानप्रत्ययसे (असत्यवचन ), अवसादानप्रत्ययसे (अस्ता दी हुई वस्तुका बहण ), मथुनप्रत्ययसे, परिग्रहप्रत्ययसे, रात्रिभोजनप्रत्ययसे, क्षेष, मान, माया, लोभ, राग, हेष, मोह और प्रेम प्रत्ययसे, निदानप्रत्ययसे, तथा अम्यास्थान, कलह, पशून्य, रति, अरति, उपिंग, निकति, यान, माया, मोष, मिण्याज्ञान मिण्यादणन और प्रयोग प्रत्ययसे होती है। प्रत्ययका अर्थ कारण है। अत्य उक्त कारणोंसे ज्ञानावरणकी वेदना होती है। शेष सात कर्मोकी वेदनाके प्रत्यय भी इसी प्रकार जानने वाहिए।

इनम प्राणातिपात<sup>र</sup>, मृघाबाद, अदलादान, मैथुन और परिग्रह ये पाँच पाप है, जिनका सवत त्याग महावत और एकदेश त्याग अणुव्रत कहलाता है। अभ्या-स्यान<sup>२</sup>, कलह आदिको अकलकदेवन बारह भाषाओके रूपमें गिनाया है।

बदनाप्रत्ययविधानमे केवल १६ सूत्र है।

## ९ वेदनास्वामित्वविधान

इस अनुयोगद्वारके प्रथम सूत्र 'वयणसामित्त' विहाणे त्ति' की धवलाटीकामें यह शका की गई ह कि जिस जीवके द्वारा ज्ये कम बीधा गया है वह जीव उस कमकी वेबनाका स्वामी है यह बात बिना कहे ही जानी जाती ह तब इस अनुयोगद्वार-को क्या आवहयकता ह ? इसका समाधान करते हुए बी वीरसेनस्वामीने लिखा ह कि कमों की उत्पत्ति न केवल जीवसे होती ह और न केवल अजीवसे होती ह । किन्तु निध्यात्व, असयम कषाय और योगको उत्पन्न करनेमे समय पुद्गलद्रक्य और जीव कमबन्धके कारण है। अत वो तीन अथवा चार कारणोंसे उत्पन्न होकर जीवमें स्थित वेदना उनमेंसे एकके ही होती है, अन्यके नहीं होती, ऐसा नहीं वहा जा सकता। अत वेदनास्वामित्वका कथन करना उचित है

वदनास्वामित्वका विधान करते हुए कहा गया है कि नैगम और व्यवहार नयकी अपेशा ज्ञानावरणीयकी बेदना कथित्वत् जीवके होती है ॥२॥ कथित्वत नोजीवके होती ह ॥३॥ घवलामें लिखा है कि अनन्तानन्त विश्वसोपचयोसे

१ 'पंचमह्व्वया पण्णत्ता त जहा—सन्वातो पाणातिवायाओ वेरमणं, जाव सन्वातो परिग्ग हातो वेरमणं। पचाणुक्वता पण्णत्ता, त जहा—ब्लातो पाणाववायातो वेरमण ब्लातो सुसावायाता वेरमण ब्लातो अदि नादाणातो वेरमणं सदारमंतीसे इच्छापरिमाणे।'— स्थाना० स्था० ५ उ० १, स० १८९।

२ 'अभ्याख्यानकस्ट पैद्युन्यासम्बद्धप्रलापरत्यरत्युपिनकत्त्वप्रणतिस्रोषसम्बस् सिव्यादर्श्वनाः-स्मिका भाषा द्वादराधा ।'---न० वा०, प० ७५ ।

है बद्खान, पुन १२, पुन २९४ २९५ ।

उपनित कर्मेपुन्यकरसम्बं सन्धिनत् कीन है, क्योंकि वह नीवसे विश्व नहीं पामा जाता । इस विशेषाते कीनके नेदना होती हैं। संचा अस्तान्यविद्यसोगनमंति उपनित कर्मपुन्यकरनान्य प्राणरहित होतेसे अन्यक जान-तर्शनसे रहित होतेसे-नोकीन है बौद उससे समिक्ष होतेसे जीन भी क्यम्नित् बोसीन है।

इस तरह जीव, नोजीव, जनेक जीव, अनेक नोजीव, एक जीव और एक अजीव, एक जीव और अनेक नोजीव, अनेक जीव और एक नोजीव, तथा अनेक जीव और अनेक नोजीवोकी वेदनाका स्वामी उक्त को नर्योसे बत्तक्ष्मम है। धवलाकारने प्रत्येक सगका स्पष्टीकरण धवलाटीकामें किया है। इस तरह बेदनाके स्वामी जीव और पुद्गल दोनों होते हैं। संग्रहनयकी अपेक्षा वेदनाका स्वामी जीव है क्योंकि सग्रहनय जीव और अजीवका अनेद मानता है। इस अनुयोगद्वारमें केवल १५ सूत्र है।

#### १० वेदनावेदनाविधान

जिसका वतमानमें वेदन किया जाता है या भविष्यमें वेदन किया जावगा, वह वेदना है। इस निरुक्तिके अनुसार आठ प्रकारके कर्मपूद्गलस्कन्धको वेदना कहा है। और अनुभवन करनेका नाम वेदना है। वेदनाको वेदनाको वेदनाबेदना कहते हैं अर्थात आठ प्रकारके कर्मपुद्गलस्कन्धोके अनुभवन करनेका नाम वेदना-वेदना है। उसके विधान—कथन करनेको वेदनाबेदनाविधान कहते हैं।

वेदनावेदनाका विधान करते हुए सूत्र २ के द्वारा कहा है कि नैगम नयकी अपेक्षा सभी कर्मको प्रकृति मानकर यह प्रकृषणा की जाती है। इस सूत्रको श्रवला-में स्पष्टीकरण करते हुए यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि नैगमनय बध्यमान (जो वध रहा है), उदीर्ण (जो उदयमें आ गया है) और उपशान्त (जो सत्तामें स्थित है) इन तीनो ही कर्मोंकी वेदनासक्षा स्वीकार करता है। तदगु-सार कहा गया है कि ज्ञानावरणीयवेदना कथिन्वत् वस्पमानवेदना है, कथ-स्नित उदीर्णवेदना है, कथिन्वत् उपशान्तवेदना है, इत्यादि अनेक अगोंके द्वारा वेदनावेदनाका विधान कुछ विस्तारसे किया है। और धवलाटीकामें उन सब मगोंके स्पष्टीकरणके साथ ही उनके अनेक अवान्तर भंगोंका भी कथन किया है।

इस अनुवीयदारमें ५८ सूत्र है।

#### ११ वेदनागतिविधान

इस अनुमीनदारमें वेदनाकी गति अर्थात् गमनका कथन है। इसेकिए इसे १, 'का वेगमा है वेबते वेदिम्मत इति वेदनाशक्दिस्त । बद्धविद्यसम्मणेग्यनकर्ष धो वेगमा अनुस्वतं वेदना । वेदनाया वेदना वेदनाश्वतं मध्यमंगुद्दमक् साल्याह्यसन स्टबर्ग, ।—बद्धां, दुः १२, १० १०१ । २० १ वहु ११ ११ १० वेदनागतिविधान नाम दिया है। पहले किस आये हैं कि जीवके साथ सम्बद्ध कमपुर्गलस्कम्थोकी बेदनालका है। अत योगके द्वारा जीवप्रदेशोका सचरण होने-पर उनसे अभिन्न कमस्कन्धोका भी संचार होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं माना जायमा और कमप्रदेशोको स्थित ही माना जायमा तो देशान्तरमें नये हुए जीव-को सिद्धजीवके समान गानना होगा। क्योंकि पूवसचित कम तो प्रवस्थानमें ही स्थित हं उनका देशान्तरमें जाना समय नही है। अत जीव और कर्मके पार-तत्र्यस्यरूप सम्बाधको बतलानके लिए और जीवप्रदेशोके परिस्पन्दका हेत योग ही है, इस बातको बतलानेके लिए इस अनुयोगद्वारका कथन किया गया है। इसमें बतलाया गया ह कि नगम, सग्रह और व्यवहारनयोकी अपेक्षा ज्ञाना वरणीयवेदना कथाञ्चित स्थित ह क्योंकि जीवप्रदेशीमें कमप्रदेश स्थित ही रहते हैं। और उक्त वेदना कथञ्चित स्थित-अस्थित है, क्योंकि छक्कस्थ जीवके जो प्रदेश जिस समय मचाररहित होत ह उनम स्थित कर्मप्रदेश भी स्थित होते है तथा जो प्रदेश सचार करते ह उनम स्थित कमप्रदेश भी सचार करते हैं। चँकि उसकी वेदना एक है, अत वह वेदना स्थित अस्थित कही जाती है। दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंको वेदना भी ज्ञानावरणीयके समान स्थित और स्थित अस्थित हाती है । नदनीयकमकी वेदना कथाञ्चित स्थित है क्योंकि चौवहवे गुणस्थानवर्नी जीवके प्रदेश अवस्थित रहते हैं। तथा वह कथां क्या अस्थित और कथा कवत स्थित अस्थित ह। नाम, गात्र और आयुक्तमकी बेदना वेदनीयके तुल्य ह क्योंक य सब कम अघातिया हैं। ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी वेदना कथक्चित स्थित और कथक्चित अस्थित ह ।

इस अनुयोगद्वारम १२ सूत्र हैं।

#### १२ वेदनाअन्तरविधान

बेदनावेदनाविधान अनुयागद्वारमे यह कहा है कि बध्यमान कम भी बेदना है उदीण और उपशान्त कम भी वेदना ह। उनमें जो बध्यमान वर्म है वह क्या बधनेके समयमें ही पक कर अपना फल देता ह अधवा द्वितीयादिक समयोमें अपना फल देता ह, यह बतलानेके लिय इस अनुयोगद्वारका अवलार हुआ है। बन्धके दो प्रकार ह—अनन्तरबध और परम्पराबन्ध। विध्यात्व आदि प्रत्ययोके द्वारा कामणवगणारूप पुद्गलस्कन्थोंके कमरूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमें जो बन्ध होता ह उसे अनन्तरबन्ध कहते हैं और बन्ध होनेके द्वितीय समयसे लेकर कमरूप पुद्गलस्कन्धों और जीवप्रदेशोंका आ बन्ध होता है उसे परम्परा-बन्ध कहते हैं।

१ षट्खं०, पु. १२, ४० ३७०।

इसमें मताकामा है कि मैसम और म्याहारतमको अपेका ज्ञानाकरमादि माठों कर्मोकी वेदना अनग्तरकम्म ह, कराम्पराक्ष्म हैं और सबुअसक्ष्म हैं। संग्रह-नयको अपेक्षा ज्ञानावरकादि बाठों कर्मोकी बेदना अनन्तरक्ष्म और परम्पराक्ष्म है। ऋजुस्वनयको अपेक्षा आठो कर्मोकी वेदना परम्पराक्ष्म है।

इसमें ११ सूत्र हैं।

### १२ वेदनासन्निकर्षविधान'

ज्ञानावरणाबि कर्मोकी वेदना द्रव्य, क्षेत्र, काल और आवकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी होती है और जवस्य भी होती है। अवस्य तथा उत्कृष्ट भेंदरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें किसी एकको निवक्षित करके उसमें श्रेष पद क्या उत्कृष्ट हैं, क्या जन्य हैं, अथवा क्या अवस्य हैं इस प्रकारकी जो परीक्षा की जाती ह उसे सन्तिकर्ष कहते हैं। उसके वो भेव हैं—स्वस्थानवेदनासन्तिकर्ष और परस्थानवदनासन्तिकर्ष होता है वह स्वस्थानवेदनासन्तिकष् है। और आठो कमविषयक सन्तिकष् परस्थानवेदनासन्तिकर्ष है। और आठो कमविषयक सन्तिकष परस्थानवेदनासन्तिकर्ष है।

स्वस्थानवेदनासन्निकर्ष दो प्रकारका ह-जयम्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट स्वस्थानवेदनासन्निकष चार प्रकारका है, इञ्चस, क्षेत्रमे, कालसे और भावसे ।। ।।

जिसके ज्ञानावरणीयवेदना द्रव्यकी अपेका उत्कृष्ट होती है उसके वह संतर-को अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कष्ट ॥ ६ ॥ नियंभसे अनुत्कष्ट और असस्यातगुणी हीन होती है ॥ ७ ॥ इसका खुलासा चवलाक्षकार्थे किया है ।

इसी तरह, जिसके ज्ञानावरणीयवेदमा क्षेत्र से उत्कृष्ट होती है उसके कह इध्यकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है अथवा अनुत्कृष्ट ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है।। १६।।

इत्यादि कथन है। इस अनुयोगद्वारसे ३२० सूत्र हैं।

### १४ वेदनापरिमाणविधान

पहले सम्माजिक नयका अवसम्माध करके बाठ ही प्रकृतियों कही है। तथा उन बाठो प्रकृतियों के दृष्ण, श्रे के, काल और भाव बादिके प्रमाणकी श्री प्रकृपण की है। यहाँ पर्यायाधिकव्यका अवकासन करके प्रकृतियोंके परिमाणका कवन किया गया है। इसमें यह दीन अनुयोगदाप है—अकृत्यर्थता, समयप्रवदायदा और क्षेत्रप्रतासय।। २।।

प्रकृतिनेत्रसे कर्मचेदली प्रकारणा प्रमुखा अधिकार है । एक समयमें को बाँचा जावा है वह समयप्रका है । समाप्रकाले नेवले प्रजृतिनेवली प्रकारणा दूसरा

१ वद्खं०, पुर ११, पूर्व १७५ ।

विषकार है और क्षेत्रभेदने प्रकृतिमेदका कथन करनेवाला शीसरा विषकार है। इस प्रकार वेदमापरिमाणकी प्ररूपणा तीन प्रकारसे की है।

यथा—प्रकृत्यर्थता अधिकारकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय और वर्शनावरणीय कर्म-का कितनी प्रकृतियाँ हैं ? ॥३॥

ज्ञानावरणीय और दशनावरणीयकर्मोंकी असख्यातकोकप्रमाण प्रकृतियाँ हैं ॥४॥

आशय यह है कि जितने ज्ञानके भेद ह उतनी ही कमकी आवरणशक्तियाँ है। उनके दिना अवस्थातलोकप्रमाण ज्ञान नहीं बन सकते। तथा सब ज्ञान दशन-पूबक ही होते है और जितने दशन हैं उतनी ही दर्शनावरणकी आवरणशक्तियाँ है। इस प्रकारसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयकी प्रकृतियाँ असस्यातलोक-प्रमाण है।

बदनीयकमकी दो प्रकृतियाँ है।। ।। मोहनीयकमकी बदुाईल प्रकृतियाँ ह ॥१०॥ आयुक्तमकी चार प्रकृतियाँ है ॥१३॥ नामकर्मकी असल्यातलोकमात्र प्रकृतियाँ ह ॥१६॥ गोत्रकमकी दा प्रकृतियाँ है ॥१९॥ अन्तरायकमकी पाँच प्रकृतियाँ है ॥२२॥

समयप्रबद्धायता-अधिकारकी अपेका ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्त रायकमकी कितनी प्रकृतियाँ हु?।।२५॥ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्त-रायकमकी एक एक प्रकृति, तीस कोडाकाडी सागरोपमोको समयप्रबद्धायतासे गुणित करनेपर जो प्राप्त हो, उतना हु।।२६॥

वाशय यह ह कि इन तीनो कर्मोंकी स्थित तीस कोडाकोडी सागरीपम प्रमाण है। उसके अन्तिम समयमे कमस्थितिप्रमाण समयप्रबद्ध होते हैं, क्योंकि कर्म-स्थितिके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समय तक बाँचे गये समयप्रबद्धोंके एक परमाणुसे लेकर अनन्तिपरमाणु तक कमस्थितिके अन्तिम समयमें पाये जाते हैं। कालभेदमे प्रकृतिभेदको प्राप्त हुए इन समयप्रबद्धोंका सकलन करनेपर एक समयप्रबद्धकी शलाकाओको स्थापित करके उसे तीस कोडाकोडी सागरीपमोंछे गृणित करनेपर उतनी मात्र ज्ञानावरण, दर्दानावरण और अन्तरायमेंसे एक-एक कर्मेकी प्रकृतियाँ होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मकी स्थितिको उसकी समय प्रबद्धार्थतासे गृणित करनेपर प्रत्येक कर्मकी प्रकृतियाँ ज्ञाननी वाहिये। आयुकर्म इसका अपवाद है। अन्तमृहूर्तकालको समयप्रबद्धार्थतासे गृणित करनेपर यो प्राप्त हों उतनी ही आयुकर्मकी प्रकृतियाँ स्थलाई हैं, क्योंकि आयुकर्मका बण्य सद्दा नहीं होता।

प्रसी संरह सेकारवास वास्तारों वोजारवासक युवा करके प्रकृतियोंको साथा गया है। बीरसेनस्थानीने प्रकाशने किसा है कि अकृतियोंको सायान्तरपंती किसा है कि अकृतियोंको प्रकाशन की गई है उनकी अपनी अपनी स्थापप्रवद्धा-र्यतासे गुजित करनेपर समयप्रवद्धार्थता प्रकृतियों होती हैं। किर उनकी क्षेत्रप्रस्थास-ते गुजित करनेपर समयप्रवास सम्बन्धी प्रकृतियों होती है। इसमें ५३ सूत्र हैं। १५ जेदनाआगामगानियान

इसमें भी तोन अनुयोगहार हैं—प्रकृत्यर्थता, समयप्रवद्यार्थता जीर सीत्रेश प्रदेशता है। इस तीनोंकी अपेक्षा अस्य-अस्य सामावरणांव कर्मोंकी प्रकृतियोंके भागाभागका विचार इस अनुयोगहारमें किया गया है। यथा—प्रकृत्यर्थताकी अपेक्षा ग्रानावरण और दर्शनावरणकी प्रकृतियों अस्य-अस्य सब प्रकृतियोंके कुंस कम दो मागप्रमाण है। येथ के कर्मोंमेंसे प्रत्येककी प्रकृतियों असस्यातवें भाग-प्रमाण है। इसी प्रकार समयप्रवद्यार्थता और क्षेत्रप्रत्यासकी अपेक्षा भी किस कर्मकी प्रकृतियों सब प्रकृतियोंके कितने मागप्रमाण है, इसका कथन किया है।

इसमें २१ सूत्र हैं।

### १६ बेदनाअल्पबहुत्वविधान

इसमें भी प्रकत्यर्थाता, समयप्रवद्धार्थाता और क्षेत्रप्रत्यासकी अपेक्षा अलग-अलग ज्ञानावरणादि कर्मोंके अल्पबहुत्वका कक्षन किया गया है। यथा—'प्रकृत्य-र्थाताकी अपेक्षा गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ सबसे थोड़ी हैं ॥३॥ वेदनीयकमकी भी उतनी ही प्रकृतियाँ हैं ॥४॥' 'समयप्रवद्धार्थाताको अपेक्षा आयुक्षमंकी प्रकृतियाँ सबसे थोडी हैं ॥११॥' 'गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे असल्यातगुंभी है ॥१९॥' 'वदनीयकमकी प्रकृतियाँ उनसे विशोध अधिक हैं ॥१३॥'

क्षेत्रप्रत्यासकी अपेक्षा अन्तरायकर्मकी प्रकृतियाँ तक्के बोडी है 11१९॥' मोह-नीयकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे सक्यातगुणी है 11२०॥ आयुकर्मकी प्रकृतियाँ उनके असंस्थातगुणी हैं 11२१॥' इत्यादि ।

इसमें २६ सूत्र हैं।

इन सोल्ह अनुयोगदारोके साथ बेदनाक्यक समाप्त होता है।

#### ४ वर्षभासम्ह

### स्पर्धां अनुयोगद्वार'ः

वर्गपासप्यका प्रारम्य स्वर्धावनुगोबद्धासी होता है। इस बनुगोबद्धारमें हैंई

र नर्जा प्रवास ११ १० १ वे ।

<sup>1.44</sup>点)等 1、1.4.4

# १२४ जेनसाहिस्फा इतिहास

अवान्तर अनुवोसद्वार है - स्वर्शनिकोप, स्वर्शनविभाषणता, स्वर्थनामविधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्थयय-विधान, स्वर्शनयिधान, स्वर्थयय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्थयय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्थयय-विधान, स्वर्यय-विधान, स्वर्यय-विधान

इतमेसे केवल स्पर्शनिक्षेप और स्पर्शनयविभाषणताका ही वणन स्पर्शअनु-योगद्वारमें किया गया ह।

स्पर्धानिक्षपका कथन करते हुए सूत्रकार मूतवलोने स्पर्धानिक्षपके तेरह प्रकार बतलाय ह—नामस्पर्धा स्थापनास्पर्धा, इन्यस्पर्धा, एकक्षेत्रस्पर्धा, अनन्तरक्षात्रस्पर्धा देशस्पर्धा, त्वक्स्पर्धा, सवस्पर्धा, स्पर्धास्पर्धा, कमस्पर्धा, बन्धस्पर्धा, भन्यस्पर्धा और भावस्पर्धा।

तदनन्तर उनका अर्थ न कहकर सूत्रकारन नयोके द्वारा स्पर्शोका कथन दो गायाओसे किया ह । गाथाओ द्वारा बतलाया है कि य सब स्पर्ध नगमनयके विषय हैं । किन्तु व्यवहारनय और सग्रहनय बन्धरपर्श और भव्यस्पर्शको नही स्वीकार करते । ऋजुसूत्र एकक्षेत्रम्पर्ध अतन्तरस्पर्धा, बन्धस्पर्ध और भव्यस्पर्ध-को स्वीकार नही करता । तथा शब्दनय नामस्पर्ध, स्पर्शस्पर्ध और भावस्पर्धका ही स्वीकार करता ह ॥७८॥

वीरसेनस्वामीन धवलाटीकाम इसपर प्रवाश डाला ह कि क्यो अमुक नय अमुक स्पर्शको ही प्रिषय करता ह और अमुक स्पर्शका विषय नहीं करता।

स्पर्शनिक्षेपमे नथयाजना करनेके पश्चात सूत्रकारने स्पर्शनिक्षेपके तेरह प्रकारो-का अब बतलाया ह —

जिस जीव या अजीवका स्पर्श नाम रखा जाता ह वह नामस्पर्श है। काष्ठ-कम चित्रकम आदिमें स्पर्शकी स्थापना स्थापनास्पर्श है। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यक साथ स्पर्शको प्राप्त होना द्रव्यस्पर्श ह ।।१२।। इसको धवलाटीकामे बीरसनस्वामीने द्रव्यस्पर्शके ६३ विकल्पोका कथन किया है।

जो द्रव्य एक क्षेत्रके साथ स्पर्ध करता है वह एकक्षेत्रस्पर्ध है ।।१४।। जैसे एकमाकाशप्रदेशम स्थित पुर्गलस्कन्योका जो स्पर्ध होता ह वह एकक्षेत्रस्पर्ध ह । जो द्रव्य अनन्तर क्षेत्रके साथ स्पर्ध करता है वह अनन्तरक्षेत्रस्पर्ध है ।।१६।।

जा द्रव्य एक देशरूपसे अन्य द्रव्यके अवयवके साथ स्पर्ध करता है वह देश-स्पद्ध है।।१८।। को द्रव्य त्वचा (छारु) या नोत्वचा (उमरी पपड़ी) को स्पर्ध करता है वह त्वकस्पन्न है।।२०॥ जो द्रव्य सबका सब सर्वित्सना स्पर्ध करता है वह सर्वस्पद्ध है, जसे परमाणु ।।२२॥ ककश, मृदु, आदि आठ प्रकारका स्पर्ध स्पर्धस्पन्न है।।२४॥ वाशन यह है कि की स्पर्ध किया जाता है छंडे स्पर्ध कहते हैं, जैसे कीमलता बादि । और जिसके द्वारा स्पर्ध किया जाता है उसे भी स्पर्ध महते हैं, जैसे स्पर्धम इन्द्रिया इन दोनीका स्पष्ट स्पर्धस्पर्ध है। और वह आठ प्रकारका है।

कमौका कमीके साथ जो स्पश होता है वह कमस्पर्ध है। उसके झानावरणावि झाठ भेद हैं। घवलाटीकामें कमस्पर्वक भेदोंका विविचन विस्तारसे किया है।

वस्यस्पशके पाँच भव हैं — बौवारिकशरीरवस्थस्पकां, विविधिकशरीरवस्थ-स्पर्धा, आहारकशरीरवस्थस्पश, सैजसशरीरवस्थस्पश और कार्सणशरीरवेस्थस्पर्धि। धवळाटीकार्मे इन पाँचोंकि २३ शक बतलाये हैं, जिसमें १४ अपुसरुक हैं, चोष नी पुनरुक हैं।

विष, कूट (ब्हेदान), यत्र, पिजरा, कादक (हाथी पकड़नेका यत्र) बायुरा (हिरण फँसानेकी फासा) आदि तथा इनके कर्ती और इन्हें इन्छित स्थानमें स्थापित करनेवाले, जो स्पशनके योग्य होंगे परन्तु अभी उसे स्पश नहीं करते, जन सबको भव्यस्पश करते हैं ॥३०॥

आशय यह है कि जा पर्याय भविष्यमें होने वाली होती है उसे भव्य या भावी कहते हैं। अत जो भविष्यमें स्पश्चपर्यायसे युक्त होगा वह भव्यस्पर्श है। उक्त यत्रादिका निर्माण पशुओंको पकडनेके लिए किया जाता है। अत वृंकि भविष्यमें वे पशुओका स्पर्श करेंगे, अत उन्हें भव्यस्पर्श कहा है। इसी तरह कारणमें कायका उपचार करके उनके निर्माताओंको और उन्हें इिच्छत स्थानमें स्थापित करनेवालोको भी भव्यस्पर्श कहा है। जो स्पर्शप्राभूतका जाता उसमें उपयुक्त है वह भावस्पर्श है।।३२।।

इन तेरह प्रकारके स्पर्शोमेंसे प्रकृत स्पर्शंअनुयोगद्वारमें 'कर्मस्पर्ध' लिया गया है ॥३३॥

इसमें ३३ सूत्र हैं। कर्मअनुयोगद्वार

इसमें १६ अनुयोगद्वार है—कर्मनिक्षेप, कर्मनयविभाषणता, कर्मनामविभान, कर्मद्रव्यविधान, कर्मद्रव्यविधान, कर्मकालविधान, कर्मकालविधान

कर्मनिक्षेषके यस श्रेट हैं -- नामकर्ग, स्थापनाकर्म, श्रम्भर्म, प्रयोगकर्म, सम्-वदानकय, बाध कर्म, देवांक्यकर्म, तप कर्म, क्रियाकर्म और जावकर्म शिक्षा

र पट्खें०, पु॰ रेश, पु॰ रह रूप।

२, वहीं, ६० ३१-३३ ।

विस कीय या अजीवका कर्म ताम रहा जाता है, वह नामकर्म है ।।१०।।
काष्ट्रकर्म, चित्रकर्म आदिमें यह कम है, इस प्रकारकी स्थापनाको स्थापनाको किल्ले हो।१२॥ जो हब्स अपनी अपनी स्थापनाक कियाक्रमसे निष्मस है वह सब द्रव्यकम है जैसे जीवद्रव्यका ज्ञानादिक्रपसे परिणमन और पृद्यक्तद्रव्यका क्रय-रसादिक्रपसे परिणमन उनकी स्थामाविक किया है।

प्रयोगकमके तीन भेद हैं—मन प्रयोगकम वचनप्रयोगकर्म और कायप्रयोग-कम ॥ १६॥ यह प्रयागकम ससारदशामे वर्तमान पहुलेसे बारहवें नुणस्थान तकके जीवोके तथा तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली जीवोंके होता है ॥ १७।।

कामणपुद्गलोका मिथ्यात्व, असमम, योग और कथायके निमित्तसे आठकम-कप, सातकमरूप या छहकमरूप गेद करना समवदानकर्म है।।२०।।

जो उपद्रावण (उपद्रव करना), विद्रावण (अगस्टेदन आदि करना), परिता-पन (सन्ताप उत्पन्न करना) और आरम्भ (प्राणियोंके प्राणोका धात करना) रूप कार्यसे निष्पन्न होता है वह अध कम है ॥२२॥

ईर्याका अथ योग है। योगमात्रसे जा कम बचता है वह ईर्याफ्यकम है। वह छ्यास्य वीतरागोके और सयोगकेविलयोके हासा है। ववलाटीकामे इसका विवेचन थोडा विस्तारसे किया है।

बारह प्रकारके अध्यन्तर और बाह्य तपको तप कम कहते हैं ।।२६।। धवला-टीकामें रे तपोका विस्तृत वणन है ।

आत्माधीन होना, प्रवक्षिणा करना, तीन बार करना, तीन बार नमस्कार, बार बार सिर नवाना और बारह आवत्त यह सब क्रियाकम है ।।२८।।

अर्थात् ये क्रियाकर्मके छै प्रकार है। क्रियाकर्म करते समय आत्माधीन होना चाहिये, पराधीन नही। वन्दना करते समय गुरु, जिन और जिनालयकी प्रद क्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा ह। तीनो सन्द्याकालोमे वन्दनाका नियम करनेके लिये तीन बार करना कहा हैं।

पैर घोकर शुद्ध मनसे जिनेन्द्रदेवके दशमसे उत्पन्न हुए हर्षसे पुलकितवहन होकर जिनेन्द्रके आगे नमना प्रथम नमस्कार है। पुन उठकर विनन्ति करके नमना दूसरा नमस्कार है। किर उठकर सामाधिक दण्डकके द्वारा आत्मशुद्धि करके कथायसहित काथका उत्सर्ग करके, जिनके अनन्तपुर्णोंका ध्यान करके, बौबीस सीर्थक्करोकी वन्द्रना करके, किर जिन, जिनास्त्रय और गुक्की स्तुति करके

१ बट्बं०, पु० १३, प० ४८ ५४।

र नहीं, पु॰ १३, ५४ ८८ ।

मुख्यी पर नत होता कीसरा नगरनतर हैं । इसं क्षेत्रार मुक्क एक जिसाकर्म करते समय तीन समस्याद होते हैं।

सर्व कियाकमाँ में बार बार सिर नमापा काता है। सामायिकके कार्तिमें, फिर उसके अन्तर्में, फिर 'स्थोस्सामि' बक्कको कादिमें, बौर फिर अन्तर्में। इस प्रकार एक क्रियाकमीं चार बार सिर नमाया साता है।

सामायिक और स्योक्सासिं वण्डकके आदि और बन्तक मन-वजन-कायकी विसुद्धिके परावर्तनके बारह बार होते हैं। इसकिये एक कियाकमें बारह आवर्तों-से युक्त होता है। यह सब क्रियाकर्म है।

कमश्राभृतका जो ज्ञाता उसमें उपयुक्त होता है उसे भावकम कहते है। कर्मके इन भेदीयेसे यहाँ समयवानकमसे प्रयोजन है, क्योंकि कम अनुयोगदार-में समयदानकर्मका ही विस्तारसे कथन किया है।

इस अनुयोगद्वारमें ३१ सूत्र हैं। ३१वें सूत्रकों अवलाटीकामें श्रीकीरसेम-स्वामीने लिखा है कि 'मूलतंत्रमें तो प्रयोगकम, समझदानकम, अन्न कम, ईयाँपब् कम, तप कमें और क्रियाकम प्रयान हैं, क्योंकि वहाँ इनका विस्तारसे कथन है।

यहाँ इन छै कर्मोंको बाधार मानकर सत्, द्रव्य, क्षेत्र, काल, स्पर्शन अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व अनुयोगोक द्वारा कषम करते हैं। तदमुसार समझग सौ पृष्ठोमें उन्होंने विस्तारस कथन किया है।

स्त्रकार भूतविन तो कर्मानुयोगद्वारमें लगवदानकर्मसे ही प्रयोजन बतलाया है। इसलिए मूलतत्रसे अभित्राय महाकर्मप्रकृतिप्रागृतसे जान पडता है। उसके अन्तगत कर्मानुयागदारमें उक्त के कर्मोंका वचन रहा होगा।

## प्रकृति अनुयोगद्वार र

प्रकृति अनुयोगद्वारके अन्तगत १६ अनुयोगद्वार शातन्य है— प्रकृतिनिर्सेष, प्रकृतिनयविभाषणता, प्रकृतिनामविधान, प्रकृतिवश्यविधान, प्रकृतिकास्विधान, प्रकृतिविधान, प्रकृतिविधान,

१. पहरित कृत्याप क्रेप कामेण पवह ! समोद्यानकामेण वक्द ११६१। (वन)—जुदो ? क्रान्यांचयोगदार्यामा क्रमोदाणकृत्यासीय विश्वारण प्रस्किरचाहो । मुक्तिये प्रण परोपकामा-समोदाणकामा-वाधाकामा हरियाकाकामा स्वीकाम विदियाकामा-वि प्रदार्थ साथ विश्वारेण पर्कात प्रकृति व्यवस्थित जुन १२, देन १० १

प्रकृतिनिक्षेषके चार प्रकार हैं—नामप्रकृति, स्वापनाप्रकृति, स्वयप्रकृति
और भावप्रकृति ॥४॥ इनमेंसे नैगम सग्रह और व्यवहारनय संबक्तो स्वीकार
करते हैं ॥६॥ ऋजुसूत्रनय स्वापनाप्रकृतिको नही चाहता ॥७॥ झब्दनय नामप्रकृति और भावप्रकृतिको स्वीकार करता है ॥८॥ जिस जीव या अजीवका
'प्रकृति और भावप्रकृतिको स्वीकार करता है ॥८॥ जाष्टकम, चित्रकम आदिमें 'यह प्रकृति है' ऐसी स्थापनाका प्रकृति कहते हैं ॥१०॥ द्रव्यप्रकृतिके दो भेद हैं—आगमद्रव्यप्रकृति और नोआगमद्रव्यप्रकृति ॥११॥ आगमद्रव्यप्रकृतिके अर्थाधिकार इस प्रकार है—स्थित, जित, परिजित, वाचनोगत सूत्रसम, अथसम, ग्रमसम, नामसम और घोषसम ॥१२॥

वदनाखण्डके कति अनुयोगद्वारमें भी इन सबका वथन आ चुका है।

नोआगमद्रव्य प्रकतिके दो प्रकार है— क्मप्रकृति और नोक्मप्रकृति ॥१५॥ घट, षाली, सकोरा, अरजण और उलु चण आदि विविध भाजनिविधोको मिट्टी प्रकृति है। धान तप्पण' (तर्पण) आदि की जी और गेहूँ प्रकृति है। सब नोक्मप्रकृति हैं। सर्वानोक्मप्रकृति हैं।।१८॥ कर्मप्रकृति ज्ञानावरणाद आठ अद है ॥१८। कर्मप्रकृति ज्ञानावरणीय आठ अद है ॥१८। क्मप्रकृति ज्ञानावरणीय आदि पाच भेद हैं॥२१॥

पहले कहा है कि जितने ज्ञानके भेद हं उतनी ही ज्ञानका आवृत करनेवाले ज्ञानावरणीयक्रमनी प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकृतिअनुयोगद्वारमें सूत्रकारने ज्ञानके भेदोका आरुम्बन लेकर ज्ञानावरणकमकी प्रकृतियोका कथन किया हु। यथा— आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय कमके चार चौबास, अट्टाईस और बत्तीस भेद ज्ञानमें चाहिये।।२२।। अवप्रहावरणीय, ईहावरणीय, अवायावरणीय और धारणावरणीय ये चार भेद हैं।।२३॥ अवप्रहावरणीय कमके दो भेद हैं—अर्थावप्रहावरणीय, और अयुक्तावप्रहावरणीय।।२४॥ व्यय्जनावप्रह केवल चार इन्द्रियोसे होता है, अत व्यव्जनावप्रहावरणीय कमके भी चार भेद ह। अर्थावप्रह पाँचो इन्द्रियो और मनसे होता है, अत अर्थावप्रहावरणीय कमके भी चार भेद ह। इसी तरह ईहा-बरणीय, अवायावरणीय और धारणावरणीय कमके भी छै छै भेद हाते हैं, क्योंकि ये चारो ज्ञान इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न हाते हैं।

उक्त चारो ज्ञानोको छहो इन्झियोसे गृणा करने पर मतिज्ञानके चौबीस भेद होते हैं और उनके आवरण भी २४ ही होते हैं। इन चौबीस भेदोमें जिह्ना, स्पर्शन, आण और स्रोत्र इन्द्रिय सम्बन्धी चार आञ्चनावप्रहोके मिलानेपर अभिनिवोधिक

 <sup>&#</sup>x27;अडिपिडरसरामारंजणीलु बनादीणं विविद्यसम्प्राविसेसाणं मिट्टवा एयडी, भाणतप्यणादीणं स अवगोधूमा प्यडी, सा सन्वा णोकस्मप्यडी णाम ॥१८॥—॥ २३, प्र २०४-२०४ ।

ज्ञानके २८ जेद होते हैं और उसने की उनके आवरणोंके की चीच हीते हैं। इनमें चार मूल भेदोंके मिकाने पर बसीस आणिनियोधिक ज्ञानके ज़ैंद और उसने ही उनके आवरणोंके भी बेद होते हैं।

वािमिनवोधिक ज्ञानके ये भेद चार चौबीस, अट्टाइँस और बंतीस होते हैं।
ये ज्ञान बारह प्रकारके पदार्थोंको विषय करते हैं। वे हैं बहुं, बहुविय, क्षिप्र,
विस्तृत, वनुकत और छुव तथा इनके प्रतिपक्षी—एक, एकविय, चिर, निसृत,
उक्त, अधुव। बस उक्त चौबीस मेदोंको छैंसे गुणा करने चर आमिनिकोधिकज्ञानके एकसी चवालीस भेद होते हैं। उक्त अट्टाईस भेदोंको छैंसे गुणा करने पर १६८ भेद होते हैं। और उक्त बसीस भेदोंको छैंसे गुणा करने पर १६२
भेद होते हैं। और उक्त चौबीस, अट्टाईस बौर बसीस सेदोंको ६२ से गुणा करने
पर आभिनिवोधिकज्ञानके दौसी अट्टाईस बौर बसीस सेदोंको ६२ से गुणा करने
पर आभिनिवोधिकज्ञानके दौसी अट्टाईस बौर बसीस क्षेत्रकों के से हैं। जत
वािभिनवोधिकज्ञानवरणीयकर्मके सेद हैं उसने ही उसके आवरणके भेद हैं। जत
वािभिनवोधिकज्ञानावरणीयकर्मके सेदोंको बसलते हुए सूचकारने कहा है—'इस
प्रकार आभिनिवोधिकज्ञानावरणीयकर्मके चार, चौबीस, अट्टाईस, बसीस बडसालीस, एकसी चवालीस, एकसी अडसठ, एकसी बानवे, दोसो अठासी, तीन
सो छत्तीस, और तीनसी चौरासी भेद होते हैं।।३५॥

श्रुतज्ञानावरणीयकर्षकी प्रकतियाँ बतलाते हुए कहा है—िक जितने अक्षर और अक्षरसयोग हैं उतनी श्रुतज्ञानावरणीयकमकी प्रकृतियाँ है ॥४५॥

आशय यह है कि एक एक अक्षरसे श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति होती हैं, अत जिसने अक्षर हैं उतने ही श्रुतज्ञान हैं। तेतीस व्यञ्जन, नौ स्वर अलग अलग हस्ब, दीच और प्लुतके मेदसे सत्ताईस और चार अयोगवाह—जिह्नामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार और विसग इस तरह चौंसठ मूल अक्षर हैं। इनके सयोगी अचरोंकी लानेके लिए सुत्रकारने एक 'गणित-गाया' दी है—

संजोगावरणहं चउसिंह बावए दुवे रासीं। अण्णोणासमञ्जासो कवूण णिह्से गणिद ॥४५॥

वर्धात संयोगावरणोको कानेके लिए चौंसठसक्याप्रमाण दो राशि स्थापित करो—एक एकसे चौंसठ तक बौर दूसरी उसके नीचे चौंसठसे एक तक । दोनो-को परस्परमें गुणा करके जो लब्ध बाबे उसमेंसे एक कम करनेपर कुछ संयुक्ता-सारींका प्रमाण होता है। इसके स्पष्टीकरणके किये सूच ४६ की वर्षलाटीका देखना चाहिये।

उसी श्रुतकानावरणीय कर्मके सीस भेद बतकानेके किये सूत्रकारने एक गाया-सूत्र दिया है।

'यञ्ज्ञस जक्तार-गय-समायय-पविवरित्त-कोगयाराई । पाहुबपाहुब-नत्यू पुन्त समासा व कोयन्ता ॥१॥'

अधात् पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, एव, पदसमास, सघात, सखातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, मनुयोगद्वार, अनुयोगद्वारसमास, प्राभृत, प्राभृतसमास, प्राभृतप्राभृत, प्राभृतप्राभृतसमास, बस्तु, वस्तुसमास, प्रव और पृषसमास ये श्रुतज्ञानके बीस भेद हैं।

इन्हीको लेकर सूत्रकारने सूत्र ४८ में श्रुतकानावरणीयकमके बीस भद गिनाये है। श्रुतज्ञानके इन मेदोके विवेचनके लिये घवलाटीका देखना चाहिये।

इवेतास्वरीय निन्दसूत्रमें ज्ञानकी सुन्दर चर्चा है। किन्तु श्रुतज्ञानके इन बीस भेदोंका कोई सकेत तक आगमिक परम्परामें नही शिलता। हाँ कमग्रन्थमें एक बाधाके द्वारा श्रुतज्ञानके ये बीस भेद अवस्य गिनाये गये है।

सूत्रकार भूतक्षिले एक सूत्रके हारा श्रु तज्ञानके इकतालीस पर्यायशब्द विनाये हैं। को इस प्रकार है—प्रावचन, प्रवचनीय, प्रवचनाम, मित्योमें मागणता, आत्मा, परम्पराल्डिंग, लनुत्तर, प्रवचन, प्रवचनी, प्रवचनाद्धा, प्रवचनसन्निकल, नयविधि नयान्तरिविधि, भगविधि, भगविधिविशेष, पृच्छाविधि,
पृच्छाविधिविशेष, तत्त्व, भूत, भव्य भविष्यत्, अवितय, अविहत, वेद, न्याय,
शुद्ध, सम्यव्हिट, हेतुवाद, नयवाद, प्रवरवाद, मागवाद, श्रु तवाद, परवाद,
लौकिकवाद, लोकोत्तरीयवाद, अध्य, माग, यथानुमाग, पूव, यथानुपूव और पूर्विति
पूव ये श्रु तज्ञानके पर्यायनाम है।। ५०।। धवलामें इनका व्याव्यान किया है।

अवधिज्ञानावरणीयकमकी असस्यात प्रकतियाँ बतस्राते हुए अवधिक्रानके दो भेद किये हं—भवप्रत्यय और युगप्रत्यय। अवप्रत्ययश्रविक्रान देवनारिकयोंके होता ह और गुणप्रत्ययश्रविज्ञान तियञ्चो और मनुष्योके होता है।

अवधिज्ञानके अनेक भेद हैं - देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हीयमान, वध मान, अवस्थित अनवस्थित अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिपाती अप्रतिपाती, एक क्षत्र और अनेकक्षेत्र ॥५६॥

जिसके अवधिकान होता है उसके कारीरमे नामिसे ऊपर श्रीवस्स, कलका, ग्रस, स्वस्तिक, नन्दावत आदि आकार बन जाते हैं। इन्ही चिन्होंसे अवधिकान उत्पन्न होता है। उन्हींके कारण उसे एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्र कहते हैं।

आने गायासूत्रोंके द्वारा सूत्रकारने अविधिज्ञानके क्षेत्रसे सम्बद्ध कालका और कालसे सम्बद्ध क्षेत्रका, तथा देवोके अविधिज्ञानके विषयका कथन किया है। सूत्र गाया १५ के द्वारा परमाविधिज्ञानके द्रुख, क्षेत्र, काल और भावका कथन किया

१ वट्खं०, पबका, पु० १३, ४० १०० १२७।

हैं। गांचों में रें के बारा जनम्य और उत्कृष्ट अनिजानके स्तामित्वका कार्यन किया है।

ं अवधिकानसे सम्बद्ध वे गायाएँ दिनम्बर पराम्पराके साहित्यमें अन्यत्र भी पार्द जाती हैं। गोम्मटसार जीवकान्छ तो घटखढागम और ससकी टीना क्वलके बासार पर ही संबृहीत किया गया है, जस चसमें तो कतियन सहयाएँ महीसे ही ग्रुई हैं।

महाबन्धके वादिमें में सब गाणाए थोडेसे व्यक्तिक्रमके साम पानी जाती है १ चूँ कि महाबन्ध मूलवलीकी ही रचना है, जल उनका नहीं पायर काँना सम्मव है। गाणा न० १२, १३, १४ तिलीयपण्यत्तिके आठवें अधिकारमें पाई जाती हैं। गाणा न० १२-१३, मूलाचारके वारहवें अधिकारमें पाई जाती हैं। गाणा न० १२-१३, मूलाचारके वारहवें अधिकारमें पाई जाती हैं। इसे अविद्यानके प्रकर्णमें गाणाएँ (गा० न० ५०, ५१, ५२, ५३, ५४) ऐसी हैं जो इस अनुमोगहारकी गाण ४-८ से मिलती हैं। कुछ पाठमेदके सिवाय और मेद नहीं है।

षटलपडागमके वेदना और वर्गणा लण्डमें जो सूबरूपमें गायाएँ आई है, हमारा विश्वास है कि वे गायाएँ प्राचीन होनी चरहिये । इसीसे भूतविक्रिके उन्हें ज्यो-का-त्यो अपने ग्रन्थमें सूबरूपमें रख किया है । सम्मवतया इसीसे उन्होंसे कुछ गाथाएँ अन्यत्र भी उपलब्ध होती है ।

मन प्रयक्तानावरणकर्मकी दो प्रकृतियाँ—ऋ जुमितमन पर्ययक्तानावरण कौर विपुलमित्तमन पर्ययक्तानावरण बतलाई हैं। उनके प्रसमसे दोनो क्रानोंके स्वरूप, विषय आदिका कथन सूत्रकारने विस्तारसे किया है।

मन पर्ययज्ञानका विषय बसलाते हुए बुक्कारने कहा है—'मनके द्वारा मानस-को जानकर मन पर्ययज्ञान दूसरोकी सज्ञा, स्मृति, मति, विन्ता, जीविज्ञ-मरण, लाम-अलाम, सुख-दु स, नगरविनाका, वेशविनाका, जनपदिवनाका, खेटिबनाका, कवटिबनाका मध्यविनाका, पट्टनविनाका, क्रोणमुल्लिवनाका, अतिवृद्धिः, अमावृद्धिः, सुवृद्धिः, दुवृद्धिः, सुमिक्षः, दुर्मिका, क्षेम, अक्षेम, भय और शोगक्ष्प पदार्थोको जानता है।।६३।।

केवरुज्ञानका वर्षण करते हुए किया है--श्वय बल्कम हुए कान और वर्धकी युक्त भगवान वेवरुक्त और सहुरक्रीणके साथ अनुष्यसेकणी आगति, यति, जन्म, उपराध, काव, जोका, पहिंदी, दिवति, मृति है क्या, क्षेत्र, काक और पायके साथ

१ गो०जी०नाव्याव, ४०६ ४०६, ४०७, ४२५, ४२६, ४२६, ४३१।

म भेवन मा र प्राप्त र में के प्राप्त कर के कि

ह ति० प०, ना० द८५, ६८४, ६८४।

<sup>¥</sup> मूकाचा० अवि० १०, गा। मं० १०७-११० १

जीवादि इच्योका सम्मिलन ), अनुभाग, तक, कला, मन, मानसिक, भुक, इत, प्रतिसेवित आदिकम (अर्थपर्याय और व्यञ्जन पर्यायरूपसे सब द्रव्योकी आदि ), अरह कर्म (सब द्रव्योंकी अनादिता), सब लोक, सब जीव, और सब भावोकी सम्पक्ष प्रकारसे एक साथ जानते-देखते हुए बिहार करते हैं ॥८२॥

इस प्रकार प्रकृतिअनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणकर्मकी प्रकृतियोंके सम्बन्धिसे ज्ञानके भेदोकी मौलिव चर्चा है। यही चर्चा सर्वाधिसिक्क और तत्त्वाधवार्तिकके प्रथम अध्यासे आगत ज्ञानविषयक कथनका आधार है। इसका कथन इन ग्रन्थोंके प्रकरणमें किया जायगा। इसी प्रकार वर्धानावरणीय आदि कर्मोंकी प्रकृतियोका कथन प्रकृतिअनुयोगद्वारमे किया गया है। अन्तमे कहा है कि इन प्रकृतियोमेंसे पहाँ कर्मप्रकृतिका प्रकरण है।

## बन्धनअनुयोगद्वार

बन्धनअनुयोगद्वारको आरम्भ करते हुए सूत्रकारने बन्धनके चार भेद किये हु-- १ बन्ध, २ बन्धक, ३ बन्धनीय और ४ बन्धविधान ॥१॥

बन्धके चार भेद है—नामबन्ध स्थापनाबन्ध द्रव्यवन्ध और भावबन्ध ।।२।।
नैगम, सग्रह और व्यवहारनय सब बन्धोको स्वीकार करते है ॥४॥ ऋजुसूत्रनय
स्थापनाबन्धको स्वीकार नही करता ॥५॥ शब्दनय नामबन्ध और भावबन्धको
स्थीकार करता है ॥६॥

जिस जीव या अजीवका 'बन्ध' यह नाम रखा जाता है वह नामबन्ध है। काष्ट्रकम, चित्रकम आदिमे 'यह बन्ध है ऐसी स्थापना करना स्थापनाबन्ध है। भावबन्धके दो भद ह—आगम भावबन्ध और नोआगम भावबन्ध। यह सब वणन पूत्रकत् है।

नोआगम भावबन्धके दो भेद हैं — जीवभावबन्ध और अजीवभावबन्ध। जीवभावबन्धके तीन भेद हैं — विपाकप्रत्ययिक, अविपाकप्रत्ययिक और सदुभयप्रत्यिक ॥१४॥

कर्नोंके उदय और उदीरणाको विपाक कहते हैं। विपाक जिस भावका कारण होता है वह विपाक प्रत्ययिक जीवमावबन्ध है। और कर्नोंके उदय और उदी-रणाके जमावको अधवा कर्नोंके उपराम बा, क्षयको अविपाक कहते हं। अविपाक जिस भावका कारण है वह अविपाकप्रत्ययिक जीवमावबन्ध है। और विपाक तथा अविपाकसे जो भाव उत्पन्त होता है वह तदुभयप्रत्ययिक जीवमावबन्ध है।

'देवभाव, मनुष्यभाव तिर्यञ्चभाव, नारकभाव, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसक-

१ वट्लं॰, धवला॰, पु॰ १४।

वैद, क्रींच, याम, माथा, सीच, राम, दोष, मीव्, कृष्ण, जीक, कापीस, पीस, पद्म भीर शुक्लकेष्या असँपतामान, अविरतामान, अक्रामभाष, विश्वादृष्टिनान ये सब विपाकप्रस्थित सथवा जीव्यिक साथ है ॥१५॥

अविपाक प्रत्ययिक जीवभावबन्धके दो प्रकार हैं — औपश्रमिक और कायिक ॥१६॥

सीणकोष, चीणमान, चीणमाया, सीणलोभ कीणराग, सीणदोष, सीणमोह, सीणकषाय, वीतरागछचस्य, सायिकसम्यक्ष्व, चायिकचरित्र, चायिकदोनलिष, चायिकलोभलिष, चायिकणोगलिष, भायिकपरिभोगलिष, कायिकवीर्यलिष, केवलहान, केवलहान, सिद्ध, बुद्ध, परिनिर्वृत्ति, सर्वद्ध सअन्तकृत, इसी प्रकार अन्य भी जो सायिक भाव है वे सब सायिक अविपाक प्रत्ययिक जीवमावबन्ध है।।१८।।

एकेन्द्रिय लिक्न, हीन्द्रिय लिक्न, त्रीन्द्रिय लिक्न, बतुरिन्द्रिय लिक्न, पञ्चेन्द्रिय लिक्न, हीन्द्रिय लिक्न, त्रीन्द्रिय लिक्न, पञ्चेन्द्रिय लिक्न स्ट्यानी, श्रुतात्रानी, विभागतानी, आधिनिवोधिकत्रानी, श्रुतात्रानी, अवधिद्रशनी, सम्यक्निकानी, सन्यक्निकानी, सन्यक्निकानी, सम्यक्निकानी, सम्यक्निकान

इसी प्रकार अजीवभावबन्धके भी तीन भेद करके वियाकप्रस्थिक, अवियाक प्रत्यिक और शहुभयप्रस्थिक अजीवभावबन्धोंका कथन किया है।

त्रव्यवन्त्रके को गोव है---व्यायमञ्जयकन्त्र और नोश्चायमञ्जयक्त्र । नोवाममञ्जयकर्यके दे भेव हैं---प्रयोक्त्यक्त्य और निश्चसामन्त्र ।

विस्तरावण्यके दो तोष हैं—याति बौर बनादि । वनस्तिकाय, वर्णास्तिकाय-देश और वर्णास्तिकावप्रदेश, वचर्णास्तिक, जधर्मास्तिकंदेश, और वंशसंस्तिकंप्रदेश, वाकाशास्तिक, वाकाशास्तिदेश, बाकाशास्तिप्रदेश, इस बीओं ही बास्तकार्योका को परस्पर प्रदेशका है वह बनाविविश्वसाकाय है अक्ट्रेस

साविवैश्वसिकावत्य कहते हैं —विसदृण स्तित्यता और विसदृज्ञ स्थायामें वस्य होता है। बोर समस्मित्यता बीर समस्थातामें भेद होता है। अत

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण ल्हुक्लस्स ल्हुक्लेण दुराहिएण ।

णिखस्स ल्हुक्खेण हवेदि बधी जहण्णवज्जी विसमे समे वा ॥३६॥

स्निम्ध पुद्गलका दो अधिक स्निम्ध पुदगलके साथ और रूख पुद्गलका दो अधिक रूख पुदगलको साथ बन्ध होता है तथा स्निम्धगुण पुद्गलको स्थाप प्रदगलको साथ सम या विवम गुण होने पर बन्ध होता है, अधन्यगुणवालेका बंध नहीं होता।

उक्त गाथा श्वेनाम्बर परम्परामें भी पाई जाती है। किन्तु द्वितीय पंक्तिके अथमें दोनोम मतभेद है। इसका विदचन यथास्थान किया जायेगा।

उक्त गाथासे पहले इस बन्धनअनुयोगद्वारमें दो सूत्र है-

'वेमादा णिद्धदा वमादा स्हुक्खदावधी ॥ ३२ ॥ समणिद्धदा समस्हुक्खदा भेदो ॥ ३३ ॥

श्वेता । प्रज्ञापनामे भी ठीक इसी आशयको शब्दश िलये हुए एक गाया और तदनन्तर उक्त गाया इस प्रकार आती ह—

समिणद्भयाए बधो न होति समलुक्खयाए वि ण होति । वेमायणिद्धलुक्खसणेण बधो उ लधाण ॥ १ ॥ णिद्धस्स णिद्धेण दुर्याहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुर्याहिएण । निद्धस्स लुक्खेण उवह बंधो जहण्णवण्यो विसमो समो वा ॥२॥

--- प्रज्ञायना० परि० पद १३, सू० १८५

पुद्गलोके बन्धका स्वरूप बतलाकर आगे लिखा है-

'इस प्रकार वे पुद्गल बन्धनपरिणामको प्राप्त होकर अञ्चल्पसे, मैधरूपसे सन्ध्यारूपसे, विजलीरूपसे उस्कारूपसे, कनक (वज्र ) रूपसे, दिशादाहरूपसे, पूसकेपुरूपसे, इन्द्रसनुषरूपसे, क्षेत्रके अनुसार, कालके अनुसार, ऋतुके अनुसार, अयनके अनुसार पुदगलके अनुसार बन्धनपरिणामरूपसे परिणत होते हैं।'

ये सब तथा इनसे अन्य जो अमगलप्रमृति बन्धनपरिणामरूपसे परिणत होते है वह सब सार्विवस्नसिक बन्ध हैं ॥३७॥

प्रयोगवन्छके वो भेद हैं —कमबन्ध और नोकमबन्ध । नोकर्मबन्धके पाँच भेद हैं —आलापनबन्ध, बल्लीवनबन्ध सक्लेषबन्ध शरीरबन्ध और शरीरिबन्ध ॥४०॥ वकटोका, यानोका युगोका, विडिस्मोका , शिल्लियोंका, रयोंका, स्थन्दमों।

१ जो बोड़ें और सम्चरोंसे लींची जाती है।

र 'इस्का भार दोने वाली गाडी।

र बुद्धोपयोगी साधनोंसे सम्बद्ध रथ।

का, विविध्यवीका, गृहोंका, प्रासावीका, गोपुरीका बीर सोरव्योंका कारुसे, सीहते, रस्तीसे, बारवेकी रस्तीसे, वीर रक्षी को बच्च क्रीता है। वह आकापनवन्त्र है।।४१।। कटकोका (बटाईका), ब्रुडवॉका, बोवरविष्टोका, प्राकारीका बीर शादिकाओका, तथा इस प्रकारके अन्य हर्गोका को बच्च होता है वह अरकीवया-वन्त्र है।।४२।। क्रकड़ी और शासके बन्चको संश्लेबक्षन्त्र कहते हैं।।४२।। क्रकड़ी और शासके बन्चको संश्लेबक्षन्त्र कहते हैं।

जीवके साठ मध्य प्रदेशोंका को परस्परमें बदेसबन्य हैं वह मनीदि शरीर-कन्ध है।

कर्मबन्धको सम्प्रित्वोगद्वारकी तरह जानमा बाह्यि ।।६४॥ इस बम्बनअभुवोगद्वारके ६४ सूत्र हैं।

### २ बन्धकअनियोगद्वार

बन्धक अनुयोगको खुद्दाबन्ध नामक दूसरे खण्डकी तरह जान लेना चाहिये। खुद्दाबन्धमें इसका कथन हो खुका है।

## ३ बन्धनीयअनुयोगद्वार

जो बन्धके योग्य होता है उसे बन्धनीय कहते हैं। पूद्मल बन्धनीय है क्योंकि पुद्गलोक सिवाय अन्य कोई पदाय बन्धनीय नहीं है। वे बन्धनीय पुद्गल स्कन्ध-स्वरूप होते हैं। और वे स्कन्ध समणारूप होते है। अत बन्धनीयका कथन करते हुए वर्गणाका कथन अवस्य करना चाहिये।

वर्गणाक्षोके सम्बन्धमें आठ अनुयोगद्वार जानने योग्य है—वर्गणा, वर्गणाहस्य-समुदाहार, अनन्तरोपनिषा, परम्परोपनिषा, अबहुार, सवमध्य, पदमीमांसा और अन्यबहुत्व ॥६९॥

वर्गणा - वर्गणावनुषोगद्वारके विषयमें ये सोळह अनुयोगद्वार है - वर्गणानिक्षेप, वर्मणान्यविश्रेषणस्त्र, वर्मणाक्ष्मणा, वर्मणानिक्षणा, वर्गणाञ्चलाञ्चलस्त्र,
वर्मणासान्तरनिरम्तदानुगम, वर्मणाओअयुग्मानुगम, वर्मणास्पर्मानदुगम, वर्गणान्तरातुगम, वर्गणाञ्चलस्त्र,
वर्मणानामान्तरातुगम, वर्मणाञ्चलस्त्र, वर्मणाञ्चलस्त्र, वर्मणाञ्चलस्त्र, वर्मणाञ्चलस्त्र,
वर्मणानामानान्त्रस्य और वर्मणाञ्चलस्त्रदुष्य ॥७०॥

वर्गणानिकोप छ प्रकारका है—नामवर्षणा, स्वापनावर्षणा, प्रव्यवर्गणा, क्षेत्र-वर्गणा, क्सववर्गणा, और साववर्गणा १७१॥ तैयम, अवह, और व्यवहार सव वर्गणानोको स्वीकार करते हैं। ऋषुपुत्र स्वाप्तावर्गणाको स्वीकार वही कराहा । सहकाय नामवर्गणा कोर साववर्गणाको स्वीवहर करता है १ वस वरह तृत्रकारके वर्षणाके सोसह सक्तोसकारोंके साविके हो है सहस्रकारकेंका क्ष्मण क्रियह है।

काने वर्गकाका कवन करते हुए २३ वर्गकाएँ बतलाई हैं, जो इसप्रकार है—
एकप्रदेशी परमाणु पुद्गलद्रव्यवगणा १, द्विप्रदर्शी, विप्रदेशी चतु प्रदेशी, पंचप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी, अष्टप्रदेशी, नवप्रदेशी, दसप्रदेशी, आदि सल्यातप्रदेशी, परमाणु पुद्गल द्वव्यवगणा २, असल्यातप्रदेशी परमाणु पुदमलद्रव्यवर्गणा
३, अनन्तप्रदेशी, परमाणु पुदमलद्रव्यवर्गणा ४, आहार द्वव्यवगणा ५, अप्रहण
द्वव्यवगणा ६ तजसशरीर द्वव्यवगणा ७ अग्रहण द्वव्यवगणा ५, भाषाद्वव्य
वर्गणा ९, अग्रहणद्रव्यवगणा १० मनोद्वव्यवगणा ११, वग्रहण द्वव्यवगणा १२,
कामणद्रव्यवगणा १३, ध्रुवस्कन्यद्रव्यवगणा १४, सान्तर निरन्तर द्वव्यवर्गणा
१५, ध्रुवश्च्यवगणा १६, प्रत्यक शरीर द्वव्यवगणा १७ ध्रुवश्च्य द्वव्यवर्गणा
१८, वादर निगोद द्वव्यवगणा १९, ध्रुवश्च्य द्वव्यवगणा २०, सूक्ष्म निगोदवर्गणा २१, ध्रुवश्च्य द्वव्यवगणा २२ महास्कन्धवगणा २३ ।

इन तेईस वगणाबोके नाम सूत्रकारने बाईस सूत्रोक द्वारा बतलाये हैं।

इसका कारण यह है कि उन्होंने प्रथम बार बगणाओं के पश्चात प्रत्येक बगणा का तिद्रण इस प्रकार विया ह—'अनन्तानन्त प्रदेशी परमाणु पुद्गळ द्रव्यवयणां के ऊपर आहार द्रव्यवगणां है।।७९।। आहार द्रव्यवगणां के ऊपर अग्रहणद्रव्यवगणां है।।८०।।' 'अग्रहणद्रव्यवगणां के ऊपर तैजसद्रव्यवर्गणां है।।८१।।' 'तजस द्रव्यवगणां के ऊपर अग्रहण द्रव्यवगणां है।।८२।।' इत्यादि।

इसका कारण यह ह कि प्यपूवकी उत्कृष्ट वगणामे एक अक मिलाने पर आगेकी जधन्य वगणाका प्रमाण होता है। यथा—सबसे प्रथम परमाणु पृदगल द्रव्यवर्गणा ता एकपरमाणुरूप ह। उसमें एक परमाणुके मिल जानेसे अर्थात तो परमाणुओं के समागमसे द्विप्रदेशी परमाणुपुदगलद्रव्यवर्गणा होती ह। यह जधन्यसंख्याताणुवर्गणा है क्यों कि जबन्य संख्यातका प्रमाण दो है। उत्कृष्ट संख्यातप्रदेशी परमाणुपुदगलद्रव्यवर्गणामें एक अक मिलाने पर जधन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्यवर्गणा होती है। उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातप्रदेशी परमाणुपुदगलद्रव्यवर्गणा होती है। अपने जधन्यसे अनन्तप्रदेशी परमाणुपुदगलद्रव्यवर्गणा होती है। अपने जधन्यसे अनन्तपृणी उत्कृष्ट अनन्तप्रदेशी पुदगलद्रव्यवर्गणा होती है। ये वारो ही वगणाएँ अग्राह्म है—जीवके द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता।

उत्कृष्ट अनन्सप्रदेशी द्रव्यवगणामें एक अक मिलाने पर जवन्य आहारद्रव्य-वर्गणा होती है। औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरके ओभ्य पृद्गल स्कन्धोंको आहारद्रव्यवगणा कहते हैं। उत्कृष्ट आहारद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर प्रथम अग्रहणद्रव्यवगणा सम्बन्धी स्वयवस्थवर्गणा होती है। जो पुर्वस्तरकस्य पाँची शरीर, माना जीर सनके अयोग्यं होते हैं सनकों अग्रहणेयगींका कहते हैं। प्रथम उरकुटर अग्रहण प्रव्यवर्गणामें एक औक मिलाने वर जनन्य तैजस-शरीरप्रव्यवर्गणा होती है। इसके पुद्वस्तरका तैजसशरीरके योग्य होते हैं। इसलिए यह ग्रहणवर्गणा है।

उत्कृष्ट तैजसकारीरद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर दूसरी अग्रहण द्रव्य-वर्गणा सम्बन्धी जवन्य अग्रहणद्रव्यवगणा होती है। यह पाँच क्रारीरींकें मौन्य नहीं होती, इसलिये इसे अग्रहणद्रव्यवगणा कहा गया है।

दूसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्यवगणामे एक अक मिलाने पर जवन्य भाषाद्रव्य-वगणा होती ह । भाषाद्रव्यवगणाके परमाणु पुद्गलस्कन्यभाषाओंके तथा शब्दों-के योग्य होते है ।

उत्कृष्ट भाषाद्रव्यवगणामें एक अक मिलाने पर तीसरी जवन्य, अग्रहुणद्रव्य-वर्गणा होती है। इसके भी पुद्गलस्कन्ध ग्रहणयोग्य नही होते। तीसरी उत्कृष्ट अग्रहणद्रव्यवगणामें एक अक मिलाने पर जवन्य मनोद्रव्यवर्गणा होती है। मनोद्रव्यवर्गणासे द्रव्यमनकी रचना होती है। उत्कृष्ट मनोद्रव्यवगणामें एक अक मिलाने पर वौधी जवन्यअग्रहणद्रव्यवगणा होती है। यह भी ग्रहण योग्य नहीं होती। वौधी उत्कृष्ट अग्रहणद्रव्यवर्गणामें एक अक मिलाने पर जवन्यकार्मण-शरीरद्रव्यवगणा होती है। कार्मणद्रव्यवगणाके पुद्गलस्कन्ध आठ कर्मोंके योग्य होते है।

इस प्रकार पूर्वपूर्वकी उत्कृष्ट वर्गणामे एक एक प्रदेशकी वृद्धि होने पर आगेकी जवस्य वगणा होती है। प्रथम परमाणुपुद्गलद्रव्यवगणाको छोड़कर प्रत्येक वर्गणाके अपने जवस्यसे लेकर उत्कृष्टपय न्त बहुतसे भेद होते हैं। धवला-टीकामें उनका कथन किया है। विस्तार भयसे वहाँ हुमने कथन नहीं किया।

इन तेईस वर्गणाओमेंने आहारवगणा, तैजसवगणा, आवावर्गणा, मनोद्रव्य-वगणा और कार्मणवर्गणा ये पाँच वर्गणाएँ ही आहावर्गणाएँ हैं क्योंकि जीवके द्वारा इनका ग्रहण होता है। अत बन्धनीयमें इन पाँचकी ही उपयोगिता है, शेष-वर्गणाएँ बन्धनीय नहीं हैं। किन्सु शेषवर्गणाओंका कवन किये विना इन पाँच बन्धनीयवगणाओंका कवन नहीं किया जा सकता। इसकिये वन्धनीयके सम्बन्धन में २३ पुद्यक्वगणाओंका कवन किया क्या है। और उसीके कारण इस प्रवम सण्डका ताम वर्गणा खण्ड हैं।

धवलाठीकामें बीरसेनस्वामीने त्रस्येक शरीरप्रव्यवर्णणा और बादरिस्थाद प्रव्यवर्णणाक्षा निवेषन बहुदा विस्तारसे किया है।

इसके परवात् सूत्रकारने वह बतकाया है कि इक वेदेश वर्षणाओं में से कीत वर्षणा

भेदसे उत्पन्त होती ह, कौन वनमा सवावसे उत्पन्न होती है और कौन वर्त्रमा भेद और सवाव दोनोसे उत्पन्त होती है।

स्कन्धोका विभाग होनेको भेद कहते हैं। और परमाणुपृद्वकोके सिम्सळव-का नाम संवात है। तथा भेदपूर्वक होनेवाले संवातको भेदसंघात कहते हैं।

परमाणुद्रव्यवगणा ता द्विप्रदेशी आदि उत्परकी वगणाओं के भदसे ही उत्पन्त होती है। श्रेप वगणाए भेदसे, सघातमे और भेदसघातसे उत्पन्त होती हैं। अर्थात् अपनेसे नीचेकी वगणाओं के सघातसे और उत्परकी वगणाओं के भेदसे तथा स्वस्थान की अपेक्षा भेद सघातसे उत्प न हाती है।

उक्त वगणाओका कथन करनेके पश्चात् सूत्रकार भूतविलने वहा है—
अब इस बाह्यवगणाकी अन्य प्ररूपणा करनी चाहिये ।।११७॥ इसके विषय
म य चार अनुयागद्वार ज्ञातव्य ह—शरीरिशरीरप्ररूपणा, शरीरप्ररूपणा शरीर विलसापचयप्ररूपणा और विससोपचयप्ररूपणा ।।११८॥'

धवलाटीकामे बतलाया ह कि पाँचो शरीरोकी बाह्यवगणा सज्ञा ह। अत सूत्रकारने उक्त चार अनुयागोके द्वारा उनका विशेष कथन किया है। सबसे प्रथम शरीरिशरीरप्ररूपणाका कथन करते हुए कहा कि जीव प्रत्येकशरीरवाले और साधारणशरीरवाले होते हैं ॥११९॥ साधारणशरीरवाले जीव नियमसे वनस्पति-कायिक हात ह। और शेष जीव प्रत्येकशरीरी होते हु ॥१२०॥ आगे सात गायाओसे साधारणशरीरवाले जीवोका कथन किया है। उनके प्रारम्भका सूत्र इस प्रकार ह— 'तत्य इम साहारणलक्षण भणिव ॥१२१॥' 'वहाँ साधारणका यह स्रक्षण कहा ह।' इसस स्पष्ट ह कि साधारणका कथन करनेवाली गाया या गायाएँ प्राचीन ह । और अपने स्थलसे सभवतया' यहाकमप्रकृतिश्राभृतके बन्धनअनु-योगद्वारसे ही उठाकर यहाँ रखी गई ह। यहाँ हम उन सातो गायाओंको अन्नके साथ देते हं—

> 'साहारणमाहारो साहारणमाणपाणसहण च । साहारणजीवाण साहारणलक्खण भणिद ॥१२२॥'' माहार, साधारण उछ्वास निक्वासका ग्रहण, यह साधारणकार

साधारण आहार, साधारण अञ्चास निक्वासका ग्रहण, यह साधारणकासवाले जीवोका साधारणळक्षण कहा है।

> 'एयस्स' अणुम्महण बहुण साहारणाणमेयस्स । एयस्स ज बहुणं समासदो त पि होदि एयस्स १११२३॥'

एक जीवका जो अनुप्रहण ( पर्वाप्तियोंके योग्य पृद्गाल परमाणुकोंका प्रहण

<sup>! &#</sup>x27;इक्करस उ ज ग्रहणं बहुण साधारणांण त वेष । अं क्षुंबाणं ग्राहण समासनी सं पि क्क्सरसः ।।९६॥--- प्रजा० ६ प्रव ।

अप्रवा निरुक्त बरीनके सीरण पहलाकु प्रदूषणोक्त पहला ) है ने बहुतके सामस्त्रक्त जीवोंका तथा उस एक प्रहण करनेगाने जीनका की है। अध्य बहुत , जीवोंका जी अनुप्रहण है वह पिण्डक्पसे उस एक विवक्तित निर्मादिया जीवका भी है।

> 'समग तत्कताण ससग तेप्रि सरीरिक्यती । समग च अणुग्गहण समगं अस्तासिक्यासी ॥१२४॥'

"एक साथ उत्पन्त होतेवाले उत्त जीलोंके शरीरकी विश्वशिक्ष एक साथ होती है। एक साथ बनुषहण होता है और एक साथ उझ्नास/ज़ब्बास क्षेत्रपहैं।

> 'जत्येज मरइ जीवो तत्य दु मरण भवे अर्णताण । वसकमइ जत्य एकहो वक्कमण तत्व मताम ॥१२५॥'

"जिस शरीरमें एक कोवका मरण होता है वहाँ अनन्त जीवोका सरण होता है और जिस शरीरमें एक जीव उत्पन्न होता ह वहाँ अनन्त जीवोकी उत्पत्ति होती है ॥१२५॥"

> बादर-सुहुम्भिगोदा बद्धा पुटका य एयमेएब । ते हु अणता जीवा मूळयणूहरूब्ब्ब्सविहि ।।१२६॥।

''बादरिनवोदकीन और सूक्ष्मिनवोदकीन के परस्परमें बढ और स्पृष्ट होकर रहते हैं। वे जीन अनन्त हाते हैं और मूळक, चूहर, आईक आदि कारणी-से होते हैं।'

> 'अस्थि अनता नीवा जेहिं न पत्ती तसाण परिणामी । भावकलकथपटरा जिगीवनास ज मुंचेति ॥१२७॥

"ऐसे अनन्त जीव है जिन्होने त्रसभावकी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वे भाव-कलंक वर्यात् सक्लेशपरिणामोंकी अधिकसासे युक्त होते हैं, इसल्पि निगोववासको नहीं छोडते।"

> 'एगणिमोदशरीरे जांवा दव्यप्पमाणको दिट्टा । सिद्धेहि वर्णतमुणा सम्बेण वि तीक्कालेण ॥१९८॥'

"एक निमोदिया जीवके वारीरमें इञ्चममाध्यकी क्रोक्स सास्त अतीत कालमें सिक्क हुए, जीवोंसे भी मतन्त्रपुर्भे कीय तेचे व्यवे हैं है"

ंबूतमेंसे मंत्रमा नं ० १२%; १२४ जीर १२४ वर्ते । प्रकारतासूत्रके प्रथम पर्में भी पाई जाती हैं। वहाँ इतका क्रम निपरीत है जर्थात् १२४ (९५), १२५ (९६) और १२६ (९७) के क्रमड़े हैं । साझा ३२३ वें प्रकारकारी है । सरकु

वणा, दञ्चपमाणाणुगमो, खेताणुगमो फोसणाणुगमो, कालाजुगमो, अतराजुगमो मावाजुगमो अध्यबहुगाणुगमो चेदि ॥ १२९ ॥

इस अधपदके अनुसार यहाँ ये अनुयोगद्वार ज्ञातच्य है—सत्प्ररूपणा, द्रव्य-प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्परानानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम।

ये आठो अनुयोगदार वही हैं, जिनका जीवद्वाणके सतपरूवणा अनुयोगदारके आदिमें पुष्पदन्ताचाय ने निर्देश किया था। भूतबिलने शरीरिशरीरप्ररूपणाका कथन इन्ही आठ अनुयोगोके द्वारा किया है।

अधिसे कथन करते हुए कहा है कि—'ओधसे दो शरीरवाले, तीन शरीर वाले, चार शरीरवाले और शरीररहित जीव होते हैं।। १३१।।

विग्रह गितमें वतमान चारों गितियों के जीव वो शरीरवाले होतें है क्यों कि उनके वहाँ तैजस और कामण ये दो ही शरीर होते हैं। औदारिक तैजस और कामण शरीरवाले शतिराज्ञ मनुष्य और तिय उन्त अथवा वैक्रियिक तैजस और कामण शरीरवाले देव और नारकी तीन शरीरवाले होते हैं। औदारिक विक्रियिक, तैजस और कामण अथवा औदारिक, आहारक, तजस और कामण शरीरवाले जीव वार शरीरवाले होते हैं।

आगे सूत्रकारने आदेशसे १४ मागणाओं उक्त शरीरवाले जीवोकी सत्ताका कथन किया है। सतपक्ष्वणाके पश्चात छ अनुयोगद्वारोका कथन सूत्रकारने नहीं किया। टीकाकार वीरसेनस्वामीने धवलाटीकामे उनका कथन किया है। सूत्र कारने अन्तिम अल्पबहुत्वानुगमका कथन किया है। उसके साथ ही शरीरिशरीर-प्रक्रपणाका कथन समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात शरीरप्ररूपणाका कथन प्रारम्भ होता है।

## शरीरप्ररूपणा

शरीरप्ररूपणा छै अनुयोगोके द्वारा की गई ह । वे छै अनुयोगद्वार है—नाम निरुक्ति, प्रदेशप्रमाणानुगम, निर्मेक्षप्ररूपणा, गुणकार, पदमीमासा और अल्प बहुत्व ॥ २३६ ॥ नामनिर्शाप्तमें सूत्रकारने प्रत्येक शरीरके नामकी निरुक्ति की है—'उरालमिब ओरालिय ॥२२७॥' उदार—स्पूल होनेसे बौदारिक कहा जाता है।

'विविहनुण इंडिडजुल मिवि वेडिक्य ॥ २३८ ॥' विविध गुणों और ऋडियोंसे युक्त होनेसे वैक्रियिक कहा जाता है ।

'णियुणाण वा जिञ्जाच वा सुहुमाचं का जाहारवन्वाणं सुहुमदरमिति आहारय

।। २३९ ॥ सर्पात् साहात्प्रकार्वेडे निपुषतर, स्विग्यतर कीर सुकातर स्कन्धको नाहार प्रहण करता है, इसलिए साहारक कहा, साता है।

'तेयप्पह्रगुणजुर्समिदि तेजइय ॥ २४० ॥

तेज और प्रभा गुणसे युक्त है, इससिवे तैजस कहते हैं।

'सम्बद्धम्याण परुद्दणुष्पादथ मृह्युस्ताण श्रीजमिदि कम्सङ्मं ॥२४१॥

सब कमोंका प्ररोहण वर्षात् आधार, उत्पायक और सुख-दु खका कीज है, इसलिये इसे कामण कहते हैं। इस प्रकार नामनिय्तिमें प्रांची खरीरोंके नामौकी निय्वित की गई है।

प्रदेशप्रमाणानुगममे वतलाया है कि प्रत्येक शरीरके प्रदेश अभन्यासे अनन्तगुणें और सिक्षोके अनन्तवें भाग हैं। नियंकप्ररूपणाका कथन छै अनुयोगोके द्वारा
किया है। वे छै अनुयोग हैं—समुत्कीतंना, प्रदेशप्रमाणानुगम, अनन्तरोपनिथा,
परम्परोपनिथा प्रदेशविरच और अल्पबहुत्त ।

इन छै अनुयोगद्वारोका कथन करनेके परचात् पदमीमांसानामक अनुयोगद्वारका कथन है। उसमें बतलाया है कि औदारिकशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका स्वामी तीन पत्यकी आयुवाला उत्तरकुरु और देवकुरका मनुष्य होता है ॥४१८॥

आगे अनेक सूत्रोके द्वारा उसकी अन्य विश्वेषताएँ भी बतलाई है, जिनके होनेसे ही वह उत्कृष्टप्रदेशसचयका स्वामी होता है।

वैक्रियिकधरीरके उत्कृष्ट प्रदेशायका स्वामी बाईस सागरकी स्थितिवाला आरण-अच्चुतकस्पका वासी देव होता है।।४३१।। उसकी भी अनेक विशेषदाएँ बतलाई है। आहारकशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशायका स्वामी उत्तरशरीरकी विक्रिया करने वाला प्रमत्तसयत मुनि होता है।।४४६।। तैजसशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशायका स्वामी वह है जो पूबकोटिकी बायुवाला जीव सातवी पृथिवीके नारिकयोंकी बायुका बन्ध करके सातवी पृथिवीमे उत्पन्न हुआ, वहाँसे निकल कर पुन पूर्वकोटिकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ।। उसी प्रकार मरण करके पुन सातवी पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ।। उसी प्रकार मरण करके पुन सातवी पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ तेतीस सागरकी बायुको पालता हुआ रहा। वस्त समयवर्ती वह जीव रीजल बारीरके उत्कृष्ट प्रदेशायका स्वामी होता है।

कामणशरीरके उत्कृष्ट प्रवेशायका स्वामी वह बीव होता है जो बादर-पृथिवीकार्यिक जीवोमें दो हचार सागर कम कमस्वितिप्रमाणकाल तक इह्सा है। इत्यादि।

इसी तरह प्रत्येकचरीरके जनन्य प्रवेशायके स्वामीका भी कथन किया है। भागतहुत्वमें बतलाया है कि भौकारिकचरीरका प्रवेशाय सबसे चोहा है। उससे वैकियिकचरीरका प्रवेशाय अवकारमुषा है।।४९८। जमसे बाहारकचरीरका

प्रदेशस्य अंसंस्थातगृणा है ॥४९९॥ उससे तैजसक्यरीरका अवैकायका अंकम्स-गुणा है ॥५००॥ उससे कार्मणशरीरका प्रदेशाग्र अनम्तगुणा है ॥५०१॥

शरीरविश्वसीपचयप्ररूपणाका कथन अविभागप्रतिच्छेद, वर्षणा, स्पर्धक, अन्तर शरीर और अल्पबहुत्व इन छै अनुयोगोंके द्वारा किया गया है। इनके कथनमें बतलाया है कि एक एक जौदारिकशरीरमें सब जीवोंते अनन्तगुणे अविभागी प्रतिच्छेदोंकी एक वर्णणा होती है। इस प्रकार अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वगणाएँ होती हैं और अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भाग वर्णणाओका एक स्पष्क होता है। इस प्रकार अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग वर्णणाओका एक स्पष्क होता है। इस प्रकार अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण अनन्त स्पष्क होते हैं। ५०९।। तथा शरीरके बन्धनके कारणभूत गुणोका बुद्धिके द्वारा छेद करने पर अविभागी प्रतिच्छेद उत्तरक होते हैं। उससे आगेके शेष चार शरीरोंके अविभागी प्रतिच्छेद उत्तरोत्तर अनन्तगुणे होते हैं।

इसी तरह विस्तसोपसयका कवन करते हुए बतलाया है कि एक-एक जीस प्रदेशपर अनन्त विस्तसोपसय उपित्र होते हैं, जा कि सब जीवोसे अनन्त गुणे है और वे सब लोकमेसे आकर बढ़ हुए हैं। इत्यादि रूपसे विस्तमोपस्ययका कथन पूण होनेके साथ बाह्यवगणाका कथन स्माप्त होता है।

'इससे आगेके प्रन्थका नाम चूलिका है ॥' ८१॥ ऐसा स्वय सूत्रकारने निर्देश किया है।

# चुलिका

जैमा कि चूलिकाका लक्षण कहा है, इसमें पहले सूचित विये गये अधौका विशेष कपसे कथन किया गया है। पहले जो 'जत्थेय मरिद जीवो' आदि गाथा कही थी उसके उत्तराधमें कहा गया था कि 'जिस शारीरमें एक जीव उत्पन्म होता है वहां अनन्त जीव उत्पन्म होते है। उसीका विशेष कथन प्रारम्भमें किया गया है। तत्पव्चात उक्त गाथाके पूर्वांधका, जिसमें कहा है कि 'जिस शारीरमें एक जीवका मरण होता है कहां अनन्तानन्त जीवोंका मरण होता हैं', विशेष कथन किया है।

पहले तेईस वगणाओका कथन किया है। उसमें बतलाया है कि ये वर्गणाएँ प्रहणयोग्य हैं और ये वर्गणाएँ प्रहणयोग्य नहीं हैं। उसीका कथन करनेके लिए—बन्धनीयके चार अनुयोगदार झातव्य बत्तलाये हैं—वर्गणा, वर्गणानिक्यणा, प्रदेशार्थता और अल्पबहुरक ॥७०६॥

वर्गेणप्रक्षणामि पुरीती बात ही बौहराई हैं— आहार प्रव्यवर्गणां उपर व्याहण इव्यवर्गणा होती है। व्याहण इव्यवर्गणां के प्रार सेजोडक्यवर्गणां होती है, इत्यादि। यहाँ केवल पाँच महंचवर्गणापर्यत्तं हों उक्त स्वयंकी बीहराया है क्योंकि यहाँ पाँच घरीरोके प्रहणयोग्य और अग्रहणयोग्यका ही कथन किया है। अत इस वर्गणाप्रक्रपणांके ७०८ से ७१८ तकके सूत्र व्यवस्थानमुपीयद्वारंकी वर्गणा-प्रकृपणांके ७६ से ८७ तकके सूत्रोंकि साथ प्रायः अवस्थाः सिक्त हैं। इसीस सूत्र नं० ७१८ की व्यलादीकार्मे वीरसेवस्थामीने लिखा है कि इन सब पूर्वोक्त द्वारा पूर्वोक्त वर्गणाओंकी ही सम्हाल की गई है।

दूसरे वगणानिरूपणाअनुयोगद्वारमें पाँचो शरीरोंके ग्रहणयोग्य और अग्रहण-योग्य वगणाओका थोड़ा प्रकारान्सरहें कथन किया हैं। इस कथनमें आहार-वगणा आदि पाँचो ग्रहणवगणाओंका और उनके मध्यकी अग्रहणवगणाओंका स्वरूप भी बसलाया ह। यथा—'औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर रूपसे जिन द्वयोको ग्रहण कर जीव औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर रूपसे परिणमाते है उन द्रव्योंकी आहारवर्गणा सज्ञा है।।७३।।' 'जिन द्रव्योको महण कर जीव तैजसशरीररूपसे परिणमाता ह उन द्रव्योको तैजसवगणा सज्ञा है।।' इसी तरह जो वगणा चार प्रकारको भाषारूपसे ग्रहण होकर प्रवृत्त होती है वह मनोवगणा है। जो वगणा आठ प्रकारके कर्मरूपसे ग्रहण होकर प्रवृत्त होती है वह कार्मणवगणा है।

प्रदेशायता अनुयोगद्वारमें बसलाया है कि औदारिकशरीरवगमा, वैक्रियिक-शरीरवगमा और आहारकशरीरवगनामें तो पाँचो वण, पाँचों रस, दोनो गध और और आठो स्पन्न गुण हीतें हैं। किन्तु तैजसशरीरव्रव्यवर्गणा, माधा-व्रव्यवगणा मनोद्रव्यवगणा और कार्यणव्रव्यवर्गणामें पाँचों वर्ण, पाँचों रस, दोनों यन्ध होते हैं किन्तु स्पर्श चार हीं होते हैं—स्निग्ध या रूक्ष, शीत या उल्ण, कठोर या कोमल, और गुरु श्रम्बां सन्धु ।

अल्पबहुत्वमें प्रदेशोकी अपेक्षा उसी वर्गणाओंके अल्पबहुत्वका कथना किया है। जल्पबहुत्वकी समान्तिके साथ ही बन्धनीय अनुयोगदार समाप्त हो बाता है।

बन्ध, बन्धक, बन्धनीयको कर्षा केर्र चुक्तिके परवास् केवल एक बन्ध-विधान ग्रेस बसता है। वर्गणाकेष्टके बन्धिय सूत्रमें उसका निर्देश करते हुए केवल इतना कहा है——'बी बन्धविधान है जह बार अकारका है——प्रकृतिबन्ध, स्थितिकन्ध, अनुगाधकम्य और प्रदेशकर्ष्य 110 रेखा।

इस सूत्रकी धवलाटीकामें खोबीरसेनस्वामीने लिखा है—'इन खारो बन्धों-का विधान भूतवलीमट्टारकने महाबन्धमें विस्तारके साथ लिखा है। इसलिये यहाँ हमने नहीं लिखा। अत सकल महाबन्धका यहाँ कथन करनेपर बन्धविधान समाप्त होता है।

इस तरह पाँचवें बगणाखण्डकी समाप्तिके साथ मूत्रबली विरिचित वर्खण्डा-गमके पाँच खण्ड समाप्त हो आते हैं। किंतु चूँ कि महाबन्धको इससे अलग स्वतंत्र प्रथके रूपमें गिना जाता है, अत बगणाखण्डके साथ ही वर्खण्डागम नामक प्रन्य समाप्त हो जाता है।

इसकी सूत्रसंख्या इस प्रकार है-

| <b>?</b> | जीवहाण     | प्र= पुस्तक १ | सत्त्र रूपणा               | 100                 | सूत्र सच्या |
|----------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|          |            | पुस्तक ३      | द्रव्यप्रमाण               | १९२                 | ,,          |
|          |            | पुस्तक ४      | क्षेत्रानुगम               | 93                  | ,           |
|          |            |               | स्पन्नानुगम                | 264                 | 21          |
|          |            | ,             | कालानुगम                   | 383                 | 11          |
|          |            | पुस्तक ५      | अन्तर                      | ३९७                 | ,,          |
|          |            | ,             | भाव                        | 93                  | 17          |
|          |            | ,             | अल्पबहुत्व                 | ३८२                 | "           |
|          |            | पु० ६ चू      | लेका-प्रकृतिसमृत्कीतन      | 86                  | ,           |
|          |            |               | स्यानसमुत्कीतन             | ११७                 | ,           |
|          |            | ,             | प्रथम महादण्डक             | ?                   | ,           |
|          |            | ,             | वितीय महादण्डक             | ?                   |             |
|          |            | ,             | ततीय महादण्डक              | २                   | 1)          |
|          |            |               | उत्कृष्टस्थितिच् ०         | 88                  | ,           |
|          |            | ,             | <b>जघन्यस्थितिच्</b> ०     | 83                  | ,           |
|          |            | ,             | सम्यक्त्वोत्पत्तिचू ०      | १६                  | ,,          |
|          |            | 31            | गत्यागतिचूलिका             | 283                 | 11          |
| ;        | २ खुहाबन्ध | पुस्तक ७      | सरवप्ररूपणा                | ¥₹                  |             |
|          |            | ,,            | एक जीवकी अपेक्षा स्थापित्व | 38                  | 13          |
|          |            | ,,            | एक जीवकी वपेक्षा काल       | <b>२१६</b>          | **          |
|          |            | *1            | एक जीवकी अपेक्षा अन्तर     | 149                 | **          |
|          |            |               | नानाजीवोकी अपेक्षा भगविषय  |                     | 1)          |
|          |            | "             | द्रव्य प्रमाणानुग्य        |                     | 27          |
|          |            | "             | भ-व चवाचापुत्रम्           | <b>*</b> 0 <b>*</b> | 11          |

| २ सुद्दार्थ  | 4                      | ७ पुस्तक | क्षेत्रानुगम          | 458         | सूत्र सं० |
|--------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 11           |                        | 13       | स्पर्शमानुषय          | <b>₹49</b>  | 11        |
| ,,           |                        | ,, माने  | ा जीवोंकी अपेचा का    | कांनुगम ५५  | 11        |
| 22           |                        | 11 1     | , ,, धन्त             | रानुगम ६८   | 27        |
| ,,           | 1                      | ,,       | भागा भागानुगम         | 23          | **        |
| 2)           |                        | 17       | अल्पबहुत्वामुगम       | २०५         | **        |
| ,,           |                        | 11       | महादण्डक              | 68          | 11        |
|              | ामित्वविचार            |          | बन्धस्यामित्व         | <b>₹</b> ₹४ | ##        |
| ४ बेदना      | ? <b>9</b>             |          | कृतिअनुयोगद्वार       | ७६          | ,         |
| 7)           | १० पु                  |          | बैदनानिक्षेप          | ą           | 31        |
| 12           | ,,                     |          | नयविभाषणता            | ¥           |           |
| 11           | ,,                     |          | नामविधान              | ¥           | 1)        |
| ,            | "                      |          | द्रव्यविधान           | 783         | 11        |
| ,,           | ११ पुस्तक              |          | क्षेत्रविधान          | 99          | 11        |
| ,            | ,                      |          | कालविघान              | २७९         | ,,        |
| 11           | १२ पुस्तक              | ,        | भावविघान              | 318         | ,, ना०स०  |
| ,,           | ,,                     |          | प्रत्यय <b>विधा</b> न | <b>१</b> ६  | ,,        |
| •            | "                      | 1        | स्वामित्वविधान        | १५          | **        |
| **           | ,,<br>,,               |          | वैदनाविधान            | 46          | 11        |
| "            | ,,                     |          | गतिविधान              | १२          | 11        |
| ,            | ,,                     |          | अनन्तरविधान           | * *         | "         |
| ,            |                        |          | स्त्रिकवीं विधान      | ३२०         | 11        |
|              | 11                     |          | रिमाणविषान            | ં પંચ       | 11        |
| 11           | 31                     |          | मागाभागविषान          | <b>२१</b>   | 31        |
| "            | 71                     |          | अल्पबहुत्व            | २६          | ,,        |
| ,<br>वर्गणास | ण्ड १३ पुस             |          | स्पद्मक्षनियोगद्वार   | **          | ,, गा० २  |
|              | -                      | •        | कर्मानुयोगद्वार       | ₹           | "         |
| **           | ,,                     |          | प्रकृतिअनुवीनंदार     | <b>5</b> 45 | ,, भाव १७ |
| "            | <b>₹</b> Υ <b>दे</b> € | तक       | बन्धनअनुयोगहार        | ७१७         |           |
| #}           | 1 4,                   | p= 4"    |                       | WAT 2566    | **        |

कसायपाहुड और छक्तंद्रागमका तुलनात्मक विकेषन कसायपाहुड और छक्तंद्रानमके विद्वतेत्रत्र और विशेषनके अनन्तर उक्त १०

दोनों सिद्धान्त-प्रत्योके तुलनात्मक अध्ययनपर प्रकाश डालना अनुचित न होगा । रोली और भाषाकी निष्टसे दोनोकी भिन्नता पहले ही लिखी जा चुकी है। अतगब इस सन्दर्भमें विषय-वस्तुके प्रतिपादनकी दृष्टिसे दोनोका तुलनात्मक निरूपण आवश्यक है।

यहाँ यह घ्यातव्य ह कि छक्खडागमके वेदना और वगणा सहमें पच्चीस गाया-सूत्र आये है जो प्राचीन प्रतीत होते ह। इसी प्रकार कमायपाहुडकी भी कुछ गायाएँ गुणधर-विरचित न भी हो, पर व जिस क्सायपाहुडको उपसहत किया गया ह उमीसे ज्यो की-त्यो छे ली गयो हों। यत प्राचीन परिपाटी ऐसी रही ह।

एक विचारणीय बात यह है कि कसायपाहुड और छक्खडागमकी कुछ गाथाएँ अन्य प्रन्योमें मिलती ह । परन्तु कसायपाहुडकी कोई भी गाथा न तो छक्खडागममें मिलती है और न छक्खडागमकी कोई गाथा कसायपाहुडमें ही उपलब्ध होता ह । अन्य भी कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलता ह जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि एककी छाया दूसरेपर है अथवा एकके रचयिताने दूसरेकी कृतिको देखा है । किन्तु थोडा-सा सादक्य जहाँ प्रतीत होता है उसका उल्लेख कर देना भी अनुचित न होगा ।

कसायपाहुडक सम्यक्त्वअधिकारके प्रारम्भम चार गाथाओं के द्वारा पृच्छा की गया ह। गाथाण इस प्रकार है-

वसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो हवे।
जागे कसाय उवजोगे लेस्सा बेवो प को भवे।।९१।।
काणि वा पुन्य बढाणि के वा असे णिवयि ।
कदि आवलिय पविसति कविण्ह वा पवेसगो।।९२।।
के असे झीयवे पुन्य बचेण उवएण वा।
अंतर वा कहि किक्या के के उवसामगो कहि।।९३।।
कि द्विवियाणि कदमाणि अणुभागेमु केसु वा।
ओवद्वेषुण सेसाणि क ठाणं परिवर्जिद ।।९४।।

अथ — दशनमोहका उपशम करने वाले जीवका परिणाम कैसा होता है ? किस योग कवाय और उपयोगमें वर्तमान होता ह, उसके कौन-सी लेक्या और कौन-सा वेद होता ह ? ॥९१॥ उसके पूवबद्ध कम कौनसे है और अब कौनसे नवीन कर्माशोको बाधता है ? किन किन प्रकृतियोंका उसके उदय होता है और किन किन-की वह उदीरणा करता है ? ॥९२॥ दशनमोहके उपशमकालसे पूर्व बच्च अथवा उदयकी अपेका कौम-कौनसे कर्माश झीख होते हैं ? कहाँ अन्दर करता है और कर्हींपर किम-किन कर्मोंका उपशामक होता है ? ॥९३॥ किस-किस स्थित और अंतुनास त्राक्ते किन-किन क्रमोंका अवन्तिन करके किस स्मानको प्राप्त करता है और अवशिष्ट कम किस-किस स्थिति और अनुमाणको प्राप्त होते हैं ?

उघर जीवल्यानकी विज्ञाके आरम्भमें ये पव्छाएँ श्री गई हैं-

'कविकाओ पवडीओ बचिंद, केवडि बालह्रिटिविएहि कम्मेहि सम्मत्त लम्भिड वा ल सम्भिड वा, केविविरेण कालेण वा काँड आए का करेंडि मिक्स्सं, उवसामका वा कवणा वा केसु व बोलेसु कस्स व मूले केविविर्ध वा व्साक्षवोहणीय कम्म सर्वेतस्स वारिश वा संयुक्त पडियक्जंनस्स ॥१॥'

अर्थ — सम्यक्तको उत्पन्न करने वाला मिथ्यादिष्ट जीव किसनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है ? कितनी कालस्थित वाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्तको प्राप्त करता है अथवा नही प्राप्त करता है ? कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है और किन-किन क्षेत्रोमें तथा किसके पासमें कितने दशनमोह-नीयकमको क्षपण करने वाले जीवके और सम्पूण चारित्रको प्राप्त होने वाले जीवके मोहनीयकमको उपशामना और क्षपणा होती है ? ॥१॥

दोनो ग्रन्थोका प्रकरण एक हो है और पुन्छापूतक कथन करनेकी जैन आगिमक शैली है। किन्तु कसायपाहुडपे उक्त चार गाथाओं के द्वारा केवल प्रच्छा ही की गई है। इन पुन्छाओं का उत्तर तो चूणिसूत्रकारने दिया है। किन्तु जीव-स्थानचूलिकामें प्रारम्भमें सामूहिक रूपसे सब पुन्छाओं को देकर फिर एक-एक प्रकरणमे एक-एक पुन्छाका उत्तर दिया है। दोनो ग्रन्थोकी उक्त पुन्छाओं केवल दो पन्छा ऐसी हैं जो आपसमें मेल खाती है। किन्तु इतने मात्रसे निष्कष निकालना तो दूर, कोई सभावना भी नहीं की जा सकती।

इसी तरह कसायपाहुडके इसी प्रकरणमें आगे १५ गायाएँ आती है। उनमेंसे दो गायाएँ उल्लेखनीय है। उनमें एक गाया इस प्रकार है—

> इसजमोहस्सुबसामगों दु चढुसू वि गवीसु बोडक्यो । पाँचविजो य सन्गी जियमा सो होई पञ्जलो ॥९५॥

अथ---दशनमोहनीयकमका उपशम करने वाला जीव चारो ही गतियोमे जानना चाहिये। वह जीव नियमसे पञ्च निवय, सज्ञी और पर्याप्तक होता है।

जीवस्थानकी सम्बक्त्वोपत्तिवृक्तिकामें इसीको विस्तारसे कहा है। यथा--

'उबसामेंती' किन्त उबसामेवि चतुन् वि नदीसु उबसामेवि । चतुनु वि गवीसु उबसामेंतो पींचदिएसु उबसामेवि, भो एईवियबियाँकदिएसु । पींचदिएसु उबसा-मेंतो सम्बोसु उबसामेवि, भो असम्बोसु । सम्बोसु उबसामेंतो गव्योवनर्कतएसु

१ मट्सं॰, पु॰ ६, ६० १।

<sup>ा.</sup> वट्रबं०, पु० €, प्० १३८

उनसामेवि को सम्मृज्जिमेसु । गर्कावनकंतिएसु उनसामेतो यरकसर्य उनसामेवि को अपरुजसाएसु । परुजसाएसु उनसामेतो संबोर-जनस्साउगेस कि उनसामेवि, असंबोर-जनस्साउगेसु वि ॥९॥

अश—दशनमोहनीयकमको उपशमाता हुआ जीव कहाँ उपशमाता है? वारों ही गतियों में उपशमाता है। पचेन्द्रियों में उपशमाता हुआ पञ्चेन्द्रियों में उपशमाता हुआ सिवयों में उपशमाता हुआ सिवयों में उपशमाता हुआ सिवयों उपशमाता है, असंशियों मही। सिवयों में उपशमाता हुआ गमज जीवोमें उपशमाता है, सम्मूर्छनजन्मवालों नही। गमजों में उपशमाता हुआ पर्याप्तकों उपशमाता है अपर्याप्तकों नही। गर्याप्तकों उपशमाता हुआ सस्यातविषकी आयुवाले जीवोमे भी उपशमाता ह और असस्यातविषकी आयुवाले जीवोमें भी उपशमाता है।।।।

दोनोकी तुलना करनेसे ऐसा आभास होता है कि ऊपरकी गाथाकी ही विभाषा नीचेके सूत्र द्वारा की गई है। किन्तु इतनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि षटखण्डागमकारके सन्मुख कसायपाहुड था। अत इस तरहके उल्लेखोके आधार पर कोई निश्चित निष्कप नहीं निकाला जा सकता।

कसायपाहुडके प्रदेशिविभक्तिनामक अधिकारमें चूणिकारने निध्यात्वकर्म अधनयप्रदेशसरकमके स्वामीका कथन किया है और घटखण्डागमके वेदनाखण्डके वेदनाखण्यविधान नामक अनुयोगद्वारमें द्रव्यसे ज्ञानावरणीयकमकी जधन्य वेदनाके स्वामीका कथन किया है। दोनोका यह कथन कुछ अधदृष्टिसे और कुछ शब्द दिष्टिसे भी परस्परमें मेल खाता है। यद्यपि दोनो ग्रन्थकारों म उक्त विधयमें कुछ मौलिक मतभेद भी है जो दोनो उद्धरणोसे स्पष्ट ह और जिसकी चर्चा आगे करेंगे तथापि दोनोका यह साम्य भी उल्लेखनीय है। इस साम्यका कारण यह भी हो सकता है, कि दोनो ग्रन्थकारोको अपनी अपनी परम्परासे वह इसी रूपमें प्राप्त

श् सुदुमणिगोदेसु कम्मिट्ठिदिमिन्छिदालओ । तत्थ सम्बन्द्रुआणि अपज्जतभवश्यहणाणि । दीहाओ अपज्जशिद्धाओ । जदा जदा आउअ वर्षाद तदा तृश तप्पाओग्ग उक्कम्सण्सु जोगट्ठाणेसु वंधिह । हेटिठक्लीण ट्विट्रीण णिसेयम्स उक्कस्स पदेम तप्पाओग्ग उक्कस्सविसोहिमिनक्सं गदो?—क० पा० सु०, पृ० १८८ ।

<sup>&#</sup>x27;जो जीनो सुद्रुमणिगोदजीनेसु प्रिंडोनमस्स असंसिजनिदमानेण कणियं कम्मिट्ठिटि मन्छिदो । तस्य य समरमाणस्स बहुआ अपज्जतमना, थोना पज्जसभना । दीहाओ अप ज्जल्लाओ रहस्साओ पज्जलादाओ । जदा जदा जाउअं वधि तदा तदा तप्पाओग्गु नकस्सण्ण जीगेण वधि । उनिर्ल्लीणं टिठ्टीण जिसेयस्म जहण्णपदे हैट्ठिल्लीणं टिठ्टीणं जिसेयस्म जहण्णपदे हैट्ठिल्लीणं टिठ्टीणं जिसेयस्स उनकस्सपदे बहुसो बहुसो जहण्णाणि जीगट्ठाणाणि गच्छिदे । बहुसो बहुसो महसो जहण्याणि जीगट्ठाणाणि गच्छिदे । बहुसो बहुसो महसो हिस्से ।

हुआ हो, क्योंकि मूक सिद्धान्य तो एक ही है, किन्यु इनमें जो मौलिक मत्त्रभेद है। उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कैवल यह अंश प्रिम्नकारने वेदनासण्डसे लिया होगा।

पश्ले हम लिस आसे हैं कि कंसायपाहुड (क्लिस्काहित) और बट्खण्डागम् ये दोनों दो मिन्न आवायपरम्पराओं के उत्तराधिकारी हैं क्योंकि दोनोंमें अनेक सैंद्धान्तिक मतभेद हैं। अत उन दोनोका उद्गम यदि स्वतंत्र भावसे हुआ हो तो असभव नहीं है। फिर यह हम पहले लिख आये हैं कि यतिवृष्यके गुरु नाम-हस्ती भी कमप्रकृतिप्रधान थे और यतिवृष्यने अपने चूणिसूदोमें कर्मप्रकृतिका निर्देश किया है। अत यह समब है कि यतिवृष्य भी महाकमप्रकृतिप्रामुलके जाता हो, जिसके आधारपर षट्खण्डागमके सूत्र रचे गये हैं। अत दोनोमें क्वित् शब्दगत या अथगत साम्य हो सकता है।

#### छक्खडांगम और पण्णवणा

षटखण्डागममे चर्चित विषयोका कोई-कोई अश विभिन्न इवे० आगमिक साहित्यमें मिलता है। यथा, षटखण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तगत बन्धनअनुयोग द्वारके आदिमें विस्नसाबण्ड और प्रयोगबन्धके भ्वौ-प्रभेदोंका कथन ह। भगवती सूत्रके ८वें शतकके नौवें उद्देशमें भी वही कथन किञ्चित अन्तरके साथ पाया जाता है। बन्धनअनुयोगद्वारमें प्रयोगबन्धके दो भेद किये है—कर्मबन्ध और नोकमबन्ध । तथा नोकमबन्धके पाँच भेद किये है—आलापनबन्ध, अल्लीवनबन्ध, सक्लेषबन्ध, धरीरबन्ध और शरीरबन्ध । भगवतीसूत्रमें प्रयोगबन्धके तीन भेद किये है—अनादिखपयवस्ति, सादिअपयवस्ति और सादिसपर्यवस्ति । तथा सादिसपर्यवस्तिके चार भेद किये है—आलापनबन्ध, अल्लियावणबन्ध, शरीर-बन्ध और शरीरप्रयोगबन्ध । दोनो ग्रन्थोंमें अपने अपने ढगसे इन बन्धोके जो लक्षण दिये हैं उनमें शब्दभेद होते हुए भी अभिप्रायभेद नही है।

षटसण्डागमकी जीवस्थानचूलिकामें जो कर्मोंकी अधन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति तथा आबाधा जाविका कथन है, प्रजापनाके २३वें आदि पदोमें भी उसीसे मिलताजुलता हुआ कथन है। जैसे, जीवस्थानचूलिकाके आरम्भमें 'कदिकाओ पयडीओ वचदि' इत्यादि प्रथमसूत्रके द्वारा पाँच प्रक्नोंका सूत्रपात करके फिर क्रमसे एक-एक चूलिकाके द्वारा उसका उत्तर श्या कथा है। प्रकापनाके २२३ वें पदके

१ पट्सं० पु० १४, ए० १६ आदि }

र 'कति पगकी करिं, बंभर कक्षिर्दे रठाखेदि संबर्द खीको । कर वेदेश व पगडी अणभानो कतिविही करस ॥१॥'-अशा॰

प्रारम्भमें भी एक गाथाके द्वारा कमविषयक पाँच प्रकारोंको उठाया गया है—१ कितनी प्रकृतियाँ हैं ? २ किस प्रकारसे उनका बन्ध होता ह, ३ कितने स्थानोंके द्वारा बन्ध होता है ४ कितनी प्रकृतियोका जीव वेदन करता है, और ५ किस कमका अनुभाग कितने प्रकारका होता है ? और फिर क्रमसे इन पाँचो प्रश्नोका समाधान किया गया है।

मूलकर्माका नाम बतलानेके परचात उत्तरप्रकृतियोकी गणना जैसे चूलिकामें की ह प्रज्ञापनामें भी की ह। चूलिकामें प्रत्येक उत्तरप्रकृतिका नाम गिनाया है। प्रज्ञापनामें कही पूरा नाम गिनाया है तो कही सक्षिप्त। जिस प्रकार छठी चूलिका में कमोंकी उत्कृष्ट स्थित उनकी आबाधा और निषेक बतलाये ह प्रज्ञापनामें भी अपने ढगस उनका उसी प्रकार कथन किया ह। चूलिकामें जयन्य और उत्कृष्ट स्थितिका कथन पथक किया है प्रज्ञापनामें एक साथ है। विषयकी दिष्टिसे दोनो ग्रंथांके अन्य भी कोई-कोई कथन मिलते हुए है। किन्तु प्रज्ञापनाम सक्तित कमविषयक कथन गाधारण कोटिका ह। भगवती और प्रज्ञापना दानो ही सग्रह ग्रन्थ ह जिनम विविध विषय सगहीत है। उनके देखनेसे प्रकट हाता ह कि उनकी सकलनाके समय श्रुतका कितना विच्छद हा चुका था और अवशिष्ट अशोवा सूरक्षित राजनेका किय प्रवार प्रयत्न किया गया था।

न्यारहवाँ अग विपाकसूत्र वमसिद्धान्तसं ही सम्बद्ध था, किन्तु उपलब्ध विपाकसूत्रमं वह बात नहीं ह यह उसका परिचय कराते हुए बतला चुके ह । कसायपीहुड, चूणिसूत्र, षटखण्डागम तथा प्रज्ञापना आदि आगमिक साहित्यके प्रयवेक्षणक एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपूवक कथन करनेकी ही प्राचीन आगमिक शली थी ।

#### छक्खडागम और कमप्रकृति

एक कमप्रकृति नामक प्राचीन ग्रन्थ स्वेताम्बर परम्परामे मान्य ह । उसकी उपान्त्य गायाम कहा गर्यां ह कि मुझ अल्पबृद्धिन जो जैसा सुना वैसा कमप्रकृति

१ 'पं रण्ड णाणावरणीयाण णवण्ड दमणावरणीयाणं अमादावदणीय पचण्डमनराष्ट्रयाण मुक्कम्मजो ट्ठिदिवयो तीम सागरावमकोडाकोडीजा ॥४॥ तिण्णि वाससहस्माणि आवाथा ॥४॥ आवाधूणिया कम्मा ठ्दा कम्मणिसेओ ॥६॥ -घट्खं०, पु० ६, प० १४६-१५०॥

 <sup>&#</sup>x27;नाणावरणिवजन्स णं भते । कम्मस्य केवितय वाल ठिई पण्णता ? गोयमा ! जह नेण अतोमुहुक्त जक्कोसण नीम सागरोवमकोडाकोडीको तिक्षिय वाससहस्साइ अवाहा अवाह्मणिता कम्मिटई वस्मणिसेगो ।'-प्रशा०, २३ प० ।

३ 'इब कम्मप्पगडीओ जहासुय तीयम्पम ईणा वि । सोहियाणाभीगक्य कह तु वरदिट्ठीवाय सु ॥५६॥ कर्षप्र०, सत्ता०।

से इस प्रम्थका उद्घार किया। जो मुझसे स्वालित कवन हुआ हो, दृष्टिवादके ज्ञाता उसे घुद्ध करके कहें। इस परते इस कर्मप्रकृतिको भी उसी कर्मप्रकृति प्रामृतसे उद्धृत कहा जाता है, जिसके आधारपर पट्खंण्डागमसूत्रोको रचना हुई थो। किन्तु दोनोंको तुल्ला करनेसे यह प्रकट नहीं होता कि भूसबिल आधार्य जिस प्रकार महाकमप्रकृतिप्रामृतके ज्ञास थे, जस प्रकार कर्मप्रकृतिकार भी उसके ज्ञाता थे। हाँ, उसके कुछ अशोंके वे ज्ञाता अवस्य थे जिन्हें उन्होंने दिख्यादके थंचे अवशिष्टाशके रूपमें गुरुमुखसे खवण किया होगा और इसिलए कर्मप्रकृतिकी प्रथम गाथाकी उत्थानिकाको चूणिमें चूणिकारने जो कुछ कहा है वही समुचित प्रतीत होता है। चूणिकारने कहा है कि-'दुषमाकालके कारण जिनकी बृद्धि, आयुष्य वगैरह घटता जाता है ऐसे आजकलके सामुखनोका उपकार करनेकी कामनासे आचार्यने विल्छन्न हुए कर्मप्रकृति नामक महाग्रन्थके अर्थका ज्ञान करानेके लिए उसी साथक नामवाले कमप्रकृतिसग्रहणी नामक प्रकरणको आरम्भ किया है। अत कमप्रकृतिप्राभृतका विच्छेद होनपर ही उक्त कमप्रकृतिसग्रहणी नामक प्रकरणको आरम्भ किया है। उसका नाम कमप्रकृतिसग्रहणी है, वही उसके लिए उचित भी है। उसका नाम कमप्रकृतिसग्रहणी है, वही उसके लिए उचित भी है। उसीको लघ्न करके कर्मप्रकृति नामने उसकी स्थाति हुई है।

# तृतीय परिच्छेद

#### महाबघ

कसायपाद्वृष्ट और छक्सबडागम इन दो मूळ आगम-ग्रन्थोंके रचयिता, रचना-काल विषयवस्तु एव उनके महत्वके विशेचनके पद्यात् ततीय आगम-ग्रन्थ महा-बधका विमश उपस्थित किया जा रहा है। यहाँ यह स्मरणीय है कि इस महावध सिद्धान्सयम्यके रचयिता भी आचाय भूतविल हैं।

यह सिद्धान्त ग्रन्थ छक्काण्डागमका अन्तिम खण्ड है। अपनी विशालता और विषयकी गम्भीरताके कारण इसे स्वतंत्र सिद्धान्त-ग्रन्थकी सजा प्राप्त है।

अाचाय वीरसेनने छक्खडागमपर अपनी घवलाटीका लिखी है पर उनकी यह टीका पूर्वके पाँच खण्डोपर हो है। इस छठे खण्डपर इनकी टीका नही है और न अन्य किसी आचायकी टीका प्राप्त है। इसका प्रधान कारण यही है कि आचाय भूतबिलने इसे स्वय विवरणात्भक ख़ैली में. रचा है। जो ग्रन्थ इस शैली में लिखा जाता ह, उसपर भाष्य या वित्तयाँ बडी कठिनाईसे लिखी जाती ह। यत सुगम पर विवृत्ति या भाष्य लिखनेमें सौकय रहता है और उसकी ब्याख्या सुबोध होने-के कारण छोड दी जाती है।

इस ग्रन्थकी शकी भी पूर्वके खण्डोकी सूत्रात्मक शैकीसे भिन्न ह और इसका प्रमाण भी शेष पाँच खण्डोसे पाँच गुना ह। अत यह छठा खण्ड अपने पाँचो बडे भाईयोसे अलग पड गया ह और महाबन्ध नामसे एक स्वतंत्र ग्रन्थके रूपमें ही प्रकाशित हुआ है।

इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें महाबन्धको तीस हजार श्लोकप्रमाण बतलाया है और बहा हेमचन्द्रने चालीस हजार श्लोकप्रमाण बतलाया है। इसके रचयिता भी आचाय भूतबिल हैं। उन्होंने चतुर्थ वेदनाखण्डके आदिमें ४४ सूत्रोके द्वारा

१ महान धका प्रकाशन ७ सागोंमें भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी ओरसे हुआ है।

२ 'स्त्राणि धट्सहस्रमन्थान्यथ पूर्वस्त्रसहितानि । प्रविरच्य महाबन्धाह्यं तत यष्ठकं खण्डम् ॥११२९॥ त्रिशत्महस्रस्त्रम्यान्थं च्यरचयदसौ महारमा ।'—मृताव०

 <sup>&#</sup>x27;सदरीमहस्स भवलो जयभवलो सटिठसहस्स बोथव्यो । महबंधो चाळीसं सिद्ध तस्तयं अह बंदे ॥८८॥'

वीं संगक्ष किया है उसे टीकाकार वीरसैनने केब दीनों सम्बोका अर्थात् वेदसा, वर्गणा और महाबन्धका संगळ अस्तलाया है, क्योंकि बंगणा और महाबन्धक संगळ अस्तलाया है, क्योंकि बंगणा और महाबन्धक प्रारम्भमें बन्धकार भूतविजने संगळ नहीं किया है। वस यह स्मन्द है कि महाबन्धक प्रारम्भमें बन्धकार भूतविजने संगळ नहीं किया।

महाबन्धका प्रकाशन हो जानेपर भी यह बात इमें इसिंख्ये खिखनी पड़ी है कि इस प्रन्थराजकी कैवल एक ही प्रति मृडविद्रीके सिद्धान्तवस्तिमण्डारमें सुरक्षित मिली, किन्तु उसके भी १४ ताडपत्र नष्ट हो गये थें। उनमें पहला पत्र भी था। इसिलये भूतविलने इस खण्डप्रन्थका आरम्भ किस क्पमें किया था, उसके जाननेका कोई उपाय नहीं है।

वर्गणाखण्डके बन्धनअनुयोगद्वारके अन्तमे अथवा यह कहना चाहिये कि
महाबन्धके आरम्भसे पूर्वमें बन्धनके चार भेदोमेंसे बन्ध, बन्धक और बन्धनीयका
कथन करनेके पश्चात् बन्धविधानके चार भेद कहे हैं—अक्रतिबन्ध, स्थितिबन्ध,
अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन्ही चार बन्धोंका वर्णन महाबन्धमें है। बन्धोका विस्तारसे कथन होनेके कारण ही इसका नाम महाबन्ध रखा गया है। पहले
प्रकृतिबन्धका कथन है।

चूँ कि प्रथम ताइपात्र तष्ट हो गया है, अत अविध्वानका निरूपण करने वाली गायाओसे उपलब्ध महाबन्धका प्रारम्भ होता है। ये गायाएँ वगणाखण्ड-के प्रकृतिबनुयोगढारमें भी आई है। एक तरहसे प्रकृतिबनुयोगढारसे ही महावन्धका आरम्भ होता है। यहाँ उसका नाम प्रकृतिसमुत्कीण है। महावन्धका प्रकृतिसमुत्कीतन वगणाखण्डके अन्तगत प्रकृतिसमुत्कीण है। सक्षाप्त रूप है। वगणाखण्डके प्रकृतिबनुयोगढ़ारमें पृच्छासूत्र भी हैं—'मणपण्जवणाणा-वरणीयस्स कम्मस्स केवंडियाओ पयडीओ'—अर्थात् मन पर्ययक्षानावरणीयकम-की कितनी प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकारके पृच्छासूत्र महाबन्धमें नहीं हैं, केवरु विषयप्रतिपादन है और वह प्राकृतगद्यरूपमें है। वोनोंका अन्तर विद्यानेके लिए यहाँ वोनों प्रन्थीने कुछ पंवित्रयाँ उद्युत्त की आती हैं—

'मणपण्डावणाणावरणीयस्य कम्मस्त दुवे पयडीवी उजुमविमणपण्डावणाणा-वरणीय चेत्र विस्क्रमविमणपण्डावणाणावरणीय चेत्र ॥६१॥ जं स उजु-मविमणपण्डावणाणावरणीय णाण कम्मं त तिनिहं—स्वृत् संगोपद जाणदि

१ 'उनरि उज्ज्ञमार्योस्र तिस्र खेळेस्र कस्सेट' मंगलं ? तिष्ण खंडाण । कुटो ? चंग्गणामहा वैधाणमादीप मगळाकरणाठी ।'—चंट्रेस पु० २, ५० २०५ १

र 'जो सं पंचनिद्दार्ण तं चलित्रह'---वंचतित्रकी विह्निदेवंची 'अध्युक्षागर्वची चरिस्वंची

उजुग विचगद जाणदि उजुग कायगद जाणदि ॥६२॥ मणेण माणस पडिविदहत्ता परेसि सण्णा सिंद मिद चिता, जीविदमरण छाहाल्मह खुहदुक्क णयरिवणास देसविणास जणवयविणास खेहविणास कव्वडिणास महवविणास पट्टण्-विणास दोणामृहविणास अहबुटिठ अणाबुटिठ सुबुट्ठ दुबुट्ठ सुभिक्ख दुक्तिक्ख खेमाखेमभयरोगकालस[प]जुत्त अल्थे वि जाणदि ॥६३॥ कि चि भूओ — अप्पणो पर्रास च वत्तमाणाण जीवाण जाणदि णो अवत्तमाणाण जीवाण जाणदि ॥६४॥ कालदो जहण्णेण दो-तिष्णि भवग्गहणाणि ॥६५॥ उक्कस्सेण सत्तट्ठ भवग्गहणाणि ॥६५॥ जीवाण गदिमागदि पदुष्पादेदि ॥६७॥ खेत्तदो ताव जहण्णेण गाउवपुधत्त उक्कस्सेण जोयणपुष्रत्तस्स अञ्भतरदो णो बहिद्धा ॥६८॥ ( छक्ख हागम, पु० १३, प० ३२८ ३३८ )।

उक्त सूत्रोको महाबन्धमे इस प्रकार निबद्ध किया गया है-

'ज त मणपञ्जवणाणावरणीय कम्म बधतो त एयविध । तस्स दुविहपक्ष-वणा उञ्जुमिदणाण चेव विपुलमिदिणाण चेव । ज त उजुमिदिणाण त तिविध उञ्जुम मणीगद जाणिद । उञ्जुम विचयद जाणिद । उञ्जुम कायगद जाणिद । मणण माणस पिडविंदइत्ता परेसि सण्णा सिद मिद चितादि विजाणिद, जीविद मरण लाभालाभ सुहदुक्ख णगरविणास देह(देम)विणास जणपदिवणास अदिबुटिठ अणाबुटि्ठ सुबुटिठ दुबुटिठ सुभिक्ख दुबिभक्ख खेमाखेमभयरोग उच्भय इब्भय समम वत्तमाणाण जीवाण णो अवत्तमाणाण जीवाण जाणिद । जहण्णेण गाउदप्यत्त । उक्कस्सेण जोयणपृथत्तस्स अब्भतगदो णो बहिद्धा । जहण्णेण दो तिण्णि भवग्गहणाणि, उक्कस्सेण सत्तटठभवग्गहणाणि गदिरागिद पदुष्पादेदि ।'' (म०व०, भा० १ पृ० २४ २५ ।)

महाबधमें ज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोके निमित्तसे ज्ञानके भेदका विवेचन तो प्रकृतिअनुयोगद्वारके अनुसार किया ह। किन्तु बाकीके सात कर्मोकी प्रकृतियोकी केवल संस्था बतला दी है। यथा दशनावरणीयकमकी नौ प्रकृतियाँ ह, वेदनीयकी दो प्रकृतियाँ ह आदि। चूँकि वगणाखण्डके प्रकृतिअनुयोगद्वारमें कर्मोंकी प्रकृतियोनका वणन किया जा चुका था, इसीसे महाबन्धम उन संबक्ता वणन नहीं किया गया।

आगे बन्धस्वामित्विवय-बन्धके स्वामीपनेके विचारका प्रतिपादन किया गया है। यह कथन बन्धस्वामित्विवयम नामक तीसरे खण्डका सक्षिप्त रूप है।

महाबन्धमे भी तीयकरप्रकृतिके बन्धके सीलह कारण बतलाये हं किन्तु सीलह कारणोंके क्रममें थोडा अन्तर है। यहाँ आठवें नम्बरपर 'साधुसमाधि-सधारणता'के स्थानमे 'साधुप्रासुकपरित्यागता पाठ है और नीवें नम्बरपर 'वैयावृत्ययोगयुक्तता'के स्थानमे 'समाधिसधारणता पाठ है। तथा न॰ १०में 'साधु-

प्राप्तुकपरित्यामता' के स्थानमें 'वैवावृत्यकोगगुक्तका' पाठ है। खेव गाठ समाव है।

कामेका ताडवन नृष्टित होनेसे बन्धस्वामित्वका वादेशकथन अधूरा रह गमा है। जाने कालप्रकपना है। इसका भी आरम्भिक भाग नहीं है। इसमें गति आदि मार्गणाओंकी अपेक्षा प्रत्येक कर्मप्रकृतिका जनस्य और उत्कृष्ट बन्ध-काल बतलाया है। यथा—नरकगतिमें एक जीवकी अपेक्षा तीर्षकरप्रकृतिका जनस्यक्ष्मकाल ८४ हजार वर्ष और उत्कृष्ट साधिक तीन-तीन सागर है। आदि।

आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगमका कथन करते हुए प्रत्येक कर्मके बन्ध-का अन्तरकाल बतलाया है। यह कथन जीवस्थानके अन्तरानुगम अनुयोगद्वारपर आधत है, उसीके आधारपर कर्मोंके बन्धके अन्तरकालका कथन किया गया है।

तत्परचात सिन्नकषका कथन है। उसके दो भेद किये है—स्वस्थानसिन्नकष और परस्थानसिन्नकर्ष। स्वस्थानसिन्नकष्में बतलाया है कि ज्ञानावरणीय-कमकी जो एक भी प्रकृतिका बन्ध करता है वह उस कर्मकी श्रेष प्रकृतियोंका भी बन्धक होता है। इस प्रकार स्वस्थानसिन्नकर्षमें एकजातीय प्रकृतियोंके बन्धक सिन्नकषका कथन है और परस्थानसिन्नकर्षमें सजातीय तथा विजातीय प्रकृतियोंके बन्धके सिन्नकषका कथन है। यथा—मितज्ञानावरणीय कमका बन्धक श्रेष चार श्रुतज्ञानावरण आदि सजातीय प्रकृतियोंका और दर्धनावरणकी चार तथा अन्तरायकमकी पाँच प्रकृतियोंका बन्धक है। कथन बहुत विस्तारसे किया गया है।

भगविचयअनुयोगद्वारमें भगोंका विचार किया गया है। यथा साताबेदनीय-के अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक होते हैं। चारो आयुकर्मोंके अनेक बन्धक है, अनेक अबन्धक है। इस तरह प्रत्येक प्रकृतिके भगोका विचार बन्धक और अबन्धकको अपेक्षा किया गया है।

मागाभागानुगममें बतलाया है कि अमुक प्रकृतिके बन्धक अथवा अवन्यक सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? यथा—साताबेदनीयके बन्धक सब जीवोंके कितने भाग है ? सख्यातवें माग हैं। अबन्धक सब जीवोंके सख्यात बहुभाग हैं। असाताके अथक सबजीवोंके कितने भाग हैं ? सख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्व-जीवोंके कितने भाग हैं ? संस्थातवें माग हैं । बावि ।

क्षेत्रानुवसमें बतलाया है कि कर्मप्रकृतियोके सम्सक्त और असम्यक सीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। यथा—साता और असाताके बन्धक और असम्यक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सवलोकमें। दोनो बेदनीयकर्मोंके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सवलोकमें। अबन्दक कितने क्षेत्रमें रहते हैं? लोकके असस्यातवें भागमें।

स्पन्नमानुनममे स्पर्शनका कथन है। यथा—साताके बन्धकों और अवन्यकोंने कितने क्षेत्रका स्पन्नन किया है? सवलोकका। बसाताके बन्धकों और अबन्यकोने कितने क्षेत्रका स्पन्नन किया है? सवलोकका। दोनो प्रकृतियोके बन्धकोने
सर्वलोकका स्पन्न किया है। और अबन्धकोने लोकके असस्यातवें भागका स्पर्शन
किया है।

कालामुगमये नाना जीवोकी अपेक्षा प्रकृतियोंके बन्धकोका काल बतलाया है। यथा—साता और असाताके बन्धक और अबन्धक कितने काल तक होते हैं? सवकाल होते हैं। दोनोंके बन्धक और अबन्धक कितने काल तक होते हें? सवकाल होते हैं। नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरानुगममें कर्मप्रकृतियोंके बन्धकों और अबन्धकोंका अन्तरकाल नाना जीवोकों अपेक्षा बतलाया है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके बन्धकोंका जचन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे २४ मृहूर्त अन्तर ह। अर्थात अधिक से-अधिक २४ मृहूर्तका समय ऐसा आ सकता है जिनमें कोई जीव इन तीनो आयुक्रमोंका बन्धक न हो। अबन्धकोंका अन्तर नहीं है। त्यादि।

भावानुगममे बतलाया है कि कमप्रकृतियोके बन्धको और अवन्धकोका कौन भाव है? यथा—मिध्यात्वके बन्धकोका कौन भाव है? औदयिक भाव ह। अबन्धकोमें कौन-सा भाव है? औपशमिक, क्षायीपशमिक, क्षायिक या पारिणामिव।

अल्पबहुत्वके दो भेद किये है—एकजीवजल्पबहुत्व और दूसरा कालअल्प बहुत्व। इन दोनोके भी स्वस्थान और परस्थानकी अपेक्षा दोन्दो भेद है। यथा—साता और असाता दोनो प्रकृतियोके अबन्धक जीव सबसे कम हैं। साता के बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। असाताके बन्धक जीव उनसे सस्यातगुणे हैं। दोनोंके बन्धक जीव इनसे विशेष अधिक हैं। यह स्वस्थानजीवअल्पबहुत्कके कथन-का उदाहरण है।

ओघकी अपेक्षा आहारकशरीरके बन्चक जीव सबसे कम हैं। तीर्थंकर-प्रकृतिके बन्धक जीव उनसे असख्यात्तगुणे हैं। बचुच्यायुके बन्धक कीव अनसे असख्यात्तगुणे हैं, इंत्यादि। यह परस्थानजीवक्षरप्रकृत्वका उदाहरण हैं।

चौदह जीवसमासोमें साता-जसाता इन कोनों प्रकृतियोंके अन्यकोंका जलन्य-काल समान रूपसे स्तोक है। सुक्ष्मअपर्याप्तकोमें साताके अन्यकका उस्कृष्टकाल संक्रणसगुष्या है । जसाराकि क्रम्थकका अस्त्राव्यकाल संक्रातगुष्या है । इत्यादि । मह स्वस्थानकारुजन्मकुरवका सदाहरण है ।

परस्थानकालबल्बबहुत्वमें परिवर्तमान प्रकृतियोंका परस्थानमें बल्पबहुत्तका कथन किया है। ऐसी परिवर्तमान प्रकृतियों यहाँ २१ ली हैं—४ वित, २ गोत्र, २ वेदनीय, ४ आयु, हास्य-रितका युगल और यथ कौँति-स्यवा कीर्तिका युगल । इन्होंके बल्पबहुत्वका विवेचन है।

इस प्रकार उक्त अनुयोगोंके द्वारा प्रकृतिबन्धका कवन अप्रिसे और आदेखसे किया गया है।

बन्धस्यामित्वविषयमें तो गुणस्थानों और मागणाओं में कर्मप्रकृतियांके बन्ध-के केवल स्वामियोका ही कथन था। यहाँ उनके बन्धकों और अवन्धकोंके काल क्षेत्र, अन्तर आदि अनुयोगद्वारोका कथन किया गया है।

#### २ स्थितिबन्धाधिकार

स्थितिबन्धके मुख्य अधिकार दो हैं—मूळप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तर-प्रकृतिस्थितिबन्ध। मूळप्रकृतिस्थितिबन्धके मुख्य अधिकार चार हैं—स्थिति-बन्धस्थानप्ररूपणा निषेकप्ररूपणा, आबाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्य-प्ररूपणा।

प्रत्येक कमके जयन्यस्थितिबन्धस्थानसे लेकर उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थान तक के समस्त विकल्पोको स्थितिबन्धस्थान कहते हैं। समस्त ससारी जीव चौबह जीव-समासोमें विभक्त है। इनमेंसे एक एक जीवसमासमें बल्य-जल्य कितने स्थिति-विकल्प होते हैं, स्थितिबन्धके कारणभूत सक्लेशस्थान और विशुद्धिस्थान कितने हैं, और सबसे जयन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना स्थितिबन्ध होता है, अल्पबहुत्वकी प्रक्रिया द्वारा इन तीन बातोका कथन स्थितिबन्धस्थान प्रक्ष्पणामें किया गया है।

एक समयमें बँधे हुए कमींके निषेकोंका उस समय प्राप्त स्थितिमें जिस क्रमसे निष्ठेप होता है उसे निषेकरचना कहते हैं। इसका क्यन करनेवाली प्रक्षणाको निषेकप्रक्षणणा कहते हैं। निषेकप्रक्षणणाका कथन वो अनुयोगोके द्वारा किया नणा है—अनन्तरोपनिया और परम्परोपनिया। अनन्तरोपनियाके द्वारा वतलाया है कि आयुक्तमंके सिवाय शैंप साल कमींका जितना स्थितिवन्ध होता है उसमेंसे आवाधाकालकी कम करके जी स्थिति शेष रहती है असके प्रथम समयमें सबसे अधिक कमीपरमाणु निकिष्ट होते हैं, और उसके आवी हितीयादि समयोगें क्रमसे उत्तरोत्तर एक-एक व्यहीत कर्भवरमाणुओंका विक्रम होता है। इस प्रकार प्रति समयमें विस्त कृष्येक जितनों परवाणुओंका वन्ध होता है उनका उक्त प्रकार हे

स्थितिके समयोमें विभाग हो जाता है। किन्तु बागुकर्मकी बागाणा उसके स्थिति-बन्धमें सम्मिलित नही है। इसलिये बायुक्तमके कमपरमाणुबोंका विभाग उसत कमसे स्थितिबन्धके सब समयोमें होता है।

किस कमकी कितनी आवाचा होती है, इस बातका भी यहाँ सकेत किया है। जीवस्थानके चूलिकाअनुयोगद्वारकी छठवीं और सातवी चूलिकामें क्रमसे उत्कृष्ट-स्थितिब ध और जधन्यस्थितिबन्धका कथन करते हुए आवाधाका भी कथन किया गया है। अत उसको फिर यहाँ लिखना जरूरी नहीं है।

परस्परोपनिधामें बतलाया है कि प्रथम निषेकसे आगे पल्यके असख्यातवें भागप्रमाणस्थान जानेपर प्रथम निपेकमें जितने कमपरमाणु निक्षिप्त होते हैं उनसे व आधे रह जाते हैं। इसी प्रकार जबन्यस्थिति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पत्यके असख्यातवे भागप्रमाण जानेपर वे आधे-आधे रह जाते हैं। सब वर्मोंकी निषेक रचनाका यही क्रम ह।

बधको प्राप्त कम जितने काल तक फल देनेमें समय नहीं होते उतने कालको आबाधाकाल कहते ह । और जितने स्थितिविकल्पोका एक सा आबाधाकाल होता ह उत्तन स्थितिविकल्पोको एक आबाधा होनेसे आबाधाकाण्डक सज्ञा ह । इसका विचार जिसमें किया जाता ह उसे आबाधाकाण्डकप्ररूपणा कहते हूं।

आबाधाकाण्डकप्ररूपणामें बतलाया ह कि उत्कृष्टस्थितिसे पत्यके असख्यातवें भागप्रमाणस्थान जाने तक इन सब स्थितिबिकल्पोका एक आबाधाकाण्डक होता है अर्थात इतने स्थितिबिकल्पोकी उत्कृष्ट आबाधा हाती है।

उसके बाद इतने ही स्थितिविकल्पोकी एक समय कम आबाधा होती है। इस प्रकार जघन्यस्थितिपर्यन्त ले जाना चाहिये। यहाँ जितने स्थितिविकल्पोकी एक आबाधा होती ह उसकी आबाधाकाण्डकसज्ञा है। आबाधारहित उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्टआबाधाकालका भाग देनेपर एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण आता है। किन्तु आयुक्यमें यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि बायुक्यकी आबाधा उसके स्थितिबन्धके अनुपातसे नहीं होती।

चौय अल्पबहुत्वप्रकरणमे जीवसमासोमे जधन्यवाबाघा, आबाधास्थान, आबाधास्थान, आबाधाकाण्डक, उत्कृष्टवाबाघा नानाप्रदेशगृणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, जधन्यस्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और उत्कृष्टस्थितिबन्ध इन सबके अल्पबहुत्वका कथन किया ह ।

आये उक्त विवेचनको अधपद मानकर चौबीस अधिकारोके हारा मूलप्रकृति-स्थितिबन्धका कथन किया गमा है। वे अधिकार हं—अद्धाछेद, सर्वबन्ध, मोन सवस्त्या, उत्कृष्टबन्य, अमुत्कृष्टबन्य, व्यवस्त्रक्य, जजप्रत्यबन्य, साविक्य्य, अमाविक्यम्य, अप्रविक्यः, अम्प्रविक्यः, यावः जीर अल्पबहुत्व । इसके बाद भुजनारवन्यः, पदनिनेपः, वृद्धिकन्यः, अध्यवसान-समुद्याहार जीर जीवसमुद्याहार । इन प्रकर्णः इगरा भी मूळ्यकृतिस्विक्यिक्यः का विचार किया गया है । इनवेसे भुजनारवन्यके तेरह अनुयोगद्वार हैं, पदनिसेपः के तीन अनुयोगद्वार हैं विद्वक्यके तेरह अनुयोगद्वार हैं और अध्यवसानसमुद्याहारके तीन अनुयोगद्वार हैं । जीवसमुद्याहारका कोई अवान्तरअनुयोगद्वार नहीं ह ।

आगे उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धकां भी विचार इसी प्रकारसे किया गया है। अन्तर इतना है कि मूलप्रकृतिस्थितिबन्धमें केवल आठ मूलकमोंके आश्रयसे विचार किया गया है और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धमें शेवल आठ मूलकमोंके आश्रयसे विचार किया गया है क्योंकि यद्यपि आठो कमोंकी उत्तरप्रकृतियों १४८ हैं तथापि दर्शन-मोहनीयकी तीन प्रकृतियों मेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यक्तिध्यात्वप्रकृति ये दो अबन्धप्रकृतियों है और पाँच बन्धनो तथा पाँच सघातोका पाँच शरीरोमें अन्तर्भाव हो जाता ह तथा स्पश्नामकमके ८, रसनामकमके ५, गन्धनामकमके २ और वणनामकमके ५ इन बीस भेदोमेंसे स्पश्न, रस गन्ध और वण इन चारका ही ग्रहण किया जाता है। इस तरह २ + १० + १६ = २८ प्रकृतियोंके कम हो जानेसे १२० बन्धप्रकृतियाँ अभेदिवयक्षामें ली गई हैं।

# ३ अनुभागबन्धाधिकार

आत्माके साथ बन्धको प्राप्त होने वाले कमोंमें राग, हेच और मोहके निमित्तसें जो फलदानशक्ति पडती है उसे अनुभागबन्च कहतें हैं। मूलप्रकृति और उत्तर-प्रकृतिकी अपेक्षा उसके भी दो भेद हैं—एक मूलप्रकृतिअनुभागबन्च और दूसरा उत्तरप्रकृतिअनुभागबन्च। इस प्रकरणमें इन्ह्री दोनों बन्धोंका विस्तारसे कथन किया गया है।

सबसे प्रथम मूलप्रकृतिअनुभागबन्धका कथन किया गया है। उसमें दो मुख्य अनुयोगदार है—निषेकप्रकृपणा और स्पर्धकप्रकृपणा। निषेकरचना दो प्रकारकी है, एक स्थितिकी अपेक्षा और एक अनुमागकी अपेक्षा। आवाधाकालको छोडकर स्थितिके प्रत्येक समयमें बन्धको प्राप्त कर्यपुंजका जो निक्षेप होता है वह स्थितिकी अपेक्षा निषेकरचना है। स्थितिबन्धाधिकारमें उसका कथन किया गया है। अनुमागके आधारसे निषेकरचनाका कथन बेदनाखण्डका परिचय कराते हुए किया गया है। अनुमागकी मुख्यतासे निषेक को प्रकारके होते हैं—सर्वधित और देश-धारित। यद्यपि सर्वधारी और देशकाति अपेक बातिकमोंकों ही सम्भव है तकापि

यहाँ बमातिकमें भी ये दो भेड किये गये हैं क्योंकि अवातिकर्म भी कीक्के प्रतिकीकी गुणोंको वातनेके कारण वातिप्रतिबद्ध ही हैं। अत निवेकप्रकमणार्में सब कमोंके सर्ववाति और देशवाति निवेकोंका कथन किया गया है।

अनन्तानन्तविमागीप्रतिच्छेदोंके समुदाबको एक वर्ग कहते हैं। अनन्तानन्त अगोंकी एक वर्गणा होती है और अनन्तानन्त वगणाओंके समूहको स्पघक कहते है। वेदनाखण्डमें स्पर्धकप्ररूपणाका परिचय कराया गया है। स्पष्ठकप्ररूपणामें स्पष्कोका कथन है।

ये दोनो अनुयोगद्वार आगेकी प्ररूपणाके मूलाधार हैं। उनको आधार बनाकर सजा, सवबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध आदि चौबीस अनुयोगोके द्वारा अनुभागबन्धका कथन किया गया है। यहाँ सक्षेपमें इनका परिचय कराया जाता है।

सज्ञा—सज्ञाके दो भेद हैं धातिसज्ञा और स्थानसज्ञा। आठ कमोंमेसे बार कम घाती ह और बार अघाती हैं। धातिकमंके भी दो भेद ह, सवधाती और देशघाती। जो जीवके ज्ञानादि गुणोको पूरी तरहसे धातते हैं उन्हे सवधाती कर्म कहते हैं और जो एक देशघात कहते हैं उन्हे देशघाती कहते हैं। बार धातिकमोंका उत्हुष्ट अनुभागवन्य सवधाती होता है। अनुत्कुष्ट अनुभागवन्य सवधाती होता है। अनुत्कुष्ट अनुभागवन्य सवधाती कौर देशघाती होता ह। जघन्य अनुभागवन्य देशघाती होता है तथा अजधन्य अनुभागवन्य देशघाती और सर्वधाती होता है। छोष बार कर्मोंका उत्कुष्ट अनुत्कुष्ट जघन्य और अजधन्य अनुभागवन्य धातीसे सम्बद्ध अधाती होता हं। घातिसज्ञामे यह कथन किया गया है।

धातिकमीं में लता दार, अस्थि और शैलकी उपमाको लिये हुए चार प्रकार-का अनुभाग माना गया ह । जिसमें यह चारो प्रकारका अनुभाग होता है, उसे चतु स्थानिक अनुभाग कहते हैं । जिसमें शैलके बिना शेव तीन प्रकारका अनुभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं । जीर जिसमें केवल लता रूप अनुभाग होता है उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं । खारो चातिकमींका उत्कृष्ट अनुभाग होता है उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं । खारो चातिकमींका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतु स्थानिक होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतु स्थानिक होता है । अपन्यअनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है । अपन्यअनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है , और अज्ञान्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक, दिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतु स्थानिक होता है ।

अभातिकर्म वी प्रकारके होते हैं प्रवास्त और अप्रवास्त । प्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी उपमा गुड, खाम्ब, शक्कर और अमृतसे दी जाती है। और अप्रवास्त

क्रमंति अनुमानकी समया बीजा, कांकीर, जिल्ल कीए हंगलमहरूसे की जाती। है व अवातिकार्गों सी पाने आवेबाले कारों प्रकारके अनुमानकों चतुःस्वानिका अन्तक भेदको छोड़कर पाने आवेबाले केप ठीज प्रकारके अनुभागको जिल्लानिका और अन्तके की वंदोंको छोड़कर पाने वाले काले खेच हो प्रकारके अनुमानको जातुःस्वानिक हिस्यानिक कहते हैं। चार ज्ञातिकार्गेका अनुभाव अनुभावकचा जातुःस्वानिक होता है। ज्ञानकर अनुभागकरच चतुःस्वानिक, जिस्साहिक, जौर दिस्सानिक होता है। ज्ञानम्य अनुभागकरच हिस्सानिक होता है। सवा अवक्रम्य अनुभावकाम हिस्सानिक निक, जिस्सानिक और चतुस्थानिक होता है। सद्द स्वक्षण वाहिसकारों किया गया है।

सय-नोसर्ववरण-सव अनुवागोंके बरणको सर्ववरण और उससे कम अनुवास बर्मको नो सववरण कहते हैं। इनका जिचार इस अनुवासमें किया है। आठों कर्मोका अनुनागवरण सववरणकम भी होता है और नो सर्ववरण रूप भी होता है।

उत्कृष्ट अनुस्कृष्टवन्य — सबसे उत्कृष्ट अनुमागवन्यको उत्कृष्ट अनुमागवन्य और उससे कम अनुमागवन्यको अनुस्कृष्ट अनुभागवन्य कहते हैं।

सभी कर्मोंमें दोनो प्रकारका अनुभागवन्त्र होता है।

जबन्य-अज्ञयस्य अनुभागवस्य — सबसे कम अनुभागवस्थको जवस्य अनुभागवस्य कहते हैं। और उससे अधिक अनुभागवस्यको अज्ञयस्य अनुभागवस्य कहते हैं। समी कर्मीमें दोनों प्रकारका अनुभागवस्य होता है।

साबि-अनावि ध्रुवाध्रुववन्य — किसी नर्जका वन्त्र व होकर पुन बन्ध होने तो उसे सावि बन्ध कहते हैं । जो जीव अनावि कालसे पहले हो गुणस्यानमें वतमान है उसका बन्ध अनाविबन्ध है। अभव्यका बन्ध ध्रुव है और अव्यक्त कमबन्ध अध्रुव है। अपर जो उत्कृष्ट आदि चार प्रकारका बन्ध कहा है वह सादि है अध्या अनावि, इसका कथन इन अनुयोगद्वारीं में किया गया है।

स्वामित्व—इसका कथन तीन अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा किया गमा है वे तीन वनुयोगद्वार हैं—जत्ययानुगम, निपाकदेश और प्रश्नस्वात्रशस्त्रप्रकाश । प्रत्यय कहते हैं। कारणको कर्मवस्त्रके चार प्रत्यय हैं—मिध्यात्व, असवम, कथाय और योग। इन चारोंमेंसे किसके निमित्त से किस कर्मका बस्य होता है इसका विस्तार प्रत्यसानुगमने किया गगा है। यथा-छह कर्ष निष्यात्वप्रत्यम, असंबम प्रत्यस और कथाय प्रत्यस होते हैं। बेबनीयक्रम निष्यात्वप्रत्यम, असंबम्धरस्य कथाय प्रत्यस और योगप्रत्यव होता है।

, काकि अनुभागका, विसाद भीकी, पुरस्की, लोकी या असी क्रेस है।

तदनुसार कर्मोंके चार मेद किये गये हैं — जीवविपाकी, मवविपाकी, पृद्शल-विपाकी और क्षेत्रविपाकी । चार झातिकम, बेदनीय और गोत्र ये जीवविपाकी हैं। आयुकर्म भवविपाकी है क्योंकि नारक आदि भवोमें उसका विपाक देखा जाता है नामकमकी कुछ प्रकृतियाँ जीवविपाकी है, कुछ पुद्गलविपाकी और कुछ क्षेत्रविपाकी । यह सब कथन विपाकदेशमें किया गया है।

प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणामें कहा है कि चार वातिकर्म अप्रशस्त हैं और अघाति-कम प्रशस्त भी है अप्रशस्त भी । इन तीन अनुयोगद्वारोका कथन करनेके बाद उसके आधारसे स्वामित्वका कथन विस्तारसे किया गया है।

भूकजगारबन्ध---भुजगारसे यहाँ भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य बन्ध लिये गये हैं । वतमान समयमें पिछले समयसे अधिक भागबन्ध होना भूजगार बन्ध ह । और कम अनुभागबन्ध होना अल्प- अनु-तरबन्ध है । तथा पिछले समयमें जितना अनुभागबन्ध हुआ हो, वतमानमें भी जतना ही अनुभागबन्ध होना अवस्थितबन्ध है । तथा पिछले समयमें बन्ध न होकर वतमानमें बन्ध होनेको अवक्तव्यवन्ध कहते हैं । इन चारो प्रकारके बन्धो-की अपेक्षा अनुभागबन्धका विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया हैं । इसमें तेरह अवान्तर अधिकार है --समुत्कीतना, स्वामित्व, काल अन्तर नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचय, भागभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्य ।

परितिषेप—इस अनुयोग ारमें अनुभागबन्य सम्बन्धी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, जधन्यवृद्धि, जधन्य हानि और जधन्य अवस्थान-का समुत्कीतना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन अवान्तर अधिकारोके द्वारा कथन किया गया है।

वृद्धि—वद्धिबन्धमें छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवस्तय्य पदोका समुत्कीतना, स्वामित्व काल, अन्तर, नानाजीवोकी अपेक्षा भग विचयानुगम भागामाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पश्चन, काल, अन्तर भाव और अल्पबहुत्व इन तेरह अनुयोगोंके द्वारा कथन किया गया है।

अञ्चवसान समवाहार—इसमें ये बारह अनुयोगद्वार हैं—अविभाग प्रतिच्छेद, स्यान, अन्तर काण्डक, ओजपुग्म, षटस्थान, अध्यतन स्थान, समय वृद्धि, यदमध्य प्रयत्नसान और अल्पबहुत्व प्ररूपणा । चतुथ वेदना खण्डके अन्तर्गत वेदनाभाव विधान नामक अनुयोगद्वारकी दितीय चूलिकाका परिचय कराते हुए इन सबका परिचय करा आये हैं।

बीबसमुबाहार--इसमें बाठ अनुयोगद्वार है-एक स्थान जीव स्थान प्रमाणा-

नुगम, निरम्तर स्थान-वीर्व प्रमाणानुगम, वास्तरं स्थान वीव प्रमाणानुगम, नानाजीव काल प्रभाणानुगम, वृद्धि प्ररूपणा, यवस्य प्ररूपणा, स्पर्धन प्ररूपणा और अल्पबहुत्व । सक्त वेदना माव विधानके परिचयसे इनका परिचय भी जात किया जा सकता है ।

इसप्रकार मूलप्रकृति अनुभागवन्थका कथन करके प्रस्तात् उत्तर प्रकृति अनु-भागवन्यका कथन उक्त अनुयोगोंके द्वारा किया गया है ।

#### प्रदेशबन्धाधिकार

महाबन्धके इस अन्तिम अधिकारमें मूलप्रकृति प्रदेशवन्ध और उत्तर प्रकृति-प्रदेशवन्धका कथन किया गया है। दोनोंके कथनका प्रकार एक ही है। सबसे प्रथम भागाभाग समुदाहारका कथन है—

भागाभाग समुदाहार-आठ मूलकर्मीका बन्ध होते समय किस कमको समय-प्रवद्भका कितना भाग मिलता ह यह इसमें बतलाया गया है। सबसे कम माग आयुको मिलता है क्योंकि उसका स्थितिबन्ध सब कमौँसे अल्प हैं। उससे नामकम और गोत्रकमको विशेष अधिक भाग मिलता है- स्योंकि दोनोका स्थितिबन्ध तुल्य होते हुए भी आयुकर्मसे अधिक है। इन दोनोसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावर-णीय और अन्तरायकमको विशेष अधिक भाग मिलता है क्योंकि इन तीनोका स्थितिबन्ध नाम गोत्रसे अधिक है किन्तु परस्परमें समान है। उनसे मोहनीय-कर्मको अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसका स्थितिबन्ध सबसे अधिक है। किस्तु वेदनीयकर्मको मोहनीयसे भी विशेष अधिक भाग मिलता है क्योंकि सुस हु सके निमित्तसे वेदनीयकी निर्जरा बहुत होती रहती है। बाठो कमोंको जो भाग मिलता है वह उनकी बन्धको प्राप्त अवान्तर कम प्रकृतियोमें बेंट जाता है। धातिकमींको प्राप्त इव्य वो भागोंने हो जाता है सववाती और देशवाती। सवधाती इव्य सब प्रकृतियोमें बट जाता है किन्तु देशवाती इत्य केवल देशवाती प्रकृतियोमें ही बटता है। वेदनीयकर्म, आयुक्तम और गोत्रकर्मकी एक समयमें एक ही प्रकृति बचती है अतः इन्हें जो प्रन्य मिलता है वह सब उस एक ही कमप्रकृतिको मिल ज़ाता है। जत इनमें अवान्तर विभाग नहीं होता। शेय पाँच कर्मीमें ही अवान स्तर विभाग होता है। जनकी जिस समय जितनी अवान्तर प्रकृतियाँ बंधती है। उतनेमें ही बटवारा हीता है।

यद्यपि महाबन्धकी रचना गद्य सूत्रात्मक है। समापि उत्तर प्रकृति प्रदेशं बन्धाधिकारके प्रारम्भमें दो गाणाएँ आती हैं। उनके द्वारा वातिकर्मौकी उत्तर प्रकृतियोंमें कटवारके कमका निर्देश किया गवा है। सामाएँ इस प्रकार है---

'त सम्बक्तविषत्त समकम्य प्रदेशाणितिमी सामी । बावरणाण बदुषा तिभा च तत्व प्रवस्तिग्ये ॥ मोहे दुषा चदुदा पंत्रधा वा पि बज्समाणीणं । वेदणीयात्रगगोदे य बज्ममाणीण मागो से ॥

( म० व०, मा० ६, पू० ८९ )

इतमें बतलाया है कि प्रदेशबन्धके होने पर चातिकमोंको जो द्रव्य प्राप्त होता है उसका अनन्तवाँ भाग सवधाती द्रव्य है और शेष बहुमाग देशधाती द्रव्य है। ज्ञानावरणको जो देशधाती द्रव्य मिलता है वह उसकी खारों देशधाती प्रकृ-तियोंमें विभक्त हो जाता है। वर्शनावरणको जो देशधाती द्रव्य मिलता है वह उसकी तीनो देशधाती प्रकृतियोंमें बट जाता है। अन्तरायकर्म देशधाती ही है। अत उसको प्राप्त द्रव्य उसकी पाँचो देशधाती प्रकृतियोंमें बट जाता है। मोह-नीयक्रमके देशधाती द्रव्यके मुख्य दो भाग होते हैं एक भाग कथायबेदनीयको मिलता ह और एक आग नोकषाय बेदनीयको। कथायबेदनीयका द्रव्य वश्या-नुसार चार भागोमे और अकथायबेदनीयका द्रव्य पाँच आगोमें विभक्त हो जाता है। बेदनीय, आयु और गोत्रकमकी उत्तर प्रकृतियोंमेंसे एक कालमें एकका ही बन्ध होता है। इसलिये इन कमोंको प्राप्त द्रव्य वश्येन वाली इस एक प्रकृति-को ही मिल जाता है।

भागामाग समुदाहारके पश्चात चौबीस अनुयोगद्वारोका निर्देत है। को इस प्रकार है—स्थानप्ररूपणा, सर्ववन्ध, नोसवबन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, स्वान्यसम्बन्ध, अजयन्यवन्ध सादिवन्ध, अनादिवन्ध, धृत्रवन्ध अधुत्रवन्ध, स्वान्यसम्बन्ध, अजयन्यवन्ध सादिवन्ध, अनादिवन्ध, धृत्रवन्ध अधुत्रवन्ध, स्वान्यस्य, एक जीवकी अपेक्षाकाल, अन्तर, सिक्षक, नानाजीवोकी अपेक्षा मंगविष्य, भागाभाग, परिमाण क्षत्र, स्पणन, काक, अन्तर, भाव और अल्यवहुत्व। सनके पश्चात् भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसान समुदाहार और जीव समुदाहारका कथन किया गया है। इनका सक्षित्त परिचय इस प्रकार है—

स्वान प्रक्ष्पणा—इसके अवान्तर अधिकार दो है—वौग स्थान प्रक्ष्पणा जीर प्रदेशवन्य प्ररूपणा । योग स्थान प्रक्ष्पणामें चौदह जीव समासीके आश्रवसे पहले जवन्य और उत्कृष्ट योगस्थानोंके अल्प बहुत्वका कथन किया है । पिर दस अनुयोगोंके द्वारा उनका विशेष कथन किया है । वे दस अनुयोगोंके द्वारा उनका विशेष कथन किया है । वे दस अनुयोगोंके हुं । अविभाग प्रतिच्छेदप्रक्षपणा, वर्गणाप्रक्षपणा, स्थानप्रक्षपणा, अन्तरप्रक्षपणा, वर्गणाप्रक्षपणा, स्थानप्रक्षपणा, अन्तरप्रक्षपणा, वृद्धिप्रक्षपणा और अल्पबहुत्व ।

नम, रामन और साथित गुक्त जीवकी को सकित कर्मोको सावेमें आरश्च है

हती होग कहते हैं। जीतके सन मनेतांति सोग करिए सार्यस्थान एक्सी है। प्रसीसे होग स्थान बनते हैं। पहली सविभानी अविलक्षेत्र सक्याणामें बसलाया है कि प्रस्थेक सारण प्रवेशायें गोगवासिके किसने सहित्यायी अविलक्षेत्र होते हैं। बन्धिके समूहको वर्गथा और नर्गणाओं से समूहको स्पर्धक कहते हैं। वर्गया और एमर्थक प्रक्रपणामें उनकी वर्गणाओं और स्पर्धकोंका कथन है।

अस्तर प्रकृपणामें वतलाया है कि एक स्पर्धककी अस्तिवदर्गणाने दूसरे स्पषकको प्रथमवग्रमामें अविभागी प्रतिच्छवोंकी अपेक्षा क्रितना वस्तर होता है। स्थानप्ररूपणार्ने बतलाया है कि कितने स्पर्धक मिलकर एक योगस्याने बनता है। क्षनन्तरोपनिधामें बतलाया है कि जयन्य योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थान तक प्रत्येक योगस्थानमें कितने स्पर्धक बढ़ते जाते हैं। परम्परीपनिधामें बत्रकायाः है कि कितने योगस्थान जानेपर वे स्पषक दूने हो जाते हैं। समय प्रकपणार्मे बत-लाया है कि चार समय वाले, पाँच समय वाले, छह समय वाले, सात समय वाले, आठ समय वाले तथा पून सात समय वाले, छह समय वाले, पाँच समय वाले, चार समय वाले, और इनसे ऊपरके तीन समय वाले तथा हो समय वाले योग-स्थान अलग्-अलग जगत् श्रेणिके असस्यातवें भाग प्रमाण हैं। वृद्धि प्ररूपणामें यौगस्थावमें होने बाली असस्यात भाग वृद्धि, असस्यातमाग हानि, संस्थातभाग-वंदि-सन्यातभागहानि सन्यातगुणवृद्धि सन्यातगुणहानि, बसन्यातगुणवृद्धि-असंस्थात गुणहानि, इन चार हानि-वृद्धिशोका कथन किया गया है। अल्पबहुत्व प्ररूपधर्में आठ समय वाले साल समय वाले आदि योगस्यानोंके अस्पबहुत्वका कवन है। कोबस्बान प्रकरणका दूसरा अधिकार प्रदेशकन्य स्थान प्रकरणा है। इसमें बसलाया है कि जो मोगस्थान है वे ही अवेशकन्त्रस्थान है किन्तु इसनी विश्वेषता है कि प्रदेशबन्धस्मान प्रकृति विशेषकी अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं।

सर्व-नो सर्वबन्ध-समस्त प्रदेशबन्धको सर्वबन्ध और उससे कमको नो सर्व-बन्ध कहते हैं। ओषसे सभी कमौँका सर्वबन्ध भी होता है और नो सर्वबन्ध भी होता है। आदिक्रसे नरक गतिमें मोहनीय बौर बागु कर्मके सिवाय होय कमौंका नो सर्वबन्ध होता है।

उत्कृष्य-अनुकृष्य प्रवेशवन्यप्रकारणा—में बतलाया है कि जीवसे समी कर्मीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य भी होता है और अनुकृष्ट प्रदेशवन्य भी होता है। आदेशसे तरक गतिमें मोहू और वायुक्तमंके सिवाय क्षेत्र कें कर्मीका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य होता है।

वास्त्रवासम्बद्धाः अवेसासम्ब अक्तकः —ति अवेशकः सम्बद्धाः स्थानाः स्थानाः अवेसासम्बद्धाः स्थानाः स्थान

साबि-अनावि ध्रुव-अध्रव प्रवेशवन्य प्रक्षणा—में वतलाया है कि ओषसे छह कमोंका उत्कृष्ट, जयन्य और अजनन्य प्रदेशवन्य सादि और अध्रववन्य है अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य सादि आदि चारो प्रकारका होता है। मोहनीय और आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अधन्य अजवन्य प्रदेशवन्य सादि और अध्रुववन्य होता है। इत्यादि कथन है।

स्वामिस्वप्रकपणामें अोच व बादेशसे मूल तथा उत्तर प्रकृतियोमें उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशवन्यके स्वामियोका कथन किया है। सामान्यक्पसे जो उत्कृष्ट योगसे युक्त होता है और उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके साथ कमसे कम प्रकृतियोका बन्च करता है वह उत्कृष्ट प्रदेश वन्धका स्वामी होता है। तथा जो जधन्य योगसे युक्त होता है और जधन्य प्रदेशवन्धके साथ अधिकसे अधिक प्रकृतियोंका बन्ध करता है, वह जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी होता है।

कालप्रकपणामें — ओघ व आदेशसे मूल तथा उत्तरप्रकृतियोमें जघन्य और उत्कृष्टप्रदेशबन्धके कालका कथन किया गया है। यथा — ओघसे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है, इत्यादि।

अन्तरप्रकरणार्ने—आघ व आदेशसे मूल व उत्तरप्रकृतियोके उत्कृष्ट आदि प्रदेशवन्धोके अन्तरकालका कथन है। यथा— ओघसे छह कमौंके उत्कृष्ट प्रदेश-बन्धका जयन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गल परावतप्रमाण है इत्यादि।

सिनकर्षप्रकपणामें — उत्कृष्ट प्रदेशवन्त्र और जधन्यप्रदेशवन्त्रके आश्रयसे स्वस्थान सिन्निकष और परस्थानसिन्निष्यका कथन किया गया है। पहले उत्कृष्ट-स्वस्थान और उत्कृष्टपरस्थान सिन्निकषका कथन है, पश्चात जधन्यस्वस्थान और जधन्यपरस्थान सिन्निकषका कथन है। यथा — मितज्ञानावरणकर्मका उत्कृष्टप्रदेश वन्त्र करनेवाला जीव श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन प्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरणका नियमसे उत्कृष्टप्रदेशवन्त्र करता है। यह उत्कृष्टस्वस्थान सिन्निकर्षका उदाहरण है। इसी प्रकार ओष और आदेशसे सब सिन्निकष घटित किये है। यह प्रकरण काफी वडा है। उत्कृष्ट सिन्निकष्के अन्तमें यहाँ भी 'पवाइज्जमाण' और अपवाइज्जमाण उपदेशोका निर्देश मिलता है। जैसा कि यतिवृष्यके वृण्यसूत्रोमें मिलता है।

भंगविचयप्ररूपणार्मे - ओध व आदेशसे मूल व उत्तरप्रकृतियोके उत्कृष्ट व जयस्य प्रदेशबन्धके मगोका नानाजीवोंकी अपेक्षा कथन किया गया है। उसमेंसे मूलप्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन नष्ट हो गया है।

भागाभागप्रकरणा---- मूलप्रकृतियों मागाभागप्रकपणाका कथन भी नष्ट हो

वसा है। उत्तरप्रकृतियों ने नावासान्त्रका कवन वर्तनान है। उदाहरणके लिये—
तीन आनु, वैक्रियक्वद्क और तीर्वक्कर प्रकृतिका जत्कुष्टप्रदेशक्व करनेवाले
जीव इनका कव करनेवाले जीव असल्यात बहुमागप्रमाण होते हैं, इत्यावि कथन किया
गया है। परिमाणप्रकृपणा—मूलप्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन करनेवाला माग सब्द हो गया है। उत्तरप्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन करनेवाला माग अविधिष्ट है। उसमें
बतलाया है—तीन नायु, और वैक्रियक्वद्कका उत्कृष्टप्रदेशक्व और अनुत्कृष्ट
प्रदेशक्य करनेवाले जीव असल्यात है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
प्रदेशक्य करनेवाले जीव संस्थात हैं। इत्यादि रूपसे बन्य करनेवालोका
परिमाण बतलाया गया है।

सेत्रप्रकपणा--- मूलप्रकृतियों में क्षेत्रप्रकपणाका कवन तो तृटित है। उत्तर-प्रकृति विषयक कथन अविशब्द है। उसमें बतलाया है कि तीन आयु वैक्षियिक-षटक, आहारकदिक और तीथ दूर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र कोकके असल्यातवें भाग है और शेष प्रकृतियोका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके सक्यातवें मागप्रमाण है। इत्यादि कथन है।

स्पर्शन प्रकपणा---मूलप्रकृतियोमें कथन करनेवाला भाग तो नष्ट हो गया है। उत्तरप्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुकृष्ट जयन्य और अजयन्य प्रदेशक्ष्य करने-वालोंके स्पर्शनका कथन अवशिष्ट है।

नानाजीवोंकी अप्रेक्षाकाल मूलप्रतियोकी अपेक्षा उत्कृष्टकाल प्रकृपणा नष्ट हो गई जमन्यकालप्ररूपणा तथा उत्तरप्रकृति विषयककाल प्ररूपणा अविद्याद है। नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर-इसमें ओषतथा आदेशसे मूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें उत्कृष्ट आदि प्रदेशबन्धोका अन्तरकाल नानाजीवोंकी अपेक्षा बतलाया गया है। यथा — आठों कमोंके उत्कृष्टप्रदेशबन्धका जमन्य अन्तर एक समय ह। अनुत्कृष्ट-प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नही है। उत्तरप्रकृतियोकी अपेक्षा भी यही काल है, इत्यादि कथन है।

भावप्रकर्णना — पू कि सब प्रकृतियोंका बन्च औदियकमानसे होता है इसलिये यहाँ सब मृष्ठ और उत्तरप्रकृतियोंका जबन्य और उत्कृष्टप्रदेशबन्य करनेवाले जीवोंके जीदियक भाव बतलाया है।

नरप्रमुख्याकपणा—अस्पवहृत्वके दो प्रेष हैं स्वस्थान अस्पबहृत्व और परस्थान अस्पबहृत्व । गुरुप्रकृतियोंने स्वस्थान आस्पबहृत्य संभव नहीं है । उत्तर-प्रकृतियोंना दोनों प्रकारका करपबहृत्य सभव है । यहाँ दोनो प्रकारका अस्प-बहुत्व उत्स्वास्ट तथा वासम्बद्धविक्षणकी विशेषा औष क्षा आदेशने बतलाया है ।

#### भुजगार बन्ध

इस प्रकरणमें मुजगार, अल्पतर, अवस्थित और ववतान्यवन्थोंका कथन है। पिछले समयकी अपेक्षा वर्तमानमें अधिक प्रदेशोंका बन्ध करना मुजगार अन्य है, कम प्रदेशोंका बन्ध करना अल्पतरबन्ध है, पिछले समयमें जितना प्रदेश बन्ध किया था वर्तमान समयमें भी उतना ही प्रदेशवन्ध होना अवस्थितबन्ध है, और बन्ध न करके बन्ध करना अवस्तव्यवन्ध है। इन बन्धोंका कथन तरह अनुयोगों के द्वारा किया गया है—समुत्कोर्तना स्वामित्य काल, अन्तर, नाना जीवोकी विपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर भाग और अल्पबहुत्व। ताद्वपत्रके नष्ट हो जानेसे इस प्रकरणका कुछ भाग सुप्त हो गया है।

यहाँ भी मूल प्रकृतियोगें ओघसे अवस्थित पदके कास्त्रका कथन करते हुए पंचाइरुजंत तथा अपवाइरुजंत उपदेशका निर्देश किया ह ।

#### पदनिक्षेप

उक्त भुजगार अल्पतर आदि पद उत्कृष्ट भी होते हैं और जघन्य भी होते हैं। अत इस प्रकरणमें भुजगारके उत्कृष्ट वृद्धि और जघन्य वृद्धि में दो भेद करके अल्पतरके उत्कृष्ट हानि और जघन्य हानि में दो भेद करके तथा अवस्थित पद-के उत्कृष्ट अवस्थान और जघन्य अवस्थान में दो भद करके कथन किया गया है। अत पदिनक्षेपके समुत्कीतना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट और जघन्य ये दो भेद करके कथन किया है। तदनुसार उत्कृष्ट समुत्कीतना, उत्कृष्ट वामित्व और उत्कृष्ट अल्पबहुत्वमें बोध और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन ह। तथा जघन्य समुत्कीतना, जघन्य स्वामित्व और जघन्य अल्पबहुत्व-में ओध और आदेशसे मूल और आदेशसे मूल और अत्वर्ध्य समुत्कीतना, जघन्य स्वामित्व और जघन्य अल्पबहुत्व-में ओध और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोकी जघन्य समुत्कीतना, जघन्य स्वामित्व और जघन्य अल्पबहुत्व-में ओध और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और अल्प्य अवस्थानका कथन है।

इस प्रकरणका भी ताडपत्र नब्ट हो जानेसे कितना ही अंश लुप्त हो गया है।

### वृद्धि

वृद्धि पदसे यहाँ वृद्धि, हानि, अवस्थित और अवस्तम्य दम आरोका सहण होता है। दन भारोंके अवास्तर मेद बारह हैं—अनन्त माम कृद्धि, अनन्तमाम हाति, असम्यासभागवृद्धि, असंस्थासभागहानि, सस्थासभागवृद्धि, संस्थासभागहानि, सस्थासभागवृद्धि, संस्थासभागहानि, असस्यासभागवृद्धि, संस्थासभागहानि, असस्यासभागवृद्धि, संस्थासभागवृद्धि, संस्थासभागविद्धि, संस्थासभ

बौर आदेशसे मूल तथा छत्तर प्रकृतियों अन्य किया है। यहाँ की मूल प्रकृ-तियोंकी अपेक्षा वृद्धि अनुयोगद्वारका कथन करने वाला प्रकरण ताडपनके नष्ट ही जातेसे नष्ट हो नया है। केवक उत्कर प्रकृतियोंका प्रकरण वयशिष्ट है।

#### अध्यवसानसमुदाहार '

अध्यवसान समुदाहारके अन्तर्गत दो अर्गुयोगद्वार हैं—अमाणानुगम और अस्पबहुत्य । प्रमाणानुगममें बोगस्थानों और अस्पबन्धस्थानोंके अमाणानुगममें बोगस्थानों और अस्पबन्धस्थानोंके अमाणका कर्यन कर्यते हुए बरालावा है कि आगावरणीय कर्यके असंस्थात अस्ववस्थाना है को ग्रीगस्थानोंसे संस्थातवें आग प्रमाण अधिक हैं। इसका कारण की वरस्थानों हैं । मूलप्रकृतियोंकी तरह ही उत्तर प्रकृतियोंने प्रत्येक प्रकृतिकी अपेका बोगस्थानों और प्रदेशवश्यस्थानोंके प्रमाणका बलग-सल्य क्वान क्यान है । तथा अस्पबहुत्य-में इन योगस्थानों और प्रदेशवश्यस्थानोंके अस्पबहुत्यका क्यान मूल व उत्तर प्रकृतियोंकी अपेका किया है।

#### जीवसमुदाहार

जीवसमुदाहारके अन्तगत भी दो बनुयोगद्वार हैं— प्रमाणानुगम और अरूप बहुरव । प्रमाणानुगममें चौदह जीवसमासोंके आश्रयसे जवन्य और उत्कृष्ट सैका-स्थानोंको कथन करनेके बाद, उन्हीं चौदह जीवसमासोंके आश्रयसे जवन्य और उत्कृष्ट सैका-स्थानोंको कथन करनेके बाद, उन्हीं चौदह जीवसमासोंके आश्रयसे जवन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्य स्थानोंके अल्पबहुत्वका कवन किया है । तथा अल्पबहुत्वकी उत्तके जवन्य उत्कृष्ट और जवन्योत्कृष्ट भेद करके ओष व आदेशसे सब मूळ व उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशोंके बन्धक जीवोंके अल्पबहुत्वका कथन किया है ।

इस प्रकार महाबन्धके बन्तर्गत प्रकृतिबन्ध, स्वितिबन्ध, अनुमागक्क और प्रदेशवद्याधिकारोके विषयका यह सामान्य परिचय है। चारो अधिकारोकी शैली सम्बा अनुयोगद्वार जादि सब समान है। केवल आधार भूत प्रकृतिबन्ध स्थिति-सन्ध आदि बन्धोको लेकर ही विषय भैव पाया आता है।

महासम्बन्ध उपर्युत्त वस्तु-विश्लेषणसे यह स्वष्ट है कि इस सिद्धान्त-मन्यमें समुप्रोगद्वार पूर्वनवन्यके भेदोका विश्वन किया सदा है। इस विशेषन-सन्दर्भमें बिल भुन्धकार मावि बन्ध-विकल्पोंका कथन आया है जनका उत्तरकालीन साहि-स्यपर पूरा प्रमाव दिखायी पहला है। बास्तवर्ने कन्थका ऐसा सूक्ष्म और विस्तुत प्रतिपादन कन्यम हुर्जंध है।

#### द्वितीय अध्याय

# चूर्णिसूत्र साहित्य

विगम्बर परम्परामें पूल सिद्धान्त अन्योके कुछ ही समय पश्चात् चूणिसूत्र साहित्य लिखा गया है। इस साहित्य विधाका उद्गम कब और कैसे हुआ यह तो निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता पर 'कसायपाहुड' पर अतिबृधभके जो चूणि सूत्र उपलब्ध है, उनके अध्ययनसे यह अनुमान होता है कि इतने प्रौढ़ सूत्र एकाएक नहीं लिखे जा सकते हैं। अवश्य कोई पूबवर्ती परम्परा रही होगी, जो अनवच्छिन्न कालके प्रवाहमें आज उपलब्ध नहीं है।

मूल सिद्धान्त ग्रन्थो और चूणि सूत्रोके तुलनात्मक अध्ययनसे इतना अवध्य प्रकट होता है कि चूणिसूत्र सिद्धान्त ग्रन्थोके परचात और अन्य भाष्य एव विवृ तियोके पूवमें रचे गये होगे। यहाँ यह स्मरणीय है कि दिगम्बर परम्पराका 'चूणिसूत्र साहित्य' ध्वेताम्बर परम्पराके 'चूणि साहित्य' से स्थापत्य और वण्य-विषय दोनो ही दृष्टियोसे भिन्न हैं। श्वेताम्बर परम्पराकी चूणियाँ गद्यात्मक और पद्यात्मक मिश्रित शैलीमें लिखी गयी हैं। इनकी भाषा भी सस्कृत मिश्रित प्राकृत है तथा कतिपय चूणियों प्राकृतमें भी उपलब्ध हैं। इन चूणियोकी शैलीकी एक प्रमुख विशेषता आस्थानात्मक उदाहरणो द्वारा विषयके स्पष्टीकरणकी है। चूणिकार अपनी ओरसे कोई सिद्धान्तात्मक नये तथ्य अकित नहीं करता, अपितु नियु क्तियो और भाष्यों द्वारा विवृत्त तथ्योकी हो पृष्टि करता है।

पर दिगम्बर परम्पराके चूणि सूत्रोमें आगम सम्बन्धी नये तथ्योंकी प्रवृरता है। बीज पदरूप गावा सूत्रो पर ये 'चूणिसूत्र' वृत्तिका काय करते हुए भी अनेक नये तथ्योको सूत्र रूपमें प्रस्तुत करते है। यही कारण है कि जयधवलाकारने चूणि सूत्रोंके भी ज्याच्यान लिखे है। बताया जाता है कि 'कसायपाहुड' की गायाओंका सम्यक जय अवघारण कर उन पर वृत्ति सूत्र लिखे गये हैं। ये वृत्ति सूत्र ही चूणिसूत्र कहे जाते है। 'जयधवला' में वृत्ति सूत्रका स्थाण निम्म प्रकार कसाया है—

'सुत्तत्त्तेव विवरणाए संक्षित्तसह्दवणाए सगहियसुत्तासेसस्वाए वितिसुत्तवब-एसावो ।'

१ जयभवला अ० प० ५२।

सर्यात् जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त हो और जिसमें भूत्रमत विश्वेष अवस्थि। सम्रह किया गया हो, ऐसे सूत्रीके विवरणको मृत्ति सूत्र कहते हैं।

चूमि सूत्रोंके अध्ययनते ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकारके साहित्समें वृत्ति क्य संक्षिप्त सूत्र लिखें जाने पर भी अर्थ बहुल पर्योक्त समावेश किया गया जिससे चूणि सूत्रोंमें पर्याप्त प्रमेयका समावेश हुआ है। यदि इन चूणि सूत्रोंको चूणि पर्यो का समानार्यंक मान लिया जाय, तो चूणिपदकी व्याक्यामें समाहित सभी क्षाय इन सूत्रोंमें घटित होते हैं। हम यहाँ चूणिपदका लक्षण प्रस्तुत करते हैं।

#### सत्त्वबहुल महत्त्व हेउ-निवाबोवसम्मगम्नीरं । बहुपायमबोक्छिम्न गम-वायसुद्धं स चुन्वाययं ॥

अर्थात् अर्थबहुल, महान अथका बारक या प्रतिपादक, हेतु निपात और उपसर्गसे युक्त गम्भीर, अनेक पद समन्वित और अध्यविष्ठन्न चूर्जिपद कह्छाते हैं। आशय यह है कि जिनमें वस्तुका स्वरूप बारा प्रवाहसे कहा गया हो तथा जो अनेक प्रकारके जाननेके उपाय और नयोंसे शुद्ध हों, उन्हें चौण अथवा चूर्णि सम्बन्धीपद कहते हैं।

चूर्णिपदका यह लक्षण चूर्णि सूत्रोंमें चटित होता है। जत यह अनुमान सहज है कि 'वृत्ति र और 'वृर्णि एकार्थक हैं । आचार्य यतिवृषभने 'कसायपाहुड' के गाथा-सूत्रीपर बृत्यात्मक ऐसे सूत्र लिखें, जो बीजपदोंके विक्लेषणके साथ प्रसगगत नये तथ्योके भी सूचक हैं। अतएव चूर्णि सूत्र सूत्रात्मक शैलीमें रचित बीजपद विवृत्यात्मक ऐसा साहित्य है, जिसमें शब्द अल्प और अर्थबहुल पाया जाता है। यद्यायत चूर्णिसूत्रकार गाया-सूत्रोके बीजपदोंका विश्लेषण कई सूत्रों-में भी करते हैं। बीजपदोंमें अन्तर्निहित अर्थका विच्लेषण जब तक प्रकट महीं हो जाता, तब तक वे सक्षिप्त रूपमें सूत्रोका प्रणयन करते हैं। अपने इस कथन-की पुष्टिके हेतु ''पेज्जदोसिवहत्ति अत्याहियारा'' की दूसरी गाया बाईसवीं सस्यक की जा सकती है। चूणि सूत्रकारने इस गावाके प्रत्येक पदको बीज मान-कर प्रकृति विभक्तिका १२९ सूत्रोमें, स्थिति विभक्तिका ४०७ सूत्रोमें, अनुमाग विभन्तिका १८९ सूत्रोमें, प्रदेश विभन्तिका २९२ सूत्रोमें, कीणाक्षीयका १४२ सूत्रोंने जौर स्थित्यन्तिकका १०६ सूत्रोंने वजन किया है। इस वर्णवसे यह व्यनित होता है कि वृणिसूत्र साहित्य बीजपडोंका व्याक्यात्मक तो है ही, साथ ही उसमें ऐसे भी अनेक पद प्रयुक्त हैं, जिनकी ज्याच्या वा वर्णन जाननेके लिये सकेत किया गया है। अणुजितिक्रण गेदन्य (सूत्र १९२, गामा ६२), गेव्हियन्यं (सूत्र १५५, गावा १२३), बहुव्यं (सूत्र ३३५, गावा १२३), साहेयव्य (सूत्र ८५

१ अभिभास राजेन्द्र "जुज्जपर्" ।

# १७२ जेनसाहित्यको इतिहास

नामा ५८९,) वादि यदोषे वह प्रकट है कि जूर्यसूत्रोचे निहित अर्च कंपनारणा-चाय या व्यास्थानाचार्यो दारा कंपनगळक सनवा मननीय है ।

व्यक्ति सूत्रोंके विश्लेषणके सम्बन्धमें 'जयधवलाटीका' में भी कितिएम तथ्य स्वक्तिष्य हैं। हम वहां इस निमलको प्रस्तुतकर 'चूणि सूत्र' साहित्य विधाके स्वस्थ निर्धारणका प्रवास करेंगे। वास्तवमें यह साहित्य विधा वृत्वारमक ऐसी मौलिक विधा है, जिसमें बीज पदोको वृत्तिके साथ विध्य सम्बन्धी रामे तथ्य भी सकेतित हैं। चूणि सूत्रोमें प्रस्तुत की गयी वृत्तियाँ सूत्रात्मक हैं, मान्यात्मक नहीं। साहित्य विधाकी मनोवैश्वानिक पीठिकामें वतलाया जाता है कि मूल आगम सम्बन्धी रचनाओंके तत्काल ही सूत्रात्मक वृत्तियाँ लिखी जाती हैं, जो उत्तरकालीन वार्तिकका पूत्र क्या रहती हैं, ऐसे सूत्रोंकी व्याख्याएँ भी उत्तरकालमें टीकाकारो डारा लिखी जाती हैं।

जयधवलाकी मगल गाथाओं यतिवषमको विश्विसुत्तकता — वृत्तिसूत्र कर्ता लिखा है। और जयधवलाके अन्वर तो चुण्णिसुत्त करके बहुतायतसे उनका उल्लेख पाया जाता है। इसी तरह षट्खण्डागमकी टीका धवलामें भी चुण्णिसुत्त नामसे उनका निर्देश पाया जाता है। इन्द्र नन्दिने अपने श्रुतावतारमें वृत्तिसूत्र और चूण्यिसूत्र वोनो नामोका प्रयोग बड़े डगसे किया है। उन्होंने लिखा है कि उसके पश्चात यातिवृषभने उन गायाओं पर वृत्ति सूत्र रूपसे छै हजार प्रमाण चूणि सूत्रोकी रचना की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यतिवृषभकी इस इतिका नाम चूणिसूत्र है और कषायपाहुडकी वृत्तिरूप होनेसे उन्हें वृत्ति सूत्र कहते हैं।

ववलामें इन्हें पाहुड पृण्णिसुत्त भी कहा हू। कसायपाहुडका सिक्षप्त नाम पाहुड करके उसके वृणिसूत्र होनेसे पाहुडचुण्णिसुत्त कहना उचित्त ही है। त्रिलोकप्रक्राप्तिकी अन्तिम माथामें त्रिलोकप्रक्राप्तिका परिमाण बतलाते हुए

१. 'सी वित्तिमुत्तकत्ता जरवसही मैं वर देखा' -क पान, मा० १ पुरु १।

२ कि पा० मा० १, ४० ५, १२, २७, ८८, ९६।

१ 'पुणो सी अत्थी आइरियपर'पराय आगंतूण गुणहरसहारयं संपत्ती । पुणी तसी आइरियपर'पराय आगंतूण अज्जमसु णागइस्थिसहारयाणं स्ळ पत्तो । पुणी तेहि हो- दिवि कमेण जदिवसह सहारयस्स वनलाणिहो, तेणवि अणुजागसंबंगे सिस्साणुजाइट्डम सुन्जिद्वते लिहिहो । — पटखं, पु० १३, ५० १३३ ।

४ 'तेन ततो वितपतिना तद्गाया श्रीच्रश्नकपेण। रिनेतानि वट्सब्स्मानका यस चूकि' स्वाणि ।। १५६ ।। ---तत्वान् ७, पू० ८७ ।

५ 'एयस कत्य सिंह ? पाइड चुनिमस्त संप्यासिक ।' - बटर्स, पु॰ १२, प० ९४ ।

ध "जुण्णिसक्य छश्चरणसक्यपमाण कोह कि जंत। अट्डसहरसपमार्थ तिलीक्पण्णकी णामाप ॥७७॥ —-ति० प० मां० २, प० ८८६ १

'कृष्टिमस्याप' काः विदेश जागा है जो बेस्तिनुषशक्षय 'वृष्टिम्'विके सिवे ही माना क्षेत्र वहस मामाचे वित्तवसम्बद्धाः स्टी नाने वानिके वह महत्त्वः पंत्रवा है कि प्रति-मुक्सने स्वसं अपनी इस इतिको चूर्णि संबंध प्रकान की वी ।

वि॰ जैनसाहित्यमें वृणिस्वके नामसे प्रसिक्त अन्य किसी एनलासे हुय सनयस वहीं हैं । किन्तु धककादीकार्ये बीररोत्तरवामीते वद्शाव्यानंत्रके सूत्रोंको यी 'मुज्यिश्वल' मानसे अभिहित किया है। परन्तु उन्ही सूत्रोंको वृश्विसूत्र कहा है को नायाके क्यास्थानस्य है। बात यह है कि वेदनासम्बर्गे कुछ ग्रासाएँ भी आती है जो तुब अनके व्यावगानकप है उन्हीको बवलाकारने चूजिसूव कहा है। इससे यह निष्कर्ष विकलता है कि गायाओं के व्याक्यानकप सूत्र वृणिसूत कहे वाते थे।

जयववजाकारने मतिवयमाचार्यके चूजिसूत्रोको वृत्तिसूत्र कहा है। जिस प्रसमसे जयस्यलाकारने बृत्तिसूत्रका कक्षण दिया 🕽, उस प्रसमको की यहाँ दे वेनेसे उसपर विशेषप्रकाश पड़ेगा।

प्रसग यह है कि चूणिसूत्रोमें एक जगह केवल दोका अक रका है। उसपर शकाकार पूछता है कि यह दोका अक यहाँ क्यों रखा ? तरे जनवक्काकार उत्तर देते हैं कि अपने हृदयमें स्थित वर्षका आन करानेके क्रिये वर्तिवृषत्राकार्यने र का अक रखा है। इसपर शकाकार पुन पूछता है कि उस अर्थको जलारोंके द्वारा क्यो नहीं कहा ? तो जबकवकाकार उत्तर देते हैं कि वृत्तिसूत्रका अब कहनेपर चूर्णिसूत्रके उपयुक्त कोई नाम ही नहीं रहता क्योंकि जिसमें वृक्तिसूत्रका क्षर्य भी कहा गया हो उसे वृत्तिसूत्र नहीं कहा जा सकता। 'को सूत्रका ही व्यास्थान करता है तथा जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त है और जिसमें सूत्रके समस्त अर्थको संबहीत कर दिया गया है उसे वृत्तिसूत्र कहते हैं।

वृत्तिसूत्रका उक्त सक्षण वतिवृषमके वृणिसूत्रोमें पूर्णतथा वटिल होता है क्योंकि उसकी शब्द रचना संक्षिप्त है फिर भी उनमें नामासूत्रोंका समस्त अर्थ श्रेगृहीत है। संमद है अयधवलाकारने वृत्तिसूत्रका वह रुक्षण वृजिसूत्रीकी कृष्टि रक्षकर ही बनावा हो।

किन्तु इस प्रकारके कृतिसूत्रीको कृतिसूत्र साथ देनेका हेतु क्या है यह पूर्वमें शिक्षा का कुका है । महत्त्व

चूजिसूचीका महत्त्व कवाक्याहुकृकी बाबाबसि किसी तरह कम नहीं मंत्रीत

21.44 3 3

व्यादसं माहाद्वात्रस्य विवरणगरिक रचिव कारित पुण्याद्वात्री हैं 

य का गांव, भाव के, मुंब १ और 1

होता । बू कि गाधासूत्रोंमें जिन बनेक विषयोकी पुण्छा मात्र और सूचना त्रात्र है उन सबका प्रतिपादन व्णिसूत्रोंमें किया गया है । अतः एक तरहसे कसम्पपादुह और व्यूणिसूत्र दोनों मिलकर एक प्रम्थरूप हो गये हैं और व्यूणिसूत्रकारका मत कसायपादुणकारका मत माना जाता है । वीरसेनस्वामीने ववला टीकामें जनेक स्थानों पर व्यूणिसूत्रकारके मतको 'कसायपादुह' के नामसे उल्लिखत किया है । इतना ही नहीं किन्तु व्यूणिसूत्रको उद्धृत करके उसे पादुहरुस नामसे अभिहित किया है ।

घवला में अनेक स्थानो पर षटखण्डागमके मतके सामने व्याणिसूत्रकारके मत-को रखकर बीरसेनस्थामीने दोनोको परस्पर विरुद्ध बतलाया है। और इस तरह व्याणसूत्रकारके मतोंको षटखण्डागमके मतोसे समकक्षता प्रदान की है। इसका प्रभाव हम उत्तर कालीन ग्रन्थकारो पर भी पाते हैं। विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी-के जैनाचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने घवलाके आधार पर लब्बिसार नामक ग्रन्थकी रचना की थी। उसमें उन्होंने पहले यतिवृषभके मतका निर्देश किया है तदनन्तर भूतबलिके मतका निर्देश किया है। यतिवषभका मत उनके व्याणसूत्रोंके आधार पर ही दशिया गया है यह कहमें की आवद्यकता नहीं हैं। अत व्याण-सूत्रोंका महत्त्व स्पष्ट है।

कसायपाहुड और चुण्णिसुत्त अधिकार विमश

यह लिख आये है कि दो गायाओं के द्वारा गुणधराचार्यने कथाय प्राभतके अधिकारोंका नाम निर्देश किया है। और वे दोनो गायाए गुणधरकृत ही मानी गई है उसमें कोई मतभेद नहीं है।

यति वृषभने भी अपने वृणिसूत्रोंके द्वारा १५ अर्थाधिकारोका निर्देश किया है किन्तु मुणघर निर्दिष्ट अधिकारोसे उसमें अन्तर है।

जयघवला टीकामे इस पर आपत्ति करते हुए यह आशक्का की गयी है कि गुणघर मट्टारकके द्वारा कहे गये पण्यह अधिकारोके रहते हुए उन्हीं पन्यह अधिकारोको अन्य प्रकारसे बतलानेके कारण यतिवलम मुणधर अट्टारकके दोष दिखाने घाले क्यों नहीं होते ? इसका परिहार करते हुए जयघवलाकारने लिखा है कि

१ कसायपाहुडे सम्मलसम्मामिञ्छत्ताणसुक्कस्साणु भागो वसणमोहक्खवर्गं मोल् ण सञ्चल्य होदिलि परूर्विदलादो वा णव्वदे-षट्खं, पु० १२, प० ११६, प० १२९, प० ११८।

२ घट० पु० १२, पृ० १२१ । 'एसो पाहुड चूणिमुत्ताभिष्पाओ ।- षट्सं, पु० ६, पु० ६३१

 <sup>&#</sup>x27;कसायपाहुडसुरोणेदसुर्रा विरुन्हादि हिं। हुरो सञ्च विरुक्ताइ—षट्सं पु०८, प०५६।
 'यसो संतक्तन्मपाहुडअवदेसो कसाथपाहुड अवदेसो पुण पु०१, प०२१७।

४ जदि मरि सासणों सो णिर्य तिरिक्खं वरं ण गच्छेदि । शियमा व बगच्छिं अववसह मुणिदं वर्यणेण ।।३४९।। उवसमस्देवीदो पुण ओदिष्णो सासणं च गाउणदि । भू तबस्तिणाइ णिम्मल सुन्तस्स पुढोवदैसेण ।।३५०।। लिक्क

वित्वष्याने गुगवरावादिक द्वारा कहे यथे वाविकारोंका नियंव नहीं किया किन्तु उनके ही कथानका वाधिप्रायान्तर व्यक्त किया है। गुजवरावादिन तो पन्त्रह वाधिकारोंकी विका मात्र विखळाई है। उससे यह वाध्य नहीं क्षेत्र वाहिये कि जिन व्यक्तिकारोंको गुणवरावादिन निर्देश किया है वे ही व्यक्तिकार होने व्यक्तिये। इसी वातको विखळानेके किये यतिवृष्याने वन्य प्रकारसे पन्त्रह अधिकार कहे हैं। संभवत अपने उक्त परिहारको उपपन्न करनेके लिये व्यवस्वलाकारने एक तीसरें प्रकारसे पन्त्रह अधिकारोंका निर्देश किया है वौर लिखा है कि इसी प्रकार चीचें पांचवें आदि प्रकारोंसे पन्त्रह अधिकारोंका कथन कर लेना वाहिये। गुण- वरावायंके द्वारा निर्देश्य पन्त्रह अधिकारोंका कथन करने वाली गायाएं इस प्रकार हैं—

'पेज्जदोस विहसी टिठिंद अणु भागे व बंघगे वेय । वेदग उक्जोगेवि य चउट्ठाण वियजणे वेय !!१३!! सम्मन देस विरयी सजम उबसामणा व सवणा च । दक्षण चरित्त मोहे अद्धापरिमाणणिहेसो ।।१४!!

१ पेज्जदोसिबहुली (प्रेयोद्धेष विमिन्त,) २ द्विंद (स्थिति विभिक्त), ३ अणु भाज (अनुमाग विभिक्ति), ४-५ बंचग (अकर्मबन्धकी अपेक्षा बन्धक और कमबसकी अपेक्षा बन्धक अर्थात सकामक), ६ बेदग (बेदक), ७ उदजोग (उप-योग) ८ चउट्ठाण (चतु स्थान), ९ वियजण (ब्यक्तन), सम्मल (१० दशन-मोहकी उपशामना और ११ दर्शनमोहकी अपणा।१२ देस विरयी देश विरति), १३ सजम (सकल सयम), १४ उदसामणा च (चारित्र मोहकी उपशामना),१५ खवणा च (चारित्र मोहकी अपणा) ये पन्त्रह अधिकार गुणधरान्वायने कहे है। उसत गायाओं के ही आधार पर रिचत वृणिसूत्रोमें यतिवृष्यमने नीचे लिखे अनुसार पन्त्रह अधिकार गिनाये हैं—

पेण्ण वोसे १ (त्रेयोद्रेच, विहात ट्ठिब अणु माणे च २ (प्रकृतिविमित्ति, स्यितिविमित्ति, अनुमागिविभित्ति, प्रदेशिविमित्ति, श्रीणाशीणा और स्थित्यन्ति कको लिये हुए दूसरा अधिकार), बंधगेति वधी च ३ संकमी च ४ (बन्धकपदसे तीसरा बन्धक और चौषा संकम) अधिकार बेदएति उदको च ५ उदीरणा च ६ (बेदकपदसे पांचवा उदयाधिकार और छठा उदीरणाधिकार), उवजोगे च ७. (उपयोग), चउट्ठाणेच ८ (चतु स्थान), वजचे च ९ (ब्यञ्जव), सम्बत्ति दस्यामोहणीयस्स उदयाप्रधा च १०. दस्यामोहणीयस्स व्याप्ति उपशामना नामक वस्यां दर्शन मोहनीयकी अपधा नामक वस्यां दर्शन मोहनीयकी अपधा नामक व्यारहर्ती अधिकार), देशिवर्ती च १२ (देशिवर्रीत नामक बारहर्ती अधिकार), संबंधि उत्सामका च स्वया च वारित बोहनीयकी व्यक्तामका च १३, ज्ञावणा क १४ (वारित मोहनीयकी उपशामना नामक तरहर्ता जीर चारित मोहनीयकी अधिकार), संबंधि उत्सामका च स्वया च वारित बोहनीयकी उपशामना मामक तरहर्ता और चारित मोहनीयकी

# रंधः : जेनसाहित्यका इतिहास

क्षपंचा सामक चौवहवां अधिकार) अदा परिचाणगिहेशी है ५. (श्रीर क्षाह्यां अद्यापरिमाण निर्देश नामक अधिकार।

गुणवरावार्यने 'पेजजदोस विहली' हरपादि गावाकै पूर्वार्थ द्वारा पांच व्यक्ति कारोंको सूचित किया है। किन्तु उनके नामोंके सम्बन्धमें 'पेजज दौस विहली हिठींद अधु भागे य बधगेचेय। केवल इतना ही कहा है। इस गद्धारासे पेजजदोस विहली हिठींद सी, दिठदि, अधुभाग और बद्धक इन चार नामोंका संकेत मात्र मिलता है। उससे यह स्पष्ट नही होता कि प्रारम्भके पांच अधिकारोंमिसे कौन अधिकार किस नाम बाला है। इसीसे आच्च यतिवधम उन्त गाथायके शब्दोंका अनुसरण करते हुए भी उसके द्वारा केवल चार अधिकारोंका निर्देश करते हैं और वेदक अधिकारके उदय और उदीरणा दो भेद करके सक्याकी पूर्ति करते हैं।

तथा गुणधराचार्यने सयमासयम लिख और लिख्यको तेरहवाँ और चौदहवाँ अधिकार माना है। किन्तु यतिवृष्यने संयमासयम लिख्यको तो स्वतत्र अधिकार माना है परन्तु गाथामें जाये हुए सजमे पवको उपकामना और क्षपणाके साथ जोड दिया है और इस तरह उन्होंने संयम लिख्य नामक अधिकारको नहीं माना। इस तरह जो एक सक्याकी कमी हुई उसकी पूर्ति उन्होंने अद्धापरिमाण निर्देशको पन्तहवाँ अधिकार मानकर की है।

जिन दो गाथाओं में पन्द्रह अधिकारोका नाम निर्देश है, उनका अन्तिम पद 'अद्धापरिमाणिवेंसो है। उससे कुछ आचारोंके मतानुसार 'अद्धापरिमाण निर्देश' नामका पन्द्रहवां अधिकार है। परन्तु जिन एक सौ अस्सी गायाओं में पन्द्रह अधिकारोका वणन करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमें अद्धापरिमाणका निर्देश करने वाली छह गाथाएँ नहीं आई हैं। तथा पन्द्रह अधिकारोमें गायाओं का विभाग करते हुए इस प्रकारकी कोई सूचना भी नहीं की वई है। इससे प्रतीत होता है कि गुणवराचायको अद्धापरिमाण निर्देश नामका पन्द्रहवां अधिकार इष्ट नहीं था। किन्तु वित्रव्यमें उसे एक स्वतंत्र अधिकार माना है।

यह समीकरण हमने उक्त बिषकार निर्देशक चूणिसूत्रीको सामने रख कर किया ह। किन्तु यतिवृषमके समस्त चूणिसूत्रोंके अवलोकनसे पता चलता है कि उन्होंने उक्त पन्द्रह अधिकारोका निर्देश करके भी अपने चूणिसूत्रोंकी रचना मुणघराचायके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारोंके अनुसार ही की है।

यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिए कि यतिवृष्यमे अधिकारके किए आस्-भिक्त बाक्द अनुयोगदारका अयोग किया है। यथा--- 'विह्तिद्विक्षणुआमेक्' तिकामियोगदारे।' ्यस मुक्तरे स्वित्वाहरे अन्यर्थेत वार्यको जायाका वार्यके करहे हुए विकि वृत्रमते इसमें प्रकृतिविभाति, स्वितिविधानित, अनुभाविधानित, प्रवेशविभानित, शीमात्रीण और त्रिमस्यत्तिकका समावेश कर क्रिया है।

वारों व व्यक्त को अब बंध और संक्ष्म करके तीसए और की वे अविकारका ग्रहण किया है। बागे नेवल विकार का प्रियोगद्वारक अवव कीर अविकारका प्रांत्र वे विकार की ग्रेंच कारके प्रांत्र वे विकार की निवार की ग्रेंच कारके की मेर नहीं किये हैं। बागे 'उवजीगेत्रि' बिन्योगद्वारस्य शुले' किवासर सातर्के अधीय विकार की निर्देश किया है। आगे 'चउद्वापेत्रि अधिमोग्हारे" किवासर सातर्के अधीय वाधिकारका निर्देश किया है। आगे 'चउद्वापेत्रि अधिमोग्हारे" किवासर बाठके चतुस्थान नामक अधिकारका निर्देश किया है। फिर वंजणेत्रि अधिकोग्हारस्य मुत्त' किवासर नौनें व्यंजन नामक अधिकारका निर्देश किया है।

कसायपाहुडकी अधिकार-निर्देशक गांचा १४ में 'सम्मन्त' पद आया है जससे यतिवृष्यने भी दो अधिकार लिये हैं—एक दशनमोहकी उपसामना और एक दशनमोहकी क्षपणा । किन्तु अधिकारोक्ता वयन करते समय एक सम्यक्ति नामक अनुयोगद्वारका ही निर्देश किया है । बदाप उसके अन्तर्गत दर्शनमोहकी उपशमना और क्षपणा दोनोंका कथन किया है किन्तु उनका निर्देश अनुयोगद्वार शब्दो नहीं किया ।

आगे देशविरति नामक १२ वें अधिकारका निर्देश है।

यह पहले लिख जाये हैं कि गुणवराचार्यने तेरहनी अभिकार संस्थलकिय नामक माना है और यतिबृषभने इसे नहीं माना । किन्तु अभिकारोके क्याँनहीं

 <sup>&#</sup>x27;प्रविध मोहणिज्ञा विह्नती तह ट्रिट्दीप अगुभागे । उक्करसमणुक्करसं क्षीणमङ्गीणं च टिठिदेशं वा ।।२२॥ चुणिस्०—पदच्छेशो । त जहा—प्रविध मोहणिज्ञा विह्नति ति यसा प्रविविह्तती । तह ट्रिट्दी चेदि यसा ट्रिटिविह्ती । अगुमागे ति अगुमाग विह्नती । उक्करसमणुक्करस ति परेसविह्ती । श्रीणममीण ति । ट्रिटिवं वा ति ।' —क पा न सु०, प० ४८०४९ ।

क् 'श्रंभगोत्ति एउत्सा वे अभियोगदाराणि । तं जहा--वभी व संक्रासे च ।º---{कं व संक्रासे च ।॰---{कं व संक्रासे च

वेदगेशि अणियोगदारे दोणिण अणिओगदाराणि । त जहा---- उदओ च जदीरणा च ।'
 --क० या ० सु० ५० ४६५ ।

४ कार पार छर देश केन्द्र ।

प. कि पान सन दिन पूर्व प्राप्त ।

व वंदी पुरु वेश्ये।

कः 'बलायपार्वे सम्माने कि गणियोगारी कि मारे । "

८ 'देसमिरदेशि जामिजीनदरि'-नदी, ४० ६५८ ।

'लिक्डि' तहा चरित्तस्स' लिखकर यतिवृषमने चारित्रलिक्षिनामक अनुयोगद्वारका निर्देश किया है और यह भी लिखा है कि सबमासयमलिक्ष नामक अधिकारमें जो गाथा आई है वही गाथा इस अधिकारमें है। यहाँ यह स्मरण विलाना अनु-चित न होगा कि जिन गाथाओं के द्वारा अधिकारों में गाथाओं का विभाजन किया गया है, और जिन पर चूणिसूत्र नहीं है, उन्हीं गाथाओं में ६ नम्बरकी गाथाने 'लिख तहा चरित्तस्स' पद आया है। और उसीमें यह कहा है कि दोनो अधिकारों में एक गाथा है। उसीका अनुसरण यतिवृषमने भी किया है।

तथा गुणधरने अद्धापरिमाणनिर्देशको अधिकार नही माना, और यतिवृषमने माना है किन्सु उनके चूणिसूत्रोंमें अद्धापरिमाणनिर्देश नामक किसी अधिकारका व्याक्यान नही है। अत गुणधराचार्यसे कुछ भिन्न अधिकारोको मानकर भी यतिवृषभने अधिकारोके वणनमें प्राय गुणधराचायका ही अनुसरण किया है।

#### चृणिसूत्रोकी रचना और व्याख्यानशैली

वृणिसूत्रोकी रचनारीली सूत्रकप है। जिस तरह कसायपाहुडके गाथासूत्रोंका रहस्य आयमस् और नागहस्तीके द्वारा यितवृषम जान सके उसी तरह
यितवृषमके वृणिसूत्रोंके व्याख्याता चिरन्तनाचार्यों और उच्चारणाचार्योंके द्वारा ही
जयधवलाकार जान सके थे क्योंकि सूत्र तो सूचक होता है। २३३ गाथाओंके
द्वारा सूचित अधकी सूचना यितवृषभने ६००० प्रमाण चूणिसूत्रोंके द्वारा दी
और उनका ध्याख्यान उच्चारणाचायने १२००० प्रमाण जयधवला टीका रची गई।
अत छै हजारमें ६० हजार समाये हुए हैं। इसीसे चूणिसूत्रोमें 'अणुचितिकण
णेवस्व' (चिन्तन करके ले जाना चाहिये) 'अणुमाणिय णेवस्व' (अनुमान करके
घटित कर लेना चाहिये, वस्तव्व' (कहना बाहिये), विहासियव्याओं (विशिष्ट
वर्णन करना चाहिये) इस प्रकारके शब्दोका बाहुल्य है।

जिस प्रकार चूर्णिसूत्रोकी सहायताके बिना कसायपाहुडके सूत्रोका रहस्य समझना सम्भव नहीं ह वैसे ही जयववलाध्टीकाके साहाय्य बिना चूर्णिसूत्रोके रहस्यको नहीं समझा जा सकता ।

१ 'रुद्धि तहा चरित्तस्तेति अणिओगदारे पुष्य गमणिल्यं सुत्तं।' तं जहा। जा चेव सजमासंजमे मणिदा गाहा सा चेव एत्य विकायक्वा।'—वही, पृ० ६६९।

२ लढीय संजमासंजमस्स लक्षि तद्दा चरित्तस्स । दोस्र वि पक्षा गाहा अटठेबुवसामण ग्राम्मि ॥६॥

चवाहरणंके लिये मूलपयि विभक्तिमें एक वृष्णिसूत्र केनस की का संक्रा रूप है। इसके सम्मान्यमें पीछे लिखा है।

शिष्यने संका की कि वह दो का बक क्यों रहा है ? जयध्यकाकारने उत्तर विया—अपने मनमें स्थित अथका जान करानेके लिये चूणिसूचकारने यहाँ वो का अंक रला है। इसपर शिष्यने पुन पूछा—उस अर्थका कथन अक्षरोंसे क्यों सहीं किया ? तो जयबवलाकारने उत्तर विया—इस प्रकार वृश्तिसूचोंका अर्थ कहनेते चूणिसूच ग्रन्थ बेनाम हो जाता, इस मबसे चूणिसूचकारने यहाँ अंक द्वारा अपने हृदयस्थित अर्थका कथन किया।

जयधवलाकारने चूणिसूत्रोंको देशामर्थक कहा है अत उन्होंने जगह-जयह जिला है कि इससे सूचित अर्थका कवन उन्चारणावृत्तिके साहस्थ्यसे और एला-चार्यके प्रसादसे करता है। इन बार्तिसे चूणिसूत्रोंकी सिक्षणसा और अर्थबहुलसा-पर प्रकाश पडता है, किन्तु सिक्षण्य और अर्थपूण होनेपर भी चूणिसूत्रोंकी रचना-शैली विशद और प्रसन्त है। भाषा और विषयका सामारण जानकार भी उनका पाठ सुगमतापूर्वक कर सकता है। चूणिसूत्रोंकी व्यास्थानशैलीसे अभिप्राय यह है कि चूणिसूत्रोंके द्वारा गाथासूत्रोंके व्यास्थानकी क्या शैली है? आगे उसपर प्रकाश डाला जाता है।

यह हम पहले लिख आये हैं कि कसायपाहुड़की सभी गांधाओपर धूर्णिसूत्र नहीं रचे नये हैं, कुछ गांधाएँ ऐसी भी हैं जिनपर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। कसाय-पाहुड़की समस्त गांधासक्या २३३ है। इनमें १८० मूलगांधा हैं, खेष ५३ सम्बन्ध-मांधा आदि हैं। इन ५३ गांधाओंमेंसे केवल तीनपर ही चूर्णिसूत्र है १२ सम्बन्ध जांपक गांधाओपर ६ बढ़ापरिमाणिनर्देश सम्बन्धी गांधाओंपर और सक्तमवृत्ति-सम्बन्धी ३५ गांधाओंमेंसे ३२ गांधाओं पर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। और इस तरह २३३ गांधाओंमेंसे ५० पर कोई चूर्णिसूत्र नहीं हैं।

जिन ५० गाथाओपर कोई चूणिसूत्र नहीं है उन्हें भी दो भागों में बौटा जा सकता है। संक्रमवृत्तिसम्बन्धी बतीस गाथाओंका उत्थानिकासूत्र बौर उपसहार सूत्र है। इन गाथाओकी क्रमसंख्या २७ से ५८ तक है। २७ वीं भाषाकें प्रारम्भका चूणिसूत्र इस प्रकार है— "एसो प्राडिट्टाण सकमो, तस्य पुक्त गय-

१ 'जहबसहाइरिवेण एसो दोबहर्गको किसद्धमेल ठिविदो ? सगिहियदिठवजस्थरस आणा वणट्ठं। सो अत्यो अवस्थरेहि किण्ण परूचिदो ? वित्तिद्धत्तरस करवे सम्पमाणे णिण्णामी गथी होदित्ति सपण ण परूचिदो--क० पा०, स० २, १० १४।

 <sup>&#</sup>x27;एर्ण वयगेण स्टास्स देसामासियरां जेण जाणाविद तेण चटण्डं नवैणं उत्तुच्चारणावकेण एलाइरियपसारण च सेसकम्माण परुजणा बीर्डि'--जेंड मेंड कींड, इंड फ्लप्ट ।

है। संव वान संव, देन नवें ।

विका सुससमृत्रिकसणा । तं बहा-' अर्थीत् यहाँते जाये बहातिस्वांकें र्वक्रमका प्रकरण है । उसमें प्रवम गावासूत्रोंकी समुस्कीसेना करनी वाहिये !' इसके परंचात् ३१ नावाएँ वाती है । उनके बन्तमें वृष्यिसूव इस प्रकार है े सुत्रसमुक्कीरा- नाए समलाए इने बणिजोगहारा !' बर्चात सक्रम सम्बन्धी गायाओंकी समुस्की- तंनाके समाप्त होनेपर वे (बाने कहे नये) अनुयोगदार शातच्य हैं ।'

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये बसीस गावाएँ जूणिसूचकारके सम्मुख थी। किन्तु उन्होंने इनका पदच्छेदरूपसे या विभावारूपसे व्याख्यान करना जाव हयक नदी समझा। इनमें आगत विषयका परिज्ञान अनुयोगदारोमें आगर्त जिबेचनसे हो जाता है। किन्तु शेष १८ गायाओंका न तो कोई उत्यानिका सूत्र हैं और न कोई उपसहारसूत्र। मानो ये गाचाएँ उनके सामने थी ही नहीं। यद्यपि चूणिसूत्रोंके अनुगमसे ऐसा प्रमाणित नही होता। फिर भी सावारण दृष्टिसे वेखनेपर ऐसा ही प्रतीत होता है।

अब जिन गायाओपर चूजिसूत्र हैं उनके विषयमें प्रकाश डालेंगे । गाया नम्बर एकपर को चूजिसूत्र है उनकी उत्थानिकादि नहीं है तथा चूजिसूत्रकी रचना उपक्रमरूप होते हुए भी इस प्रकारसे की गई है कि उसमें गायाका अभिप्राय आ जाता है। इस उपक्रमके रूपमें आगे अलगसे प्रकाश डालेंगे। गाया नम्बर दो से बारह तक पर कोई चूजिसूत्र नहीं है। गाया नम्बर १३ और १४ में कसायपाहुडके पन्द्रह अधिकारोका निर्देश ह। इन गायाओकी भी कोई उत्थानिका नहीं हैं और चूजिसूत्रोंने केवल पन्द्रह अधिकारोके नाम इस तरहसे द्यांप हैं कि दोनो गायाओके प्राय पूरे शब्ध

१ कं पार स्र, प्र २८७।

 <sup>&#</sup>x27;पुब्बन्मि पंचमिन दु दसमे बत्थुन्मि पाहुडे तदिए । पेड्रजं ति पाहुडिन्मि दु इषदि कसा याण पाहुड णाम ॥१॥ चू० स्०---'णाणप्यवादस्स पुन्वस्स दसमस्स बत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स प्चविद्ये उवक्कमो ।

व पेरुमदोसविहत्ती ट्रिटि अणु मागे च वभगे चेथ । वेदम उनजोगे वि य जउट्ठाण विर्वजणे चेय ।।१६।। सम्मत्त देसविरयी संजम उनसामणा च स्वणा च । दंसण चिर्त्त मोहे अव्धापरिमाणिव्हेसी ।।१४।। चृ० स्०—अत्याहियारी पण्णारसविद्दी (अण्णेण पणारेण) । हं जहा—पेरुजरीसे १ विद्वतिद्विदि अणुभागे च २, वधगे ति वंधो च ३, संकमो ४, वेदम ति उदक्षो च ७, उदिरणा च ६, उदजोगे च ७, व्हलद्वाण च ३, संकमो ४, वेदम ति उदक्षो च ७, उदिरणा च ६०, दंसणमोहणीय क्खवणा च १०, दंसणमोहणीय क्खवणा च ११, देसविरदी च १२, संजमे उनसामणा च खवणा च—चरित्त मोहणीयस्स उनसामणा च १३, स्वणा च १४, 'दसणचरित्तमोहे' ति भदपरिवृर्ण । अद्यापरिमाणीवदेशो ति १५, एसी अस्वादियारी पण्णाससविद्दी ।

<sup>&</sup>lt;del>- क</del>0 पार, मार ३, पर १८४ १९२ <sub>१</sub>

वृतिस्वार्गि वा पाने हैं, नोई पर सूटा नहीं है। यह असके वसकाया का सुका है। कि गुज़बारा का पाने हैं। वसकारों सित्व का निर्देश हैं। वसकारों सित्व का महिल्ह हैं। वस्तु, याचा नम्बर हैं। से २० तक पर मी सोई मुनियून नहीं है। साथा २१ से कसायपाहुकों विचार विषयका आहम्म होता है. और सबसे प्रथम हती गायाका तत्थानिकायून पाया कावा है। 'प्रतो पुत्तसमीवारों' 'इसके अनन्तर गायासूनका समवतार' होता है। 'समवतार' सम्ब कितना नावर-पूत्रक है यह बतलानेकी सावस्थकता नहीं है। आसे किसी सूनकी उत्यानिकारों इस सम्बन्ध व्यवहार सेरी दृष्टिते नहीं गुलरा।

वृणिसूत्रकारने उपकासके पाँच भेव बतलाये हैं—जानुपूर्वी, जास, असाम, वक्तव्यवा और अयोधिकार । जिस्तु अनुयोगद्वारस्त्रमें " उपकासके के भेव भी बतलाये है—उनमें उक्त पाँच मेदोके सिवाय एक मेद समवतार थी है । वृणिस्त्रकारने यद्यपि समवतारको उपकासके भेदोंमें नहीं मिना, किर की उन्होंने 'एको मुक्तसमोवारों के द्वारा धायव उसी छठे मेदका उल्लेख किया है । वस्तु, गायाके समवतारके पद्यत् वृणिस्त्र में कहा है कि इस गामाके पूर्वायकी 'विहासा' (विभाषा) करना चाहिये। जयधवलाकारने सूत्रके इपरा सूचित अर्थका विधेष कमन करनेको विभाषा कहा है। आव० नि० के कर्तावे अनुयोग, निओग, भाषा, विभाषा और वार्तिकको एकार्यक बतलाते हुए उनमें उत्तरोत्तर विशेष कथनको अपेका विशेष वतलाया है। विशे० माध्यके कर्ताने भी विभिन्न प्रकारसे अथवा विशेष्ट प्रकारसे कथन करनेको विभाषा कहा है।

जयभवलाकारने विभाषाके दो सेद किये हैं-एक प्रक्रपणाविभाषा और एक

१ 'सहवा छवनको स्निवेहे पण्णत्ते । तं जहा—आणुपुंची १, नतमं २, पमाणं ३ वत्तन्त्रमा ४ जल्पाहियारे ४, समोभारे ६ ।—अनु » हरः, स्० ७० ।

२ 'एदिरसे गाहाए पुरिमद्रश्स विहाना कायव्या-क० पा० भा० १, ५० ३६%।

३ 'सुत्ते ण स्विदत्थस्स विसेसिकण भासा विमासाविवरणं ति वृत्त होदि ।'

अव भव प्रेंब काव प्रव १११९ ।

अणुओगो य नियोगो भास विभासाय वातर्य चेव । एए अणुओगस्स उ नामा एगट्किया एंच ॥१२८॥ कट्ठे पोत्ये चिन्ते सिरिवर्षिए बोंड देसिएचेव । भासग विभासय वा विश्विक करणे य आहरणा ॥१३६॥ आ० विक

५ विविद्या विसेसको वा द्रीव विकास बुवादि परवाया । जह सामहर्य समको सामको वा समाको दा ॥१४४२१॥ विशेष मार्व

सूत्रविभाषा । सूत्रके पदोंका उच्चारणं न करके सूत्रके द्वारा सूचित समस्त अर्थका विस्तारसे कथन करनेको प्रक्षणाविभाषा कहते हैं । और वाधासूत्रीके अवयवाधका परामल करते हुए सूत्रका स्पश करनेको सूत्रविभाषा कहते हैं । चूणिसूत्रकारने कही तो गाधासूत्रोको सूत्रविभाषा की है और कही प्रक्षणा-विभाषा की है। इसीसे जयखबलाकारने उन्हें 'विभाषासूत्रकार' के नामसे भी समिहित किया है।

इन दोनो विभाषाओं में सूत्रविभाषा गायाके पदच्छेदपूर्वक होती है क्योंकि अवयवार्यका कथन पदच्छेद बिना नही हो सकता। किन्तु ऐसी गायाए स्वस्प ही हैं जिनका चूर्णिसूत्रकारने पदच्छेदपूर्वक क्याक्यान किया है। अत बहुत कम गायाओं से सूत्रविभाषा पाई जाती है इसके विपरीत अधिकाश गायाओं की प्ररूपणाविभाषा की गई है।

उदाहरणके लिये गांधासस्या २२ का व्याख्यान पदच्छेदपूर्वक किया है और इसका कारण यह है कि यह एक ही गांधा प्रारम्भक कई अधिकारोकी आधार भूत है। इसीसे उसका पदच्छेद करके प्रत्येक पदकी विभाषा की गई है। इसी तरह सक्रम अधिकारके अन्तगत प्रकृतिसक्रमकी तीन गांधाओं का भी पदच्छेद पूक्क ही अध किया है। यद्यपि ये गांधाए सरल हैं किन्तु उनमें उक्त अधिकार में आगत विषयोकी सूचना है। अत उनका पदच्छेद करके उनके द्वारा सूचित अधका विस्तारसे कथन किया है।

डा॰ वासुदेवशरण अग्रवालने लिखा है कि 'पाणिनिने दो अधीमें वृत्ति शब्दका प्रयोग किया है—एक तो शिल्प या रोजगारके लिये दूसरे ग्रव्थकी टीकाको भी वृत्ति कहा जाता था। पाणिनिसूत्र वृत्तिसर्गतामनेषुक्रम' (११३१३८) की काशिकामें एक उदाहरण दिया है—'ऋ खु अस्य क्रमते बुद्धि'। ऋ खेदकी व्याख्यामें इनकी बुद्धि बहुत चलती है। इस उदाहरणमें वेदमत्रोके व्याख्यानको वृत्ति कहा है। मत्रोंके प्रत्येक पदका विग्रह और उनका अथ यही इन आरम्भिक वृत्तियोका स्वरूप था। जैसा शतपथकी मत्राथशैलीसे ज्ञात होता है। पतञ्जलिने व्याकरणसूत्रोंके व्याख्यानके लिये भी उसी शैलीका उल्लेख किया है।

यह हम लिख बाये कि जयभवलाकारने यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोको वृत्ति-सूत्र कहा है। किन्तु वेदमंत्रोके व्याख्यानरूप वृत्तिसे उनके इन वृत्तिसूत्रोंको

१ 'एली एदासि गाहाण पदच्छेदी कायम्बो होदि, अवयवत्थवकखाणे पयारत्तरामानादी ।'
—-ज० ४० प्रो० का० १० ३४७३।

र पा० भा० पृ० इ३२।

म कियामें सन्तर है। इसीसे संवयसकाकाष्ट्रवे पूर्विस्त्रोंको विभाषायन्त्र विभाषायन्त्र विभाषायन्त्र विभाषायन्त्र कहा है। उस्त विभाषायुक्त भी कहा है और चूर्विस्त्रकारको विभाषायुक्तार कहा है। उस्त वृत्तिसे विभाषायें सन्तर है। यो दोतोके स्थाणीत स्पष्ट है।

दर्शनमोहस्रपणानामक अधिकारमें चूणिसूत्रकारने परिमाणका भी निर्वेस किया है और परिभाणके प्रभात सुत्रविभाषा करनेका निर्देश किया है। जयधवलाके अनुसार गाधासूत्रमें निषद्ध अधना अनिषद्ध किन्तु प्रकृतमें उपयोगी जिल्ला अधसमूह है उस सबको लेकर विस्तारसे अर्थका कथन करनेकी परिभाषा कहते हैं। परिभाषाका अनुगमन पहले करना चाहिबे, पीछे सूत्रविमाधा करनी चाहिये, क्योंकि सूत्रपरिभाषा करनेसे सूत्रके अर्थक विषयमें निक्कम नहीं किया जा सकता।

विभाषा और परिभाषा शब्दोंका यह अय जन्यत्र देखनेमें नहीं आता।

साराश यह है कि चूणिसूत्र विभाषाक्षय हैं—उनके द्वारा गाथासूत्रोंके द्वारा सूचित समस्त अर्थोंका विस्तारसे कथन किया है। कहीं यह कवन गायाक अवयवार्थपूर्वक भी किया है। गायासूत्रोका निर्देशकरके उनका विवरण करना यह उनकी सामान्यशैली है। प्रकृतचर्चापर और भी प्रकाश डाँछनेके किये बन्धक नामक अधिकारकी ज्यास्थानशलीका वित्रण किया जाता है।

इस अधिकारके प्रारम्भमें ही यह चूणियूत्र आता है—'अधगैलि एदस्स वे अणिओगद्दाराणि। तं जहा, 'बधो च सकमो च'। इसके द्वारा चूणिसूत्रकार बन्धक अधिकारके प्रारम्भ होनेको तथा उसके अन्तगत अनुयोगद्दारोंकी सूचना करके 'एत्थ सुत्तगाहा' इस उत्यानिकाके द्वारा गायाका अवतरण करके, उसके बाद गायासे सूचित होनेवाले अर्थकी सूचना देकर पदच्छेदपूर्वक गायाके प्रत्येक पदका व्याक्यान करते हैं। इस अधिकारका मुक्य विषय 'सक्कम' है। अतः

१ 'सपिंद पेरस्मेदात्थस्त फुर्डीकरणहुमुनरिम विद्यासागयमादवेद' ज० थ० प्रे० का० पू० ७११८ ७१२३ ७१ ५ ७१२७, ७१६४।

२ एती अदीदासेमपवधेण विश्वाभिन्ध्थाण गाहासुत्तार्था सरूवणिदेसं कुणमाणी विद्यासा सुत्तयारो इतमाह—व० घ० प्रे ० वा०, ५० ६१७६ ।

३ °पच्छा सुत्तविहासा तत्व ताव पुत्रवं गर्माणक्या परिदास ।---क्ष० प्र०सू० पु० ६४२ ।

४ 'का स्रचनिहासा थामं ? गाहास्रचाणसुञ्चारण कार्यण तेसि पदच्रेटाहिस्हेण जा अत्यपरिनदा सा स्रचनिहासा ति मण्यदे । स्रच परिहासा पुण गाहास्रचणिवद् मणिवद् च ययदोवनोगिजमस्यज्ञादं त सम्बं वेच या कित्यरदो अस्वपहत्या । स्रा ताव पुजनत्याणुगतंत्र्या पञ्छा स्रचनिहासा कायव्या । कि कारणस् ? स्रचपरिमास मकाद्ण सस्तविहासाय कीरयाणाय स्रचल्यविषयणिनस्रवाणुवनचीदो — व० ५० प्रे ० का०, ५० ६०१८ ।

वृशिसूत्रकार संक्रमका वर्णन अपरंभ करनेसे पहुने उसके 'प्रकृत अपेक' कान कराने हैं और यह बतकाकर कि पहुँ प्रकृतिसकान कराने हैं और यह बतकाकर कि पहुँ प्रकृतिसकान किया है। वे प्रकृतिसकान की तीन गायाओंका कथन करते हैं । पून लिखते हैं—ये तीन गायाण प्रकृतिसकाम मृत्योगद्वार वें हैं और इन गायाओंका प्रवच्छेद इस प्रकार है। गायाओंका व्याक्यान समाप्त होने पर व्यूणिसूत्र बाता है—'एस सुत्तफासो'। यह इस बातकी सुचना देता है कि सुत्रगायाओंका व्याद्याय समाप्त हुना। इससे व्याक्यान क्याक्यान की कमवद्धता और स्पष्टता प्रकट है।

गाथासक्याकी दृष्टिसे चारित्रमोहक्षपणा नामक अन्तिम अधिकार सबसे बढा है। इसमें ११० गाणाए हैं, जिनमें २४ मूलगाथाए हैं और ८६ भाष्य-गाथाए हैं। प्रत्येक मूलगाथा और उससे सम्बद्ध भाष्यगाधाओं की तमुत्कीतना और विभाषा ऐसे सुन्दर ढगसे की गई है कि प्रत्येक गाथाका हाद समझनमें सरस्ता होती है और पाठक उकताता नहीं।

यहाँ आगत 'सुत्तफास' शब्द अपना कुछ वैशिष्टच रखता है। अत उसके सम्बन्धमें दो शब्द लिखना आवस्यक है।

गायाओकी उत्थानिकाके रूपमें 'एत्थ सुत्तगाहा', 'तत्थ सुत्तगाहा', 'सुत्त समुक्कित्तणा' जैसे चूर्णिसूत्रोंकी तरह 'एत्ती' सुतप्तासो कायव्वी' चूर्णिसूत्र भी क्वितित पाये जाते हैं। इसका अब होता है—आगे सूत्रस्पश करना चाहिये। यहाँ 'सूत्रस्पश' शक्र 'सूत्रसमुस्कीर्तन'के अथमें ही प्रयुक्त हुआ है।

किन्तु गाथासूत्रके उपसहारक्ष्पमें भी एस सुत्तप्फासों चूँणसूत्र क्विचित् पाया जाता है। इसका अथ जयधवस्ताकारने इस प्रकार किया है—'यह गाथासूत्रोके अवयवार्थका परामश (विचार) किया। स्पशका अर्थ परामर्थ भी होता है।

अनु० ४१० सू०में अनुगमके हो भेद किये है—सूत्रानुगम और निर्मृत्रित-अनुगम। तथा नियुक्ति-अनुगमके तीन भेद किये हैं—निक्षेप-निर्युक्ति अनुगम उपोद्धात-नियुक्ति अनुगम और सूत्रस्पर्शक-नियुक्ति अनुगम। सूत्रके स्थास्थानको सूत्रानुगम कहते हैं। नियुक्त अर्थात् सूत्रके साथ सम्बद्ध अर्थोंको स्थष्ट करना,

१ 'पत्तो प्रतफासो कायन्त्री स्वति । पुन्नं परिवासिदत्याणं वाशासुत्ताणसैव्हि ससु विकत्तणा जशकर्म कायण्या ति भणित होश'—न० ४० प्रे० वा० प० दिश्यः ।

प्रसी गाहास्त्राणामनयनत्थवस्थागरसी सभी सि अणिद होहां का अठ प्रेठ मा० ए० १४९१।

तर्बूप अमाज्याको निर्मेषित कहते हैं और सूत्रका कार्यों करिनेशाओं निर्मेषितको सूत्रक रणवंकितर्मेषित कहते हैं। इसमें अजन आस्वाकित और व्यक्तिका वार्षि कार्य पृष्ट बीर निर्वोष सूत्रका सम्पारण करना होता है। समाज्या बड़ी अजन 'सुलप्पास' ह जो उत्पादिकाकानें आया ह।

वि० भावमें लिखा है कि सूचका उच्चारण करनेपर; उसकी शुक्काका मियम हो जानेपर फिर पवच्छेद करनेपर और सूचमें जानत शब्दोंका नियां व हो वानेपर सूचस्पर्शकनियुंक्तिका अवसर जाता है। यह दूसरा कुलफास है जो जन्तमें आया है।

इस तरह चूर्णिस्त्रमें आगत 'सुत्तफास' शब्दका अर्थ जानना काहिये।

जूणिसूत्रकारने जैसे कसायपाहुडकी गांधाओंको सूचनासूत्र और पुच्छा-सूत्र कहा है वैसे ही किन्हीं गांधाओंको नागरण ( व्याक्तरण ) सूत्र भी कहा है । जयधवलाकारने व्याकरणसूत्रका अर्थं व्याख्यानसूत्र किया है। और वह भी व्याकरणशब्दकी व्युत्पत्तिपूर्वक किया है। किन्तु व्याख्यानके अध्में व्याकरणशब्दका प्रयोग न तो वैयाकरणोमें देखा गया और न स्वेताम्बर परम्पराके आगमिक साहित्यमें हो।

किन्तु बौद्ध परम्परामें 'बेय्याकरण' शब्द 'अधवणना' अधेमें प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध जातक पाँच भागोंमें विभवत है—पण्णुप्पन्त बस्यु, असीतवस्यु, गाया, वेय्याकरण या अस्यवण्णना और समोधान। गावाएँ वातकके प्राचीततस्य अधे हैं। गायाओं काव प्रत्येक जातकमें बेय्याकरण या अस्यवण्णना आती है। इसमें गावाओंकी व्याक्या और उसका सब्दार्च होता है। पाक्षीके बेम्याकरण अर्थों ही पतिवृष्यभने प्राकृत 'वागरण' शब्द का प्रयोग किया है।

#### वागामिक व्यास्यानशैली

वृज्यसूत्र—किसी भी आगामिक विषयके प्रतिपादनकी जैन शैंकी अपना एक विशिष्ट स्थान रक्षसी है और उस वैशिष्टचके दर्शन अस्यत्र नहीं होते । इसका एक कारण यह है कि जैन परम्परामें वस्तुदशमकी और वृष्टवस्तुके प्रतिपादनकी अपनी शैंकी पृथक् है। उस शैंकीको समझें विना जैन जानामिक साहित्यमें प्रतिस विषयोंको समझना कठिन है।

विगवर्णन समेकान्तवादी वर्णन है। बहु अध्येक वस्तुको समेकप्रमारमक मानता है। उसके सबसे वस्तु अगेक समीका पूक जुलुब्द (पण्ड है। बस्तुके सम अनेक

文) 明白 明田·秋田·夏· 松田寺中山

र वासरणंद्रति मि ज्याक्यांसवायोगिक, ज्यामित्रतिऽसेनेति ज्याकरणं प्रतिकानस्मित्रम् 🚜

धर्मीको जान सकना किसी अल्पज्ञके लिये शक्य नहीं हैं । जीर अल्पज्ञ सनुष्य अपने अपने दृष्टिकोणसे वस्तुको जानते हैं और समझते हैं कि हमने वृर्ण वस्तुको जान लिया । फलत वे एक ही वस्तुके विषयमें विभिन्न दुष्टिकोण रसानैके कारण परस्परमें टकरा जाते हैं। अनेकान्सदृष्टि उनके इस पारस्परिक विरोधको मिटाकर समन्वयका माग दर्शाती है। वह बतलाती है कि एक ही वस्तुको लेकर परस्परमे टकरानेवाली दक्षियाँ वस्तुके एक एक अशको ही पहण करती है बौर एकांशको ही पुण वस्तु मान बैठनेके कारण उनमें विरोध प्रतिमासित होता है। इस अनेकान्तग्राही दुष्टिको जैनदशन 'प्रमाण' के नामसे पुकारता है। और जो दृष्टि वस्तुकै एक धमको ग्रहण करके भी वस्तुमें बतमान इतर धर्मीका प्रति क्षेप नहीं करती उसे नय कहते हैं। सक्षेपमें सकलग्राही ज्ञानको प्रमाण और एकाशमाही ज्ञानको नय कहते है । यह नय प्रमाणका ही भेद माना गया है। चृकि वस्तू द्रव्य-पर्यायास्मक है अत द्रव्यदृष्टिसे वस्तुको जाननेवाले ज्ञानको द्रश्यार्थिक नय और पर्यायद्ष्टिसे वस्तुको जाननेवाले ज्ञानको पर्यायाधिक नय कहते हैं। द्रव्यदिष्ट अभेदप्रधान है और पर्यायदृष्टि भेदप्रधान है। द्रव्याधिक नयके तीन भेद ह-नैगम, सग्रह और व्यवहार तथा पर्यायाधिक नयके चार भेद हैं--ऋजसूत्र, शब्द, समिश्रूढ और एवभूत ।

सकल्पमात्रमें ही वस्तुका अधवहार करनेवाले ज्ञानको नैगमनय कहते हैं।
जैसे रसोई करनेका सकल्प करके उसका सामान जुटानेमें लगा मनुष्य पूछने पर
उत्तर देता है मैं रसोई बना रहा हूँ। समस्त पदार्थोंको अभेवक्ष्पसे ग्रहण करने
बाला नय सग्रहनय है। जैसे वन, सेना, नगर। ये सज्ञाए सग्रहनयमूलक हैं।
और सग्रहनयके द्वारा सगृहीत पदार्थोंका क्रमश भेद प्रभेद करके ग्रहण करनेवाला नय व्यवहारनय है। जसे वनमें आम आदिके वृक्ष हैं। पदार्थकी वतमान
एक झणवर्ती पर्यायको ग्रहण करनेवाला नय ऋजुसूत्रनय ह। इस नयकी
दृष्टिमें एक वतमान झणवर्ती पर्याय अतीत और अनागतसे भिन्न है तथा अतीतके
नष्ट हो जाने और अनागतके अमुत्पन्न होनेसे वतमान क्षण ही व्यवहारोपयागी है।

काल, कारक, लिंग, संख्या आदिके मेदसे भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला नय कब्दनय है। आक्षय यह है कि इनके मेदसे यह नय एक ही बस्तुको भिन्नरूप ग्रहण करता है। कब्दभेदसे अधभेदका ग्राही समिन्छ नय है। जैसे इन्द्र, क्षक्र, पुरन्दर कब्द एक लिंगवाले होनेपर सी विभिन्न अर्थके बाचक हैं क्योंकि इन कब्दोको प्रवृत्तिका निमित्त ग्रिन्न हैं, इन्दन क्रिया इन्द्रशब्दको प्रवृत्तिका निमित्त और पूर्वरिक विभिन्न है। सम्बन्ध इन तीनों शाक्योंमें अर्थमेव वहीं मानवा, क्योंकि औरतोंमें किमाबि मेथ नहीं है, परन्तु समिक्क नम भावता है, मही बोनोंसे अन्तर है।

क्रियाके भेदसे अवभेद माननेवाका एवमूतनय है। जिस शब्दका जिस क्रिया-रूप अब हो उस क्रियाके कालमें ही उस शब्दका व्यवहार करना उचित मानता है। जब इन्द्र इन्द्रविधा करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना उचित है। यह इस भयका मन्तव्य है।

इन नयोंके सिवाय जैनवशनकी एक देन निक्षेप हैं। इसकें चाद भेद हैं। नाम, स्थापना, इन्य और भाव। जालि, इन्य, गुण, क्रिया आदिकों अपेक्षा न करके न्यवहारके लिये वस्तुकी यथेच्छ सज्ञा रखनेको नाम निक्षेप कहते हैं, जैसे कि ी साधारण मनुष्यके द्वारा अपने पुत्रका नाम 'राजा' रख लेना नाम निक्षेप हैं। किसी वस्तुमें किसी अन्यको स्थापना कर लेना स्थापना निक्षेप हैं। जैसे राजाके मर जाने पर उसके प्रतिनिधिके रूपमें उसकी मूर्तिको राजा भानकर स्थापित करना।

जो भविष्यमें राजा होनेवाला हो या राज्यपदसे उतर चुका हो उसको राजा कहना ब्रव्यनिक्षेप है और जतमानमें राज्यासीनको राजा कहना भाव निक्षेप है। इस निक्षेपके चार प्रयोजन हैं—अर्ज्ञ अतका निराकरण, प्रकृतका प्ररूपण, सदायका विनादा और तत्त्वार्थका व्यवहार।

अर्थात् जब प्रत्येक वस्सुका लोकमें चार रूपोंमें व्यवहार पाया जाता है तब श्रोताको यह जानना आवश्यक है कि कहाँ नामरूप वस्सुका व्यवहार अपेक्षित है और कहाँ स्थापना, द्रव्य या भाव रूप वस्सुका, जिससे वह विसवादमें न पडे। इसके लिये निक्षेप आवश्यक है।

नयों और निक्षेपोंमें वही सम्बन्ध हैं जो ज्ञान और श्रेयमें होता हैं। नय ज्ञानरूप है तो निक्षेप श्रेयरूप हैं। आगमिक शैकीमें प्रत्येक वस्तुका विवेचन पहुछे नय और निक्षेपके द्वारा होता है। क्षायपाहुड और व्यामिश्वोमें भी उसी चैकीको अपनाया गया है। यहाँ व्यामुक्षोंके आभारपर उसका विव्यवन कराया जाता है।

पहली गायाके उत्तरार्ध 'नेज्य ति पाहुब्हिन दु हवदि कसायाण पाहुब णाम ।' में इस प्रत्यके दो ताय कहे हैं--पेज्यदोसपाहुब और कसायपाहुब । ये दोनों नाम किस अभिन्नायसे कहे हैं यह बतलाते हुए पूर्णिस्त्रकार किसते हैं--

१ नयोंका स्वरूप जाननेके लिवे वैसें---कसायपाद्व मा० १, ४० १९९ १५८

 <sup>&#</sup>x27;अवगयणिवारणहे फ्यदस्स मस्त्रणाणिमितः व । सस्त्रविणासणहे तक्त्रव्यवस्थारणहे च'। य० ४० ४० को०, १० १४४ भाः

उत्त<sup>क</sup> प्रामृतके को नाम हैं---- वेक्जकीसपाहुड कीर कसोमपाहुड । इन वेनिर्ने नामींमेंसे वेक्जदोसपाहुड नाम अभिन्याहरण निज्यन्त है।'

अभिमृश्व अर्थने व्याहरण अर्थात् नवनको अभिव्याहरण नहते हैं और को उससे उत्पन्त हो उसे अभिव्याहरण निव्यन्त कहते हैं। अतः पेक्क (प्रेय) और दोसका कथन करनेवाला प्राभत पेक्कदोस प्रामृत कहलाता है।

'और कसायपाहुड नाम नय निष्पन्न है।'

आश्य यह है कि 'पेज्ज और दोस' ये दोनो कथाय कहराते हैं। और कथायका कथन करनेवार प्राभुतको कथाय प्राभृत कहते है। अत कसायपाहुढ नाम सर्यनिष्यन्न है स्योकि द्रव्याधिक नयके द्वारा पेज्ज और दोसका एकीकरण करके उन्हें कथाय सजा दो गई है। अस्तु

पेजज, दोस कसाय और पाहुड ये शब्द जिनसे दोनो नाम बने ह, अनेक अधोंमें व्यवहुत होते हुए पाये जाते हैं। इसिलये अप्रकृत अधका निषेध करके प्रकृत अधका, जो वहाँ लिया गया है—प्रहण करनेके लिये चूणिसूत्रकार उनमें निक्षेपोकी याजना करते हैं—उन चारो शब्दोमेंसे पहले पैज्जका निक्षेप करना वाहिये—नामपेजज, स्थापनापेजज, इन्यपेजज, और भावपेजज।

ऐसा कहा है कि — 'पर्वेका उच्चारण करके और उसमें किये गये निक्षेपोको जानकर 'यहाँ इस पदका क्या अर्थ है इस प्रकार ठीक रीतिसे अथ तक पहुँचा देते हैं अर्थात् अथका ठीक-ठीक ज्ञान करा देते हैं इसलिये उन्हें नय कहते हैं।'

अत निक्षेपकी योजना करके और उसके अथका स्थगित करके चूर्णिसूत्रकार यह बतलाते ह कि कौन नय किस निक्षेपको चाहता है—

'नैयमर्नंग, सग्रह्नय और व्यवहारनय सभी निक्षेपोको स्वीकार करते है।'
ऋजूसूत्रनय' स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोको स्वीकार करता ह।'

१ तस्स पाहुबस्स दुवे णामधेजनानि । त बहा पञ्चदोसपाहुढे ति नि कसाध्यपाहुढे ति नि कसाध्यपाहुढे ति नि कसाध्यपाहुढे ति नि कसाध्यपाहुढे । निवास जिप्पणां वसाध्यपाहुढे कि निवास कि माव १, ए० १९७ १९७ १९९ ।

२ 'तत्थ पेजर्ज गि।क्सवन्त---णामपेज्जं दुवणपेज्जं दन्वपेज्जं वावषेज्जं चेदि ।---क्षण पाण भाग १, ४० १७८

 <sup>&#</sup>x27;उच गरयम्म द पदे णिक्सेवं ना कयं तु दर्ठुण । अत्थं णयति ते सञ्चदो ति तम्हा
णया मणिदा ।।११८।।— कण पाठ आठ १, पूठ ५५६

४ भीगमसगहनवदारा सन्ते इन्होत- का या० मा० १, ५० १५९ ।

५ 'उजुसुरी ठवणवज्ले'। पृ० २६२ ।

"सामा निर्माणक और ज्या भूतम्य भाग विस्तेन और साथ निर्माणक करते हैं।' इनका विसेण सुरुतिन किये व्ययनका दीना देशमी नाहिसे अस हम पुनः निर्माणको कोर कार्त है। पेड़ब' यह शक्त नाम पेड़ब है। किसी दूसरे पदार्थमें 'यह पेड़ब हैं। इसप्रकार पेड़बनी स्थापना करता स्थापना पेड़ब है। किसी दूसरे पदार्थमें वेस पेड़ब हैं। इसप्रकार पेड़बनी स्थापना करता स्थापना पेड़ब है। किसी दूसरे पेड़बनी ते मेद हैं—आगम इक्य पेड़ब बोर नोजापम इक्यपेड़ब । को जीवा नेड़ब विषयक शास्त्रको जपयोगसे रहित अर्थात् क्समें लगा हुआ नहीं है, उसे आगमहक्यपेड़ब कहते हैं।

नोबानमहत्व्यपेण्जके तीन भेद हैं—झायकशरीर, आंब और तदंचितिरेन्स के पेजजिवचयक शास्त्रके जाताके भूत, वर्तमान और गाबि शरीरको नायक शरीर कहते हैं। जो भविष्यमें पेजजिवसमक सास्त्रको जाननेवाला होगा उसे भावि नोबागमहत्व्यपेज्ज कहते हैं। तद्वचितिरिक्त नोबायमहत्व्यपेज्जके दो भेद हैं—कर्मपेज्ज और नोकमपेज्ज।

उक्त निक्षेपोका अथ सुगम जानकर यतिवृषमाचार्यने इनका अथ नहीं कहा। आगेके निक्षेपका अथ करते हुए वह कहते हैं— नोकर्म निक्षपति कित-नोक्षागम-द्रव्यपेण्य तीन प्रकारका है—हितपेण्य सुखपेण्य और प्रियपेण्य । इन वीवर्षेके सात भग होते हैं।

जो ब्रम्य न्याधिके उपश्वभनका कारण होता है उसे हिंद कहते हैं, जो क्रम्य जीवके आनन्दका कारण होता है उसे सुख कहते हैं और जो वस्तु अपनेको ६ वसी है उसे प्रिय कहते हैं। तीन अग तो ये हैं ही। दाख हितकन भी है और खुलकन भी है। तीम हितकप भी है और प्रिय भी है, पिस उच्चरके रोगीको कड़बी बच्छु प्रिय लगती ह। दूध सुखकर भी है और प्रिय भी है। ये तीन दिस्योगी भग हुए। गुढ़ और दूध हितकर, सुखकर और प्रिय होते हैं। ये सब सात भग होते हैं।

'यह वद्वायतिरिक्त-नोजागम-द्रण्यपेकाका साथ भंगक्रप कथन नैयमस्यकी अपेकासे है।' समह, व्यवहार और ऋजूसूनकी अपेका समस्त हथ्यपेक्जक्य है।'' मावपेक्जका कथन स्थागित करते हैं।

१ '[सर्भगस्ति] मार्ग मार्थी व'। बांक वां वांक प्रांत प्रंत रहेश ।

२. 'नोमासमय व्यक्तिको तिनिश्च'—हित' केलां, सहं वेलां, पिथं वेकां। वास्तामा च' सत्त भू भौगा, के० वा० वाक १, ४,०१७१ :

१ 'पूर्व गैगमस्त । स्तिक्ष्यवद्वाराण कञ्चसुद्वस्त च कार्ल क्ष्य विकर्ण में कार्रणा भार्य दे प्रकार के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

**法。柯西奇音者 医明奇奇奇 小小椒白 明神 解释 監禁、如果**孩子 25 15 15 15 15 15 15 1

ं इसद्यकार पेक्जर्से निक्षेपींकी योजना करके चूर्णिसूत्रकार वीसर्मे निक्षोप पीकसा करते हैं।

'दोसका' निक्षेप करना चाहिये — नामदोस, स्थापनादोस, प्रव्यदोस और भावदोस ! नैगम, सप्रह और व्यवहार सभी निक्षेपोको विषय करते हैं। ऋजु-सूत्रनय स्थापनाको छोड दोष तीन निक्षेपोको स्थीकार करते हैं। पाव्यनय नाम निक्षेप और भाव निक्षपको विषय करते हैं।'

सुगम जानकर यतिवृषभाचायने नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप आगमप्रव्यतिक्षेप और नोआगमद्रव्यनिक्षेपके दो मेषोका कथन नही किया। उसके तीसरे भेदका कथन करते हुए वह कहते हैं—

'जो द्रव्य र जिस उपघातके निमित्तमे उपभोगको नही प्राप्त होता वह उपचात उस द्रव्यका दोष है। यही तहचितिरिक्तनोशागमहञ्यदोष है।'

'बह उपचात दोस कौनसा है ? साडीका अग्निसे जल जाना या चूहोके द्वारा आया जाना आदि उपचातदोस है। भावदोसका कथन स्थगित करते हैं।'

इस प्रकार दोसमें निक्षेप योजना करके चूणिसूत्रकार कषायमें निक्षेप योजना करते है—

'कषायका<sup>3</sup> निक्षेप करना चाहिये—नामकषाय, स्थापनाकषाय, द्रव्यकषाय, समृत्यितकषाय, आदेशकषाय, रसकषाय और भावकषाय।' नैगमनय सभी कषायोको स्वीकार करता है। सग्रह और व्यवहारनय समृत्यिकषाय और आदेशकषायको स्वीकार नहीं करते। ऋजुसूननय इन दोनोको और स्थापना कषायको स्वीकार नहीं करता।

शब्द, समिमिक्ड भीर एवभूतनय नामकषाय और भावकषायको विषय करते हैं।

नामकषाय, स्थापनाकषाय, आगमद्रव्यकषाय, ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्य-कषाय और भाविनोआगमद्रव्यकषायका स्वरूप सुगम जानकर यतिवृषभने नहीं कहा। नो आगम तद्वचितिरिक्त द्रव्यकषायका स्वरूप वह कहते है---

१ 'दोसो णिक्लियन्वी णामदोसी दुवणदोसी दन्बदोसी मानदोसी चेदि। वही पृ २७७।

<sup>&#</sup>x27;णोआनमरब्बदोसी णाम जं दब्ब जेण उक्वादेण उक्सीर्ग ण पदि तस्स दब्बस्स सो उक्वादो दोसो णाम । त जहा सादियाण अभिनद्ध वा मूसवसिक्सर्य का प्रकादि ।' कही ए० २८१ २८२ ।

कमाओ ताव णिक्खियको णामकसाओ द्वणकसाओ द्व्यकसाओ परचयकसाओ समुप्पत्तिकसाओ आदेशकसाओ रसकसाओ मावकसाओ नेदि । वही, पु. २८३ ।

# ः चूरिंगसूत्र साहित्य : १९१

ं 'सर्वकवाम' विरोधकवाम वादि नोकर्मलद्वयसिदिक वीकानमहत्त्वकवाम है।' सालवृक्षके कसीके रसको सजकवाम और शिरसवृक्षके कसीके रसको विरोध-कवाम कहते हैं।

क्षोच वेदनीच कर्नके उदयसे जीव क्रोचरूप होता है। इसीलये प्रत्यय-क्षायको अपेक्षा क्रोघवेदनीय कर्म क्रोघ कहा जाता है। इसी तरह मानवंदनीय कर्मके उदयसे जीव मानरूप होता है, इसिलये प्रत्ययक्षायको अपेक्षा मानवंदनीय कर्मको मान कहा जाता है। मायावेदनीयकर्मके उदयसे जीव प्रामारूप होता है इसिलये प्राययक्षायको अपेक्षा माथा है। क्रोभवेदनीयकर्मके उदयसे जीव कोमी होता है इसिलये प्रत्ययक्षायको अपेक्षा क्रोभक्ष कोम कहाता है। इस प्रकार जो क्रोघादिक्ष कर्मको प्रत्ययक्षाय कहा है वह नैगम, सप्रह और व्यवहारनयको अपेक्षासे कहा है। और ऋष्वुसूत्रनयकी दृष्टिमें क्रोघ क्रमके उदयको अपेक्षा जीव क्रोघक्षायक्ष्य होता है इसिलये क्रोघकर्मका उदय प्रत्ययक्षाय है। इसीप्रकार मान, माया आदिके विषयमें भी जानमा चाहिये।

समत्पत्तिकषायकी विभिन्नसे कीव क्रोधक्य है और कही अजीव क्रोध-रूप है। जिस मनुष्यके निमित्तसे कोच उत्पन्न होता है वह मनुष्य समृत्यित्त-कषायकी अपेक्षा कोच ह और जिस लकडी, इट बादि टुकडेके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है समृत्यत्तिकषायकी अपेक्षा वह लकडी या इंट बादिका टुकड़ा क्रोध है। इसप्रकार एक जीव या एक बजीव, अनेक जीव या अनेक अजीव या मिश्र, इनमेंसे जिसके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वह समृत्यत्तिकषायकी अपेक्षा क्रोध कहा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोमके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये।

आदेशकषायको विषय वित्रमें अंकित कोघी ओवकी आकृति — अकृटि चढ़ी हुई मस्तकमें त्रिवली पड़ी हुई आदि — कोघरूप है। इसी तरह चित्रमें अंकित गर्विष्ठ पुरुष या स्त्री आदेशकषायकी अपेक्षा नान है। चित्रमें अकित दूसरेको ठगते हुए सनुष्यकी आकृति आदेशकषायकी अपेक्षा माया है और चित्रमें अंकित लाख्यी मनुष्यकी आकृति आदेशकषायकी अपेक्षा कोभ है। इसीप्रकार ककडी-

१ 'नोआगम दव्यकसाओ जहा सज्जकसाओ सिरिसकसाओ एकमादि । वही, १० २८५ ।

२ बही , पृ० २८७।

३ वडी, ए० २९०।

४ का पा मा १, पू २९३ जावि।

भ सदी, प्रव देवह ।

६ पत्रमेरे कहकमे वा पोत्तकमो वा उस शादेशकताओं काश ॥ ६० मांच मा० १, ५० ३०३।

पर कोदे यथे, बस्तपर छापे वसे, जिल्लियर विशिष्त किये वसे और बस्यर पर कोदे यसे कोधी, मानी, मासाबी और कोभीकी बाकुलियाँ बादेशक्यायकी अपेक्षा कोध, मान, मासा और कोम कहे जाते हैं।

ये वोनों समुत्पत्तिकथाय और आदेशकथाय नैतमनयके विषय हैं। अन्य नयोंके नहीं।

जिस श्रम्य या जिन इथ्योका रस कसैला है उस या उन इथ्योंको रसकषाय कहते हैं। भीर कषायसे रहित इथ्यको नोकषाय कहते हैं।

भाविमिक्षेपके दो भेद हैं—आगमभाविमिक्षेप और नोआगमभाविमिक्षेप। नोआगमभाविमिक्षेपकी अपेक्षा कोषका वेदन करनेवाला जीव क्रोधकषाय है। इसीप्रकार मान, माथा और लोभको भी जानना चाहिये।

इस तरह आचाय यतिवृषभने 'कसायप्राभत' नामके कषायशब्दका निक्षेपोंके द्वारा कथन करके यह बतलाया कि कषायशब्दका व्यवहार कितने रूपोमें किस-किस प्रकारसे होता है। और उनमेंसे यहाँ केवल भावकथाय ही विवक्षित है, धीष कथाय नहीं।

आग इस मावकवायका विशेष कथन करनेके लिये आचाय यतिवृषभने छ अनुयोगदारोंका कथन किया ह—

१ कषाय क्या है ? २ कषाय किसके होती है ? ३ कषाय किस साधनसे होती है ? ४ कषाय किसमें होती है ? ५ कषाय कितने काल तक होती है ? और ६ कषायके कितने प्रकार हैं ? इन छै अनुयोगोका नाम क्रमध २ निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्विति और विधान है। इनके द्वारा कथन करनेसे कषायके विधयकी पूरी जानकारी या कथनी हो जाती है, इसीसे जैन आयामिक उपस्परामें सभी पदार्थोंका विवेचन इन छै अनुयोगोंके द्वारा करनेका विधान है। वस्तु,

क्षवायका निक्षेपविधिसे कवन करनेके पश्चात यतिवृष्यने 'पाहुड' का कवन

१ वही, पूर्व १०४।

२ "निर्देश स्वामित्व-साधन अधिकरण-स्थिति विधानत । त० स० १६।

१ 'कि केण करस करण वि केवचिर कदिनियो य भावो य । छाई अणिओगद्वारें सञ्जे अववागुगतन्त्रा ।' श्रृकाचा० ६-१५ । दुनिहा पक्षत्रणा स्रप्यता स अवदा य स्रप्या इणमो । कि करस केण व किंद केनचिर काविये य सवे ।८९१। आव० निव

'पाहुंबका' निर्काय करेंवा वीहिये । नामपाहुंब, स्कापनापाहुंब, ब्रव्यपाहुंब जीर मावपाहुंब इसप्रकार पाहुंबके विषयमें चार निर्दाष होते हुँ'।'

इनमेंसे सबका, राज्य व बतलाकर आचार्य यतिवृषभंने नोबागमतद्वचितिरिक्त-निक्षे यका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—

तहचितिकतनोव्ययमहव्यनिक्षेपकी व्यपेक्षा पाहुडके तीन भेद हूँ—सचित्त, व्यक्ति और मिश्रा।

यहाँ पादुङ ( प्राभृत ) का अध मेंट है । मेंटमें दिये गये हाथी धोडा आदि समिल पादुद हैं।

मणि, मुक्ता आवि अचित्त पाहुड हैं और रत्नालंकार भूषित स्त्री मिश्र पाहुड है।

'नोआगम'भावपाहुडके दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त । दोगयिय<sup>१</sup> पाहुड प्रशस्त नोआगम भावपाहुड है। और कलहपाहुड अप्रशस्त नोआगम भावपाहुड है।

इनकी ग्याख्या करते हुए जयघवलाकारने लिखा है कि परमानन्दं और आनन्द सामान्यकी सज्ञा 'दोगिषय' है। जो बस्तु धरमानन्द या आनन्दका कारण होतों है उपचारसे उसे भी 'दोगिषय' कहते हैं। केवल आनन्द तो किसीको उपहारमें नहीं दिया जा सकता, जत आनन्द या परमानन्दका निमित्त कोई द्रव्य भेंट देना दोगिधियपाहुड कहा जाता है। जत दोगिधियपाहुडके दो भेद हैं—परमानन्दपाहुड और आनन्दमात्रपाहुड। केवलजान और केवल-द्यानस्प लोकनोसे समस्त लोकको प्रकाशित करमेवाले बीतराम जिनेन्द्रदेवने निर्मीत अच्छ विद्वाम्,आवायोंकी परम्परासे अक्तवनोंके लिये मेखा गया जो बारहं अंगरूप काणी जा उसका एक देश परमानन्द दोमिध्यक पाहुड है। इस अन्वमें पाहुडसे परमानन्द दो अधिय पाहुड हो इस्ट है।

इसके पश्चात् यतिवृषभने 'पाहुड' शब्दकी निश्वति' की हैं--'पदैहि पृष ( फूडं ) पाहुडे' । पदौंते को स्कृट अर्थात् व्यक्त हो उसै 'पाहुड' कहती हैं ।

१ "पाइड निविधायको । पामपाइबं डड्वपायाइकं दक्षपाइड वानपाइडं चेदि क्षां चसार -पिनोदेश साथ दोंति र'नदी , ६० ३२२ ।

२ 'वींआगमदी मानपाहुर्ड दुविष्ट पसत्थमण्यसत्यं च' वही, ६० ३२३ ।

पसार्थ बाहा दोगंभियं पाहुर्व । असार्थ लाहा काक्ष्रपाहुर्व में क्दी, पुरु १२४,१२५ ।

१ "पाइबेरित का निरुत्ती ? बन्दा क्वेडि हुएं (क्रुबं) तन्का ग्रह्म " वही, पुन १९६ ।

साराश यह है कि यहाँ कथायविषयक श्रृतज्ञानको कथाय कहा है और उसके पाहुडको कथायपाहुड कहा है।

इसतरह 'कषायपाहुढ' के अब विवेचन पूजक निरुक्तिके साथ उपक्रम समाप्त होता है।

यह हम लिख बाये कि निक्षेप और नयके द्वारा वस्तुका विवचन करनेकी आगमिक पद्धति थी। उसी पद्धतिका दशन हम कसायपाहुडके गाथासूत्रोंमें भी पाते हैं—

उपक्रमके पश्चात जिस गाथासूत्रका<sup>र</sup> समवतार होता है उसमें कहा है— किसनयकी अपेक्षा किस किस कवायमें पेजज (प्रेयस्स्व ) होता है। अध्यवा किस नयकी अपेक्षा किस कवायमें दोव होता है? कौन नय किस द्रव्यमें दुष्ट होता ह अथवा कौन नय किस द्रव्यमें पेजज होता है?

इस गायाके द्वारा उठाये गये प्रश्नोका समाधान आचाय यतिवृषभ अपने चूर्णिसूत्रोके द्वारा करते है---

इस गायाके पूर्वाधकी विभाषा (विवरण) करना चाहिये। वह इसप्रकार है— नैगमनय और सग्रहनयकी अपेक्षा क्रोध देव ह, मान देव है, माया प्रेय है और लोभ प्रेय ह।

आशय यह है कि इस ग्रम्थके दो नाम है—कथायपाहुड या पेज्जदोसपाहुड। यहाँ कथायके लिये उसके स्थानमें दो शब्दोका प्रयोग किया ह पेज्ज (प्रेय, और दोस (देख)। अत यह बतलाना आवश्यक है कि कथायके भेदोमसे कौन प्रेय है और कौन द्वेषक्प है ? तभी तो कथायके लिए पेज्जदोस' नाम घटित हो सकता है ?

क्रोघ द्वेष है क्यों कि सकल अनयकी जह है। मान भी इसीसे द्वेष रूप है, किन्तु माया पेज्ज ह क्यों कि उसकी सफलतासे मनुष्यको सन्तोष होता है। यही बात लोभके विषयमें भी जानना चाहिये। आश्रय यह है कि जो कषाय उसके कर्तिके लिये सतापका कारण हो वह द्वेष है और जो आनन्दका कारण हो वह पेज्ज है।

'व्यवहारनयको अपेक्षा कोघ द्वेष है, मान द्वष है, मासा द्वेष ह और लोम पैज्ज है।'

मायाचार लोकनिन्दा और अविश्वासका कारण होनेसे द्वेष है किन्तु लोभसे द्रव्य बचाकर मनुष्य सुखपूवक जीवन बिताता है इसलिये लोभ पेज्य है।

२ 'पेरुर्ज वा दोसो वा कम्मि कसायम्भि कस्य व णग्रस्स दुष्ट्रो व कम्मि बन्ने पियायप को किहें या वि॥ २१ । क० पा० अ० १ पु० १व४ ।

'ऋषुसूत्रनयकी अपेका कोष हेष है, मान न हेव है न पेक्न है मार्या न हेथ है न पेक्न है, किन्तु कोम पेक्न है।' शब्दनयकी अपेका कोष हेय है, मान हेथ है, माया हेथ है और सोम हेथ है। कोष मान माया पेक्न नहीं हैं किन्सु लोभ कथचित पेक्स ह।

इसप्रकार चूर्णिसूत्रकारने गामासूत्रकारके द्वारा प्रकारूपसे निर्देष्ट विषयका ही नयदृष्टिसे विवेचन किया है। अत जैन मानमिक परम्पराकी यह विषय-विवेचनपद्धति नामासूत्रकारसे भी प्राचीन प्रतीत होती है। समय है पूर्वीका विवेचन इसी शैलीमें हो।

वर्तमान वितास्वरमास्य मूलसूत्रोमें हमें इस पद्धितिके दशन नहीं होते ! किन्तु अनुयोगद्वारसूत्रमें निक्षं पयोजनाका कमबद्ध विधान विस्तारसे मिलता है और उसमें नयोका मी प्रयोग किया गया है । असलमें अनुयोगद्वारसूत्र, जैसा कि उसके नामसे प्रकट है—अनुयोगसे ही सम्बन्ध रखता है । प्रस्तुत अनुयोगद्वारसूत्रकी उत्यानिकामें उसके टीकाकार हेमचन्द्र मलधारीने लिखा है कि जिसवचनमें प्राय आचार आदि समस्त श्रुतका विचार उपक्रम निक्षंप, अनुगम और नयोंके द्वारा होता है और इस अनुयोगद्वारमें उन्ही उपक्रम बादि द्वारोंका कथन है । अत जिनवचनके व्यास्थानकी परिपाटी, जिसका अनुसरण गाधासूत्रकार और चूर्णसूत्रकारने किया है उसीका विवेचन अनुयोगद्वारमें मिलता है, जो उस परिपाटीका ही समथक है । नियुक्तियोंमें भी निक्षंप योजनाका विधान मिलता है । किन्तु प्रकृत विषय कथायमें निक्षंपयोजनाका विधान विशेषावश्यकभाष्यमें ही देखनेको मिलता है ।

# छक्खडागम और चूर्णियूत्रोंकी तुलना

छनखडागम और चूणिसूत्रकी तुलनाकी दृष्टिसे अन्य भी दो-एक बातें उल्लेखनीय है। जिस तरह छन्छंडागममें निक्षेप और नय-योजना की गई है, चूणिसूत्रीमें भी की गई है।

किन्तु दोनोमें अन्तर है। भूतविलने वेदनाखण्ड बौर वर्गणाखण्डके अनु-योगद्वारीमें निक्षेपयोजना करते हुए प्रत्येक निक्षेपका स्वरूप स्पष्ट रूपसे बतलाया है और उसमें पुनविस्तका भी स्थाल नहीं किया है। इसके प्रमाण रूपमें इति

१ 'जिणपत्रयणउप्पत्ती पनयण पगड्डिया निभागो थ । दार्रावेशी य नयविश्वी नक्साण विश्वी य अणुओमी । १२५॥ नार्म ठनणा द्विष्य, खित्ते, काळे वयण सार्वे वा । एसी अणुओगस्स निक्सोची शोर्ष सत्त्विश्वी ॥१२०॥ जस्य य अं जाणिकजा निक्सोची निक्सिचे निर्विश्वी । अस्याद्वि य म आणिकश्चा जलकार्म निक्सिचे तस्य । स्वा० मिठ ॥४॥

२ जित्तवचने इषाजारादि ज्रुतं प्राय सर्वेमस्युपक्रमनिक्षेपानुगमनगदारै विचार्यते । प्रस्तुत शास्त्रे च सन्वेदोपक्रमादि द्वाराण्यमिधास्वन्तै । समुक्र टीर्ट ।

अनुयोगद्वार तथा वनणाक्षण्डके स्पन्न अनुयोगद्वार, कर्म अनुयोगद्वार, प्रकृति अनु-बोसद्वार और बन्चन अनुयोबद्वारके प्रारम्भमें नामनिक्षेप और स्थापनानिक्षेपके लक्षणपरक सत्रोको देख जाइथे, कृति, त्पर्श आदि शब्दोके भेदके सिकाय उनमें कोई मेद नहीं है। किन्तु यतिवषभने अपने चूणिसूत्रोंमे जावस्यकतानुसार निक्षेप-योजना की, यथा-'पेज्ज णिविस्वयव्य-णामपेन्ज, ठवणपेज्ज, दम्बपेज्ज, भावपेज्ज बेबि।' (क॰ पा॰ सु॰ प॰ १६)। 'दोसी णिनिखनियन्वी--णामदीसी, ठनणदीसी, दम्बदोसो, भावदोसो ।' (पृ० १९), किन्तु सिवाय नोआगमद्रव्यनिक्षेपके किसी निक्षेपका स्वरूप या उदाहरण नही दिया। इससे कसायपाहुडकी तरह ही चुणिसुत्रीं-की भी सक्षिप्त शब्दरचना चोतित होती है। साथ ही ऐसा भी प्रकट होता है कि अतबलि-पूर्वान्ताचायको षटलण्डागमके सूत्रोकी रचना करते हुए इस बातका ध्यान था कि जहाँ तक शक्य हो, सूत्ररचना स्पष्ट हो, जिससे उसके अध्येताको उसे समझनेमं कठिनाई नही हो, इसीलिये उन्होने शब्दलाघवपर विशेष व्यान नहीं दिया और न पुनविक्तको दोष माना और ऐसा शायद उन्होने इसलियें किया-नयोकि बचे-खुचे महाकभकृतिप्राभृतके भी एकमात्र ज्ञाता धरसेनाचायका स्वगवास हो चुका या और अब आगे श्रुतज्ञानकी परम्पराके स्रोतका अन्त आ गया था।

किन्तु यतिवृषमके चूणिसूत्रोमें हम वह बात नहीं पाते। उनके द्वारा यद्यपि कसायपाहुडकी गाथाओंका रहस्य खुलता है किन्तु स्वय उनका रहस्य खोलनेके लिए क्यास्थाकारोकी आवश्यकता है। इससे ऐसा लगता है कि या तो यतिवृषमके सामने श्रुतिवच्छेदका वैसा भय उपस्थित नहीं हुआ था या उनकी शैली ही ऐसी थी।

एक बात और भी उल्लेखनीय है— 'चूणिसूत्रमें केवल चित्रकम, काष्ठकर्म और पातकमका उल्लेख मिलता है। किन्तु षद्खण्डागमके स्थापनानिक्षेप विषयक सूत्रमें काष्ठकम, चित्रकम, पोत्तकमके सिवाय लेप्यकम, लेण्णकम, सेलकम, गृह-कम, भित्तिकम, दन्तकम और भेडकमका भी निर्देश है।

इसी तरह जयघवलामें ही एक दूसरे स्थानमें चूर्णिस्क्रके साथ जीवट्टाणका विरोध बतलाते हुए कहा है—'यदि कहा जाय कि बाद समय अधिक छह् महीनाके नियमके बलसे एक-एक गुणस्थानमें जीवोके संचयका समानक्ष्यसे कथन

श्वादिसकसामण जहा चित्तकस्मे लिहिंको । 'यवमेदे कट्ठकस्मे वा पीत्तकस्मे वा ।'
 च्यादे का० छ० छ० छ० छ०।

२ 'ण च जीवद्क्षणस्तिण बद्दसमयाहिष्डमासणियमक्षेण पर्वमशुणद्काणिम भीव संचर्य संरित्समवेण वहत्वेण सह विरोहो, प्रथमूदवाहरियाणं सुहविणियासमेत्रीण कोण्हं यंप्यमानसुनग्याणं विरोहाणुक्कपीहा । ---बाठ पाठ, माठ २, ४० १६१ ।

करतेताले बीवस्थानके सूनके आप इस क्ष्यनका विरोध हो बामगा, सो भी बात नहीं है क्योंकि वे दोनी उपदेश अलग-बलग आवार्योके मुख्ये निकले हैं बर्सः दोनो स्वतन्त्र रूपसे स्थित होतेके कारण उनमें विरोध नहीं हो सकता।

ग्रहां चूर्णिसूत्रके कमनको बीकस्थानके कथनते स्वतन्त्र मानते हुन्द उन्हें को पृथक्-पृथक् आचार्योका उपदेश क्तलाया है।

वट्साण्डागमका छठा खण्ड महाबंध है, को स्वतन्त्र अन्यके क्यमें भाना करता है, वह भी आचाय भूतविलकी कृति है। बवधवलामें उसको भी तंत्रान्तर बतलाया है। महाबन्ध और कसायपाहुको मतमेदकी चर्चा करते हुए उसमें किया है—— 'महाबन्ध में विकलेन्द्रियोगे स्वत्थातमें ही सक्लेशकायसे सक्यातमागृहिक्य बन्धके वो समय कहे है। उसके बलसे कवायपाहुकको समझना ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न पुरुषके द्वारा रचित ग्रम्थान्तरसे ग्रन्थान्तरका ज्ञान नहीं हो सकता।'

जयभवलाकी तरह भवला-टीकामें भी षट्खण्डागम और कसम्यपाहुडके मतभेदोकी चर्चा अनेक स्थलों पर की गई है।

धवलामें किला है कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें पहले सोछह प्रकृतियोका क्षय होता है, पीछे बाठ कथायोका क्षय होता है, यह 'सत्तकम्मपाहुड' का उपदेश ह । किन्तु कसायपाहुडका उपदेश है कि बाठ कथायोका क्षय होनेपर पीछे सोछह कमौका क्षय करता है । ये वोनो ही उपदेश सत्य हैं ऐसा कुछ बग्नाम कहते हैं । किन्तु उनका ऐसा कहना चटित नहीं होता, क्योंकि उनका ऐसा कहना सूत्रसे विश्व पड़ता है । तथा दोनो कथन प्रमाण है, यह बचन भी चटित नहीं होता, क्योंकि एक प्रमाणको दूसरे प्रमाणका विरोधी नहीं होना क्याहिम ऐसा न्याय है।'

प्रकृत विषयकी चर्चा करते हुए इसी प्रसगसे धवलामे आगे जो शका-समाधान किया गया है वह भी दृष्टका है। लिखा है—

शका— उक्त दोनो वचनोमेंसे कोई एक बचन ही सुत्रकप हो सकता है, क्योंकि जिन अन्ययावादी नहीं होते। अत उनके बचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये।

समायान-प्यहं कर्ना ठीक है किन्तु उक्त वयन तीयकूरके वयन नहीं हैं, आयार्योंके वयन हैं। आयार्योंके वयनोंने किरोव होना सन्तव हैं।

१ 'महावेषाम्म विगक्तिरेपह्य सत्वाणे केन्द्र संकितेसकारण संकेत्रमागविद्दवेषस्य वे समया प्रकृतिहा, तन्त्रतेश कतायपाद्ववरस्य श पृष्ठिकोहणा कार्य खुद्धा, तंत्तरेण भिण्ण पुरिसक्षणण तृत्तेतरस्य पृष्ठिकोवयाशुवकसीती ।' ---का व साक्ष, आरु ४, ४० १६५ ।

२. 'पसी संतक्षम्मपाहुब-उवएसी । ससायपाहुब-उवएसी प्रूण 🔑 ।'

<sup>---</sup>पट्खेंब, प्रव १, ४० स१७ ।

शंका--तो फिर धावायकथित सत्कमप्रामृत और कवायप्रामृतको सूत्रपना कैसे सम्भव हो सकता है।

समाघान—तीयकूरके द्वारा अथक्पसे कहे गये और गणधरके द्वारा ग्रन्थ-क्पसे निबद्ध दादशांग आचाय परम्परासे निरन्तर चले आ रहे थे। परन्तु कालके प्रभावसे उत्तरोत्तर बुद्धिके क्षीण होनेपर और उन अगोको धारण कर सकनेवाले योग्य पात्रके अभावमें वे उत्तरोत्तर क्षीण होते गये। तब श्रेष्ठ बुद्धिवालोंका अभाव देखकर तीयविच्छेदके भयसे पापभीर और गुरु-परम्परासे श्रुतार्थको ग्रहण करनेवाले आचायौँने उन्हें पोथियोमें लिपिबद्ध किया। अतएव उनमें असूत्रपना नहीं हो सकता।

शका—तब तो ढावशागका अवयव होनेसे उक्त दोनो ही वचन सूत्र हो जारोंने ?

समाधान—दोनोमेसे किसी एक वचनको सूत्रपना भले ही प्राप्त हो, किन्तु दोनोको सूत्रपना नही प्राप्त हो सकता, क्योंकि उन दानोमे परस्परमें विरोध है।

शका-दोनो वचनोमेंसे किसको सत्य माना जाये ?

समाधान—यह तो केवली या श्रुतकेवली ही जान सकते है दूसरा नहीं जान सकता। उक्त विस्तत चर्चासे मतभेदका कारण भिन्न आचायपरम्पराका होना ही प्रकट होता है।

२ जीवट्टाणके अन्तरानुगममे चारो कषायोका उत्कृष्ट अन्तर काल छै मास बतलाया है। उसकी धवला टीकामें लिखा है कि ऐसा मानने पर पाहुडसुत्त (कसायपाहुड) के साथ व्यभिचार नहीं आता है क्योंकि उसका उपदेश भिन्न है।

३ जीवस्थान चूलिकाकी <sup>१</sup>धवलामें लिखा है— यह व्याख्यान अपूबकरण गुणस्थानके प्रथम समयम होनेवाले स्थितिबन्धका सागरोपम कोटिलक्ष पृथक्त्व-प्रमाण कथन करनेवाले पाहुडचूणिस्त्रसे विरोधको प्राप्त होता है, ऐसी आशक्का नहीं करना चाहिये। वह तत्रान्तर है।

४ उक्त चूलिकाकी 'ववनामे ही अन्यत्र लिखा है—'इस द्वितीयोपशम

श आइरिय कहिलाणं मतकम्मकसायपादुडाणं कथं सुत्तत्तर्णमिदि चेण्ण, तित्थयरकद्दिय त्याण गणहरदेवकथगंथरयणाणं बारहंगाणं आइरियपरयराय णिरंतरमागवाणं जुग सहावण तुदीस ओइट्टतीस भावणाभावेण पुणो ओइट्टिय आगयाण पुणो सुट्दुबुद्धीणं खब दर्ठूण तित्थवीच्छेदमण्ण वज्मीरूदि गहिदत्थेदि आइरिएदि गीत्थरस चडा वियाणं असुत्तरणविरोहादो ।' — पट्ख०, पु० १, प० २११।

२ ण पाइडझत्तेण वियदिचारो, तस्त भिण्णोबदेसत्तादो ।' - बट्खं० पु० ५, प० ११२ ।

३ पट्खे पु ६, पू १ १७७ ।

४ पु. ६, पू० ३११ ।

सम्यक्षकालको भीतर जीव असंयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है और छह आवली काक लेच रहनेपर सासावन गुगस्थानको भी प्राप्त हो सकता ह। यदि सासावनको प्राप्त करके भरता है तो नरकमित, तियञ्चणित और मंजुष्यगतिको प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु नियमसे देवगितमें जाता है। यह पाहुडचूजिस्त्रका अभित्राय है। किन्तु भगवन्त भूतकिके उपवेशानुसार उपशमश्रेणिसे उत्तरता हुआ जीव सासावन गुणस्थानको प्राप्त नहीं करता।

५ उसीमें पुन अन्यत्र लिखा है—'यह बात प्राभृतसूत्र (कसायपाद्वर्द्ण-सूत्र) के अभिप्रायानुसार कही गई है। परन्तु जीवस्थानक अभिप्रायसे सक्यात-वषकी आयुवाले मनुष्योमें सासादनगुणस्थान सहित निगमन नही बन सकता, क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतरे हुए मनुष्यका सासादनगुणस्थानमें गमन सम्भव नही है।'

खुद्दाबन्धकी क्वला-टीकार्मे सहाकसप्रकृतिप्राभृत और चूणिसूत्रकर्ताके उप-देशोर्मे भेद बतलाते हुए लिखा है— 'मिब्बादृष्टि गुणस्यानके अन्तिम समयमे दस प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छिति होती है, यह महाकसप्रकृतिप्राभृतका उपदेश है। चूणिसूत्रकर्ताके उपदेशके अनुसार मिब्यादृष्टिगुणस्थानके अन्तमें पाँच प्रकृतियोनका उदयविच्छेद होता है, शेष पाँचका उदयविच्छेद सासादनसम्यन्दृष्टि गुणस्थान-मे होता है।'

महाकमप्रकृतिप्राभृतके आधारपर षट्खण्डागमकी रचना हुई है। अस षटखण्डागमके मत अवश्य ही महाकमप्रकृतिप्राभृतके मत होने चाहिये। और इस तरहसे चूर्णिसूत्रकारके मत महाकमप्रकृतिप्राभृतके मतींसे भी भिन्न थे, यह कहा जा सकता है। अत ये सैद्धान्तिक मतभेद बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं।

'खुट्।बन्धकी ही ववला-टीकामें एक अन्य भी उल्लेखनीय वर्षा है, जो इस प्रकार है---

शका—कसायपादुङसुत्तके साथ यह सूत्र विरोधको प्राप्त होता है ?

समामान—सम्मुचमें कवायप्राभृतके सूत्रके यह सूत्र (२४) विरुद्ध पडता है किन्तु यहाँ एकान्तप्रह नहीं करना चाहिसे कि यहा सत्य है सा वही सत्य है, क्योंकि श्रृतकेविलयो या प्रत्यक्ष ज्ञानियोंके विना इस प्रकारका निष्चय करनेपर मिथ्यात्वका प्रसंगं वायेगा।

<sup>₹ ¶ • ₹, ₹ •</sup> YXX †

२ 'एसो महाकम्मपपित्राषुढठवपसी । चुण्णितुत्तकत्ताराणमुवेपसेण यंचण्णे प्रवृद्धीण मुदयवोक्षेदो ।' --पु ० ८, ४० ९ ।

司、蛋白点,蛋白 何可一何申 1

शंका-सूत्रोमें विरोध कैसे हो सकता है ?

समाधान-अल्पभृतके धारक वाचार्याके द्वारा रचे वये सूत्रों व उपसंहारोंचें विरोधका होना सम्भव प्रतीत होता है।

शका-उपसहारोको सूत्रपना कैसे सम्मव ह ?

समाचान- घट, घटी, सकोरा जादिमें रखे हुए अमृतसाधरके अलमें अमृद्धरव पामा ही जाता है।

इस प्रकार घटलण्डागम और कसायपाहुडचूणिसूत्र दो भिन्न आचार्य-परम्पराओं के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं। इसीसे उनके कर्तिपक सैद्धान्तिक मन्तव्योमें मतभेद है।

# अनुयोगद्वार और चूर्णिसूत्र

अनुयोगढारसूत्र स्वतत्र ग्रन्थ ह, ब्याख्याग्रन्थ नहीं ह, कि तु चूणिसूत्र व्याख्यासूत्र है। अनुयोगढारमें जिस आगमिक ग्रैलीका दशन मिळता है, चूणिसूत्रोमें भी उसी आगमिक ग्रैलीका दशन हाता ह। इससे इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन आगमिक ब्याख्या-ग्रैली वहीं थी जो इन दोनो सूत्र-ग्रन्थोमें पाई जाती है।

अनुयागद्वारसूत्रको परम्परासे आयरिक्षतकी कृति माना जाता ह।
पट्टाविल्योके अनुसार आयरिक्षत आयमक्षु और नागहस्तीके मध्यमें हुए थे।
अत उनका समय विक्रमकी प्रथम शतीका उत्तरार्थ माना जाता है। इस हिसाबसे
अनुयोगद्वारसूत्र चूणिसूत्रोका पूज्ज सिद्ध होता है। किन्तु उसको देखनेसे
उसकी प्राचीनतामें सन्देह होता है। निन्दसूत्रमें अनुयोगद्वारका नाम आया है।
और निन्दसूत्र बलभी वाचनाके समय अर्थात विक्रमकी छठी शताब्दीके प्रारम्भमे
रचा गया माना जाता है। निन्दमें मिथ्याश्रुत और अनुयोगमें क्षिकिकश्रुतके
नामसे अनेक ग्रन्थोंके नाम दिये है। उनमे माठर और विद्यत्त्रका भी नाम है।
ईरवरकुष्णकी सांस्थकारिकापर माठरकी कृति प्रसिद्ध है तथा अनुयोगस्वारमें
लौकिक भावाबरयकका स्वरूप बतलाते हुए लिका है—पूर्वास्त्रमें भारतका और
अपराण्हमें रामायणका वाचन वथवा अवस्य करना है सह स्वीकिक मान्यावस्यक है।

<sup>? &#</sup>x27;श्रीमदार्थरक्षितस्रि सप्तनबस्यधिकपनशत ५९७ वर्षान्ते स्वर्गमणिति पद्मबल्यादी दृश्यते।' ---प० स०, १० ४८ ।

र से कि तं छोडवं भावावस्तवं ? पुन्वण्डे भारडं अवरण्डे रामावणं, से तं छोडवं भावा-क्स्सवं ( सू. २५ ) ।

र क∘पा∘मा∘ १, ५०

४ 'नावनं कर्रुनस्ये वा पीत्वक्रमे वा विश्वक्रमे वा कैपक्रमे वा (सु. १०) सः।

भारत जीह राजायणके इस प्रकार काशायकं क्यांते : वाचन अथवा कानका परिकारक अवस्य ही गुण्डकारुमें होता चाहिते ! अतः अनुयोगद्वारस्य गुण्डकारुसे पूर्वका नहीं होना चाहिये ।

चूर्णिस्त्रोंके सक्त्य उसकी तुक्तमा करनेपर भी उसका नरेई प्रधाय परिस्थित नहीं होता । अत्युत चर्णिस्त्र ही। उससे खिक प्राचीन जसील होते हैं । जावेस क्षायका स्वस्थ्य वसकाते हुए चूजिस्त्रोंमें विजवमां, काष्टकर्स और पोरचकर्मका ही उल्लेख है किन्तु अनुमोगद्वारस्त्रमें केप्यकर्मका भी निर्देश निस्था है । वस्था तरह उसमें पूर्वच्य खेजवत आदि अनुमानके तीन सेद विनाय हैं । जो न्यायस्त्रों में पाये आते हैं ।

# चूणिसूत्र ऐतिहासिक महत्त्व—दो परम्पराएँ

यतिवृषभके चूणिसूत्रोमें ऐतिहासिक वृष्टिसे उल्लेखनीय हैं उपदेशकी दो परम्पराएँ, विनमेंसे एकको वह पवाइज्जमाण (प्रवाह्यवान) और दूसरीको अपवाइज्जमाण कहते हैं। इन दोनों परम्पराओका निर्देश कसायपाहुकके उपयोग नामक अधिकारमें पाया जाता है।

'पवाइण्जमाण'की व्याख्या बतलाते हुए जयधवलाकारने लिखा है---'जो सब आचायोंके द्वारा सम्मत हो और प्राचीनकालसे जिना किसी विच्छेदके सम्प्रवाय-क्रमसे आता हुआ शिष्य-परम्पराके द्वारा लाया हो उसे पवाइण्जत उपदेश कहते हैं। अथवा यहाँ पर भगवान आयमखुके उपदेशको अपवाइण्जयाण और नागहस्ती अपणके उपदेशको पवाइण्जमाण स्वीकार करना चाहिये।

उपयोगाधिकारकी चतुष गाषाकी विभाषा करते हुए चूर्णिसूनकारने लिखा है कि इस गाथाकी विभाषाके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। एक उपदेशके द्वारा व्याख्यान समाप्त करके लिखा है कि अब प्रवाहज्जंत उपदेशके द्वारा चौथी गायाकी विभाषा करते हैं। इसी 'प्रवाहज्जत' की टीकामें व्याध्वलाकारने उक्त बात कही है।

इससे ऐसा प्रकट होता है कि कसावपाहुडके वाबासूत्रोंके व्याख्यानमें वार्य-मंसु और नागहस्तीमें मतभैद था। आवार्य यतिवृषयने वायमंशुके मतको प्रवम

१ (स.०४१),

<sup>ः</sup> र भन्यः सः जेक्षामाः, सः भारतः।

# २०२ जैनसाहित्यका इहितास

स्यान दिया, और यद्यपि दूसरे उपदेशको— जिसे जयषवळाकार नागहस्तीका बतलाते हैं—पवाइक्जंत बतलानेसे प्रथम उपदेशका अपवाइज्जत हीना स्वयं सिद्ध है, किन्तु उन्होने अपनी लेखनीसे उसे अपवाइज्जत नहीं कहा। इसी तरह इसी अधिकारकी सातवी गायाको विभाषामें भी दोनो उपदेशोका कथन करके एक उपदेशको पवाइज्जत लिखा और अन्तमें लिख दिया कि इन दोनों उपदेशोंसे असजीवोंके कथायोदयस्थान जान लेना चाहिये। ऐसा करके यतिवृषमने जहाँ प्राचीन उपदेशकी सुरक्षा की वहाँ दूसरेकी अवहेलना नहीं की। यह उनके बडप्यनको तो चोतित करता ही है, साथ ही आयमक्षुके प्रति अनादरभावको भी प्रकट नहीं करता।

किन्तु जयधवलाकारन इसी अध्यायमे तथा आगे आयमक्षु और नागहस्ती दोनोके उपदेशको पवाइज्जत भी कहा ह।

उपयोगाधिकारकी प्रथम गाथाकी विभाषा करते हुए चाँगसूत्रकारने लिखा है—'पवाइज्जत उपदेशकी अपेक्षा क्रोधादि कषायोका विशेष अन्तमृहत है और उसी पवाइज्जत उपदेशकी अपेक्षा चारो गतियोमें अल्पबहुत्वका कथन करते है।'

इस टीकामें 'जयभवलाकारने दोनोंके उपदेशको प्रवाइज्जत कहा ह । इसी तरह सम्यक्त अनुयोगद्वारमें में उन्होंने दोनोंके उपदेशको प्रवाइज्जत कहा है। ऐसी स्थितिमे उपयोगाधिकारकी चतुथ गाथाके चूणिसूत्रोंकी व्याख्यामे जो उन्होंने आयमक्षुके उपदेशोको प्रवाइज्जत कौर नागहस्तीके उपदेशोको अपवाइज्जत कहा ह, उसके साथ सगति नही बैठती और दोनो कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते ह। कि तु जयभवलाके शब्दोपर ध्यान देनेसे यह विसगति दूर हो जाती है।

जयभवलाकारने वहाँ पहले 'पवाइज्जत उपदेश' की व्यास्था की है कि जो सर्वाचाय सम्मत आदि हो वह पवाइज्जत उपदेश है। फिर 'अथवा' कहकर आय-मंश्रुके उपदेशको अपवाइज्जमाण कहा ह। किन्तु अपवाइज्जमाणके पहले आगत 'एत्य शब्द खास व्यान देने योग्य ह जो बतलाता ह कि यहाँपर अपवाइज्जमाणसे आयमश्रुका उपदेश श्रहण करना चाहिये। अत आयमश्रुका प्रत्येक उपदेश अप-वाइज्जमाण नहीं है। किन्तु नागहस्तिक साथ एत्य पद नहीं है। अत नागहस्ती-

१ एसो उवण्सो पवाहरूजह । अण्णो उवदेसो । एवेहि होहि उवदेसेहि ससाय उदयक्ताणि णेरव्याणि तसाणे । ---क या व सू., पू. ५९२-५५३ ।

२ 'तिसि चेव भयवंताणमञ्जनंसु णागद्रस्थीण पवार्य्यतेण उवपदीण ।'

<sup>--</sup> अ व सं व का क पूर् ५८६४।

३ 'पवाहरुजरोग पुण स्वयसेण सम्बाहरियसम्बदेण व्यञ्जनंश णागहस्तिमहानान्यग्रह कामरू निधिनायण ।' —वें च प्रे के ६ ६२६१ ।

का कोई उपवेश अपवाइण्यांत नहीं वी स्वाद उपवेश प्रवाहण्यांत था। किन्तु आर्थमंश्रुका कोई-कोई उपवेश अपवाइण्यांत भी था।

इस तरह वूणिसूत्रींमें विभिन्न उपदेशोंकी परम्पराकै दर्भन होते हैं। चूणिसूत्रके रचमिता

चूणिसूत्रके रचयिता आचाय यतिवृषम हैं। ये गुणवर, आर्थमंझु और नाम-हस्तिके उत्तराधिकारी हैं। पट्टाविल, शिलालेख तथा अन्य स्रोतींसे आचाय यतिवृषमके जीवन-परिचय, समय आदिके सम्बन्धमें विशेष जासकारी प्राप्त नहीं है।

इनकी दो ही कृतियाँ मानी जाती हैं—एक कसायपाहुडपर चूर्णिसूत्र और दूसरी त्रिलोकप्रक्रप्ति । किन्तु उनमे अन्य बातोंका तो कहना ही क्या, ग्रन्थकर्ता तकका नाम नही पाया जाता । हाँ, त्रिलोकप्रक्षप्तिके अन्तमे एक गाया आई है—

"पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणवसहं। वटठ्ण परिसवसह जिववसह अम्मसुत्तपाढरवसह॥

इस गाथामें 'जिंदिवसह ( यितिकृषम ) नाम आया है। और उसके अन्तमें वषह (नृषभ) शब्द होनेसे उसका अनुप्रास मिलानेके लिये अन्य शब्दीके अन्तमें भी 'वसह' पद दिया है। जिनवरवृषभ और गणधरवृषभ पद तो स्पष्ट ही हैं, क्योंकि जिनवर वृषभ प्रथम तीषक्कर ये और उनके प्रथम गणधरका नाम भी वृषभ ही था। किन्तु 'गुणवसह' पद स्पष्ट नहीं हैं। यों तो उसे 'गणहरवसह' का विशेषण किया जा सकता है, 'जैसा कि जिलोकप्रअप्ति' के हिन्दी अनुवादमें और श्री नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'लोकविभाग और तिलायपण्णिति' शीषक लेखमें किया है। किन्तु उससे कोई विशेष अमस्कार प्रतीत नहीं होता। इसी तरह 'दद्रूण परिसवसह' पद भी अस्पष्ट है।

जयधवलाके सम्यक्त-अनुयागद्वारके प्रारम्भमें ममलावरणरूपमें भी यह भाषा पाई जाती है। और उससे उक्त पदोकी समस्या सुलक्ष जाती है। भाषा इस प्रकार है—

पणमह जिणवरवसई मणहरवसह तहेव गुणहरवसह दुसहपरीसहविसहं जददसहं बम्मसुत्तपाढरवसह ।। इससे अब स्पृष्ट हो जाता है जो इस प्रकार है—

'जिनवरवृषमको, गणधरवृषमको, गुणधरवृषम (श्रेष्ठ) और वुस्सह परीषह-

१ जीवराज ग्रन्थमाका शोकापुरसे मकाशित ।

र जैकसाक्ष्यकृष्टक्षा

को सहनेवाले तथा धमसूत्रके पाठकोंने श्रेण्ठ यतिवृषमको श्राम करो ! इसमें यतिवृषमके दो विशेषण है—एक दुस्सह परीषहको सहनेवाले और दूसर श्रम-सूत्रके पाठकोंने श्रेष्ठ । पहले विशेषणके सम्बन्धमें भीप्रेमीजीने लिखा है कि—'शिवार्यकी मगवतीआराधनाकी एक गाया और उसकी टीकापर मेरी दृष्टि गई। गाया और उसकी टीकापर मेरी दृष्टि गई। गाया और उसकी टीका इस प्रकार है—

अहिमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिसमणाँलगेण । उड्डाह्यसमणत्म सत्यगहण अकारि गणी ॥२०७५॥

टीका--अहिमारएण अहिमारकनाम्ना बुद्धोपासकेन । णिवदिम्मि स्नावस्तिका-नगरीनाचे जयसेनाच्ये । गणी यतिवयभाषाय ।

यह प्रसंग समाधिमरणका है, जिसे आराधनामें पिंडतमरण कहा है। हिर-षेणके बृहत्कथाकोशकी १५६वी और नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशकी ८१वी कथामें इसका विवरण मिलता ह, जो सक्षेपमें इस प्रकार है—

राजा जयसेन पहले बौद्ध भिक्षु शिवगुप्तका शिष्य था। एक बार यितवृषभ अपने सबके साथ आवस्ती आये और उनका उपदेश सुनकर जयसेन जैनघमका श्रद्धालु हो गया। यह शिवगुप्तका अच्छा नहीं लगा। इसने पढ़ौसी बौद्ध राजा सुमितको भड़काया और उसने जयसेनके पास पत्र भेजा कि तुम पुन बौद्ध हो जाओ। पर जयसेन न माना, तब सुमितिने आकर आवस्तीको जेर लिया और अपने स्कन्धावारमें बैठकर कहा कि मेरी सेनामें कोई ऐसा है जो जयसेनको मार दे। तब अहिमारक नामक बुद्धोपासकने कहा कि हाँ, मैं यह काम कहाँगा। उसने कपटसे यितवृषभके पास जिनदीका ले ली और उन्होंके साथ रहने लगा। दूसरे दिन राजा जयसेन जब जिनमिन्दरमें यितवृषभ और इस नंबीन मुनिकी वन्दनाके लिये आया और वह ज्यो ही सिर झुकाकर वन्दना करने लगा त्यों ही अहिमारकने खहगसे उसका सिर उतार लिया। यितवृषभ स्तिमत रह गये। तत्काल ही उन्होंने सोचा कि यह उपप्लव बिना आत्मघातके शान्त न होगा। उन्होंने राजाके रक्तसे दीवारपर लिख दिया कि एक मुनिवेषीने यह जो अपकम किया है उसके घौनेका इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है और उन्होंने उसी समय तलवारसे अपना वध कर लिया।

प्रेमीजीने उक्त कथासार शायद आराधनाकथाकीशंकै आधारपर दिया है,

॰ जै०सा इ॰, १ २०, २१।

१ यतिष्टुवसविषयक अन्य लेखोंके लिए देखों--- कै सा व इ जि म अ पू ७ ५८६। ति ७ प अ की प्रस्तावना, क अ पा अ सा १, प्रस्ता पू ३३ ।

कोर्तिः इरिकेकी क्षत्राकोशर्थे सारतेवाकेका ताम अधिसारक आवा है, अहिमारक नहीं । अस्तु,

जिस मूलाराजनानामक टींकामें गाँजका कर्ष यतिवृषभाषायं किया गया है वह पण्डित आधाषरकृत है। सेंद्र है कि अपराजित स्रितं उदाहरण सम्बन्धी गायाओंकी टीका नहीं की। हरिषेण बाद्यापरसे लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व हुए हैं और उन्होंने अपने कथाकोशकी १५६वीं कथामें आचार्यका नाम यतिवृषभा लिखा है। अत संभव है कि बाशाधरने अपनी टीकामें गणीका अर्थ यतिवृषभा वार्य उसीके आधारसे किया हो।

इसमें तो सन्देह नही कि 'दुसहपरीसहविसह' विशेषणके साथ कथाकी संगति ठीक बैठती है।

किन्तु ऐसी स्थितिमें उक्त गाका यतिवृषमकुत होना सम्भव नहीं है, क्योंकि आत्मधातके परचात् मरण होनेपर आचाय स्वयं अपने विषयमें कुछ लिख नहीं सकते। यह तो उनका कोई वीरसेन स्वामी जैसा भक्त ही लिख सकता है क्योंकि उन्हींकी जयवक्लाटीकाके सम्बक्त-अधिकारके प्रारम्भे उक्त गावा पाई जाती है। और गुणकर तथा यतिवृषभके प्रति उनकी असोम श्रद्धा थी। इसके समर्थन में जयववलासे दोनोके सम्बन्धमें एक-एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

जयधवलाकी उत्थानिकामें वीरसेन स्वामीने लिखा है-

'ज्ञानप्रवाद' नामक पूत्रकी दसवी निर्दोष वस्तुके तीसरे कषायप्राभृतरूपी समुद्रके जल-समूहसे घोये गए मतिज्ञानरूपी लोचनोंसे जिन्होंने त्रिमुबनको प्रत्यक्ष-कर लिया हैं और जो तीनों छोकोंके परिपालक हैं, उन गुणघर भट्टारकके द्वारा तीर्षिवच्छेबके अयसे कही कई गांचा।'

'पञ्चक्लीकंय-तिहुवणेण' ( प्रत्यक्षीकृतिविभुवमेन ) और तिहुवण-परिपालएण' (विभुवनपरिपालकेन) ये दो विशेषण ऐसे हैं जो जितेन्द्रदेवके लिए उपयुक्त हैं। उनका प्रयोग गुणवरके लिये करके वीरसेन स्वामीने उनके प्रति अपनी असीम मंस्तिकां ही परिषव दिया है।

यही श्रद्धा हम उनकी यतिवृषभके प्रति भी पाते हैं । अयमवकार्मे एक शंका-

 <sup>&#</sup>x27;अन्यदा विहरन् नसापि बुक्नो वतिपूर्वकः । राजाचार्य समासतः भावती संबस्तातः ।।६।।'

२ णागण्यसादासकरस्यायानुंतदिनकसायपंद्धद्वपदिजकजिनकप्रकाराकिमनद्रणामकीयप्रकराय पंचमकीकंपतिद्वपर्णेण तिद्वपागरियाकप्ण क्षाण्यक्षकरराजः—सः पा॰ मा॰ रः १० ए० ४ ः

का समाधान करते हुए बीरसेन स्वामीने कहा है— 'विपुलाक्सके जिलासार स्थित महावीररूपी सूबसे निकलकर गौतम, लोहाय, जम्बूस्वामी आदि आवार्य-परम्परासे आकर, गुणवराचायको प्राप्त होकर गायारूपसे परिणत हो, पुन आयमंश्रु-गाग-हस्तीके द्वारा यतिवृषमके मुखसे चूणिसूत्ररूपसे परिणत हुई विव्यव्वनिरूपी किरलीसे हमने ऐसा जाना है।' यहाँ यतिवृषमके वचनोको भगवान महावीरकी दिव्यव्वनिके साथ एकरसता बतलानेसे यतिवृषमके प्रति वीरसेन स्वामीकी असीम श्रद्धा व्यक्त होती है। तभी तो वे जिनन्द्रोमें श्रेष्ठ प्रथम जिन और गणवरींमें श्रेष्ठ उनके प्रथम गणधरके साथ गुणवर और यतिवृषमको नमस्कार करनेकी प्रेरणा करते है।

स्वय यतिवषभ अपने विषयमें ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि उक्त गायामें आगत 'जइवसह' शब्द क्लेषरूपसे प्रयुक्त नहीं जान पडता । स्वयं उसके साथ दो विशेषण पद लगे हुए हैं । यदि उसे क्लेषरूपमें प्रयुक्त माना जाता है तो गायाके पूरे उत्तराधकों किसी विशेष्यके साथ प्रयुक्त करना होगा । गाथाके पूर्विद्धमें तीन विशेष्यपद हैं, जिणवरवसह, गणहरवसह और गुणहरवसह । अब इन तीनो विशेष्यमें किसके विशेषणरूपसे उक्त तीनो विशेषणोका प्रयोग किया जाये, यह समस्या उत्पन्न होती है । खीचातानी करके किसी एकके साथ या तीनोके साथ तीनो भेदोको सयुक्त कर देनेपर भी यतिवृषम जैसे ग्रन्थकारकी कृतिके अनुरूप स्वामाविकता उसमें नहीं रहती । अस्तु,

दूसरा विशेषण 'अम्मसुत्तपाढरवसह बतलाता ह कि यतिवृषभ धर्मसूत्रके पाठकोमें श्रेष्ठ थे, किन्तु धमसूत्रसे किस सूत्र-ग्रन्थका अभिग्राय है यह स्पष्ट नही होता। इस तरहके शब्दका व्यवहार भी जैनपरस्परामे मेरे देखनेमें नहीं आया।

वर्तमान त्रिलोकप्रक्षितिके आधारपर यतिवृषभ महावीर-निर्वाणके एक हजार वय पश्चात् वर्षात ई०४७३ से पूव नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें महावीर-निर्वाणसे एक हजार वय तकके प्रमुख राजवंशोकी कालगणना दी हुई है और वह इस रूपमें है कि सहसा उसे प्रक्षिप्त भी नहीं कहा जा सकता। उनके च्णिसूत्रोसे भी कोई बात ऐसी प्रकट नहीं होती, जिससे उनकी अर्वाचीनता प्रमाणित हो सके। उन्होंने वपने चूणिसूत्रोमें 'एसा कम्मपवादे' और 'एसा कम्मपयडीसु' लिखकर कर्मप्रवाद और कर्मप्रकृतिका उल्लेख किया है।

१ "ण्दम्हादो विजलगिरिमस्थयस्थवहृद्धमाणदिवायरादो विणिमामिय गोदम लोहज्ज-जंबु सामियादिआहरियपरेपराए आगंत्ण गुणहराहरियं पानिय गाहासक्ष्मेण परिणिमय अज्ञमंखुणागहत्थीहिंतो अव्यसहमुहणमिय जुण्णिसुत्तायारेण परिणददिव्यक्सुणिकिरणादो णखदै।" —कः थाः, भाः ५, ५ १८८।

कसायपाहडको चारित्रमोहोपशामना नामक अधिकारमै वितृत्रवर्गे उपशामना-के दो भेद किये हैं-एक करणोपशामना और दूसरा अकरणोपशामना। तथा करणोपशासनाके जी दो भेद किये हैं-विककरणोपशासना और सर्वकरणोपशासना । और छिखा है कि अकरणोपशामनाका कवन कमप्रवादमें और देशकरणोपशामना-का कवन कमप्रकृतिमें है। कमप्रवाद बाठवें प्रका नाम है और कर्मप्रकृति दूसरे पूर्वके पट्चम वस्त-अधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ प्राभृतका लाम है। अब प्रश्न यह होता है कि यतिव्यमने इन दोनों ग्रन्थोंका निर्देश स्वयं उन्हें देखकर किया है या बन्य किसी बाधारपर किया है ? दिगम्बर उल्लेखोंके अनुसार पूर्वोका ज्ञान ती वीर निर्वाणसे ३४५ वय पर्यन्त ही प्रचलित रहा है। उसके पश्चात तो विल-कलित ज्ञान ही रह गया था। स्वेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार वीरनिर्वाणसे रुगभग छ सौ वष परचात स्वर्गगत हुए आयरिकतस्रि साढ़े नौ पूर्वोंके जाता थे । उन्हीं-के बराज नागहस्ती थे। वे आठवें कर्मश्रवादके जाता हो सकते हैं। निष्दसूत्रमें उन्हें कमप्रकृतिमें प्रधान तो बतलाया ही है। इसलिए उनके द्वारा यतिवृषभको कमप्रवाद और कमप्रकृति दोनोका अनुगम होना शक्य है। इन्ही दो का निर्देश चणिसुत्रोमें पाया जाता है। अतएव चणिसुत्रकार यतिब्बम आयमगुके न सही तो कम-से कम नागहस्तीके तो लघु समकालीन होने ही चाहिये। विवृध श्रीधरके श्रुतावतारमें आयमगुका नाम नही है। गुणधरने नागहस्तीको कसायपाहुडके सूत्रोका व्याख्यान किया। और गुणधर नागहस्तिके पास यतिवृषभने उनका अध्ययन किया । इसमें गुणघरके पास अध्ययन करने वाली बातका समधन अन्यत्रसे नही होता. अत उसे छोड देने पर भी नागहस्तीके समीप अध्ययन करनेकी ही बात पुष्ट होती है। एक अन्य बात यह भी है कि त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी उपलब्ध प्रतिमे हम बहुत-सी ऐसी गायाए पाते हैं जो कुन्दकुन्दके प्रन्थोमें पाई जाती हैं और उनसे ली गई प्रतीत होती है। यद्यपि इससे यतिब्षभकी प्राचीनताको विशेष क्षति नहीं पहुँचती, क्योंकि कुन्दकृन्दका समय ईसाकी प्रथम शलाब्दी माना गया है तथापि यतिवृषभमें यदि इस प्रकारका सब्रह करनेकी प्रवृत्ति होती तो उसका कुछ बाभास उनके वृर्णिसूत्रोमें भी परिलक्षित होता। अत हमारा अनुमान है कि इन प्राचीन गायाओंका कोई एक मुलल्लोत रहा है, जहाँसे कृत्वकृत्व और यतिवृषम दोनोंने ही छन गामाओंको प्रहण किया होगा। दूसरे, करसेनने महाकर्मप्रकृतिप्रामृतके विच्छेदके सबसे ही भुतबिल-पृष्पदन्तको उसका ज्ञान दिया था। उन्होंने उसके आघारपर षट्सण्डागमकी रचना की और इस तरह महाकर्मप्रकृति-प्राभुतका ज्ञान जनके साथ समास हो नया । तब यतिवृषभको कर्मप्रकृतिका

१ ति प मा २ की प्रस्तावना तथा व्यतेकाना वर्ष १, ६, १।

ज्ञान किससे मिका ? वत यतिबृधय ऐसे सम्यमें होने चाहिये जम कर्मश्रकृति-धाभृतका ज्ञान वयसिष्ट या।

तीसरे, यह बागे बतलायेंगे कि छम्बडागम और कसाय्याहुडमें अनेक बातोंको लेकर मत्मेंब ह, अत उन दोनोको तमान्तर कहा जया है। जो मतमेंब बतलाया जाता है उसका आधार कसायपाहुड पर रिचत चूलिसूत्र हैं। अही उस मतमदमा प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हों परसे घवला व जयधकलामें मूत-विल और यतिवृधमके मतमेंबको चर्चा देखनेमें आती है। उस चर्चापरसे यतिवृधमका व्यक्तित्व मूतविलके समकत प्रतीत होता है। दोनोके सूत्रोकी भी तुलनासे यही बात प्रयाणित होती है। अत यतिवृधम भूतविल पृष्पदन्तसे विशेष अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते। और जैसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे। चूँकि घरसेन और नागहस्ती समभग समकालीन प्रमाणित होते हैं, क्योंकि दोनोका समय वीर निर्वाणकी सातवी धताब्दीमें थोड़ा आगे-पीछे आता है। अत यतिवृधम भी उसी समयके लगभग होने चाहिये।

#### यतिवृषभकी रचनाए

माचाय यतिवृषभकी कृतिरूपसे दो ग्रम्थ प्रसिद्ध है—एक प्रकृत चूर्णिसूत्र वे और दूसरी तिलोयपण्णत्ती । दोनो उपलब्ध हैं और हिन्दी अथके साथ छपकर प्रकाशित हो चुके ह । तिलोयपण्णत्तीका विषय लोकरचनासे सम्बद्ध है, अत उसका परिचय आदि इस ग्रम्थके लोकरचना विषयक प्रकरणभे दिया जायगा ।

तिलोयपण्णत्तीकी अन्तिम<sup>र</sup> गाथामें तिलोयपण्णत्तीका प्रमाण आठ हजार बतलाते हुए लिखा ह कि चूणिस्वरूप और षटकरणस्वरूपका जितना प्रमाण है उतना ही तिलोयपण्णत्तीका परिमाण है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि षटकरणस्वरूप नामक भी कोई ग्रम्थ यतिवृषमकृत होना चाहिये।

प॰ जुगलिकशोर मुस्तारका कहना है कि 'करणस्वरूप नामक मी कोई प्रन्य यतिवधभके द्वारा रचा गया था जो अभी तक अनुपल्क है। बहुत सम्भव है कि वह ग्रन्थ उन करणसूत्रोका ही समूह हो, जो गणितसूत्र कहलाते है और जिनका कितना ही उस्लेख त्रिलोकप्रज्ञप्ति, गोम्मटसार, त्रिलोकसार और सवला जैसे ग्रन्थोमें पाया जाता है। चूर्णिसूत्रोकी संख्या चूकि छ हजार हैं अत करणस्वरूप जन्यकी सख्या दो हजार बळोक परिमाण समझनी चाहिने,

१ भी बीरशासन संघ, कलकत्तास प्रकाशित ।

२ जीवराज प्रन्थ माला, शोलापुरसे प्रकाशित ।

ह चुण्णिसरूबछक्करणसरूपपमाण होड कि जंतं। अटठसहरसपमाण तिलोयपण्यास णामाय ॥७७॥ ति. प . सा २, ष ८८२।

तभी दोनोकी सच्या मिलकर बाठ इकार परिमाण इस प्रेंडच (तिलोयपंजार्स्ह ) का बैठता है (कै॰ साह इक वि० प्रक, युक १९८९ ) 1

किन्तु सिद्धान्तवास्त्यी पण् हीरास्त्राच्ये कवायपाहुंडयुक्तकी अस्तावनामें उक्त अस्तिय गामाके उक्त बंशका भिन्न वर्ष किया है। उन्होंने गामा उन्तृत करके लिखा है—'इसमें बरालामा गया है कि जाठ करणोंके स्वंस्थका प्रविद्यावन करने वाली कम्मप्यवीका और उसकी वृणिका जिसमा प्रयाण है क्तने ही बाठ हवाँर प्रमाण इस विलोगस्क्णसीका परिमाण है।'

राधाके प्रथम चरण 'चुष्णिसस्त्र-उनकरणसस्त्र' में 'छ' के स्थान पर 'स्थ' पाठभेद भी मिलना है। पण्डितजीने 'स्थ' के स्थानमें 'हु' मानकर 'अंडुकरण' वान्द निष्णन्त किया है। चूकि कर्मप्रकृतिमें आठ करणोंके स्वख्पका कथन है अत 'अंडुकरण' नाम कमग्रकृतिके लिए ही प्रयुक्त किया है, ऐसा पं० जीका विचार है। और यत आप कर्मप्रकृतिकी चूणिका रचयिता अ।चार्य यतिवृष्यको मानते हैं इसलिये आपने उक्त प्रकारका अथ किया है।

कर्मश्रकृतिकी चूणिके कर्ताका विचार करते समय इस बात पर प्रकास काला जायेगा कि यतिवषम उसके कर्ता नहीं हो सकते। यहाँ तो हम इतना ही लिखना उचित समझते हैं कि पण्डितजीने ति० प० की उक्त अस्तिम गाधा-का जो जच किया है वह अपनी उक्त कल्पनाके आधार पर उत्तावलीमें कर बाला है। यह ठीक है कि कमप्रकृतिमें आठ करणोंके भी स्वरूपका कथन है। किन्तु आठ करणोंके सिवाय उदय और सत्ताका भी कथन है और पहली गाधार्वें ही आठ करणोंके साथ उदय और सत्ताका भी कथनकी प्रतिक्वा भ्रम्थकारने की है। वत ऐसे ग्रन्थका नाम 'अट्टकरणसरूव' नहीं हो सकता।

दूसरे, प्रकृत कम्मप्यडी या कमप्रकृतिका 'बहुक्रक्सस्य'। नाम भी था, इसका एक भी समर्थक प्रमाण मेरे देखनेमें नही आया। जिस वृणिको पडितजी यतिवृषभकृत मानते हैं उसमें भी प्रथम गाथाकी उत्थानिकारूपसे 'कम्मप्यडी-सगहणी' नामका निर्देश करते हुए उसे साथक बत्रकाया है।

तीसरे, 'बृष्णिसरूबट्ठकरणसरूब'का अथ 'कमँप्रकृति और उसकी बृण्' करना भी कष्टसाध्य ही है। उसका सीचा-सा अर्थ होता है बृण्णि और बट्ठकरण (कमप्रकृति )। अटठकरणकी चृणि यह अर्थ तो नहीं होता। फिर कोई ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका परिमाण बतलांकी किए अपनी कृतियाँके सिवाय अन्य कृतिका निर्देश भवीं करेगां। अस पं॰ जीने सिकायपण्णसीकी अस्तिम गायाके स्वकृतिका निर्देश भवीं करेगां। अस पं॰ जीने सिकायपण्णसीकी अस्तिम गायाके स्वकृतिका अर्थेक आधारपर जो कर्मप्रकृतिजृण्यको अतिकृत्यको कृति गतकाया है वह ठीक नहीं है। इसी तरह संवरीजृण्य संग अतक्ष्मि औं ग्रीतिवृष्णकात नहीं हैं। इस पर विशेष प्रकास ज्ञास कृतिवृष्ण संग अतक्ष्मि जी ग्रास्त जासे जासे जासे अपने ग्रास्त है।

## चूणिसूत्रोंकी विषयवस्तु

क्षाचाय गुणधररचित गाथासूत्रोंपर क्षाचाय यतिवृषभने चूर्णिसूत्रोंकी रचना की है। अत चृणिस्त्रोका भी मुख्य प्रतिपाद्य विषय वही है, जो कसायपासुडका है। किन्तु आचार्य गुणधरने अपने पुच्छात्मक गाधासूत्रीमें जो जिज्ञासाएं मात्र इयक्त की थी या जिन विषयोकी सूचनामात्र की थी उन सबको चुणिसूत्रकारने भी सक्षेपमें ही कहनेका प्रमत्न किया ह । उदाहरणके लिए आचार्य गुणघरने एकमात्र गाथा (२२) के द्वारा आदिके चार अधिकारोका निर्देशमात्र किया है। किन्तु यतिवृषभने उस एक गायाका अवलम्बन लेकर चारो अधिकारीका कथन किया ह । सबसे प्रथम उन्होंने गायाका पदच्छेद किया है-- 'पयडीए मोहणिज्जा विहलि' इस पदसे प्रकृतिविभन्ति नामक पहला अर्थाधिकार है। 'तह द्विता' से स्थितिविभन्ति दूसरा अर्थाधिकार है। 'अणुभागे' से अनुभागविभन्ति तीसरा अर्थाधिकार है। 'जनकस्समण्वकस्स'से प्रदेशविभवित चतुथ अर्थाधिकार है। 'झीणाझीण' पाचवां अर्थाधिकार है और स्थित्यन्तक' छठा है। प्रकृति-विमिन्तिके दो मेद है---म्लप्रकृतिविभिन्ति और उत्तरप्रकृतिविभिन्त । म्लप्रकृतिविभवितके आठ अनुयोगद्वार है—स्वामित्व, काल, नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचय काल, अन्तर, भागाभाग अल्पबहुत्व। इन अनुयोगदारोका कथन करनेपर मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त इसके पश्चात उत्तरप्रकृतिविमन्ति दो प्रकारकी है -एकैकउत्तरप्रकृति-विभक्ति और प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्ति। उनमेंसे प्रकृतिविभिनतके ये अनुयोगद्वार है-एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्परानानुगम, कालानुगम अन्तरानुगम, सन्निकष और अल्पबहुत्व। इन अनुयोगद्वारोके कहने पर एकैकउत्तरप्रकृतिविभवित समाप्त होती है।

इस तरह वृणिसूत्रकारने गुणघराचायके द्वारा सूचित आद्य अधिकारोका विवेचन किया है। उक्त अनुयोगद्वार आगमिक परम्पराकी देन ह। उनके द्वारा किसी भी वण्य वस्तुका विवेचन करनेसे उसके विषयमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है।

प्रथम गायाका ज्याख्यान करते हुए वृश्विस्त्रकारने पाँच उपक्रमोका निर्देश किया है—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तज्यता और अयोधिकार। आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। नामके छह भेद, प्रमाणके सात भेद, वक्तज्यताके तीन भेद और अयोधिकार केपन्द्रह भेद है।

तिस्रोयपण्णसिके झारम्भमें कहा है-

#### जो म पराम-गग्रहि भिक्खेनेण जिरम्बदे बत्तं । तस्साजुतं जुत्तं जुत्तमजुतं च पश्चिहाद ॥८२॥

अर्थीत् जो नय, प्रमाण, निक्षेपसे अर्थका निरोक्तन नहीं करता, उसको अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है ।

इस आचायपरम्परासे आगत न्यायको दृष्टिमें रसकर चूँगसूत्रोमें भी तदनुसार कथन किया है। प्रथम गायामें आगत 'कसायपाहुड' शब्दपर चूँगसूत्र द्वारा कहा गया है— उस पाहुडके दो नाम हैं—पेज्जदोसपाहुड और कसायपाहुड । पेज्जदोसपाहुडनाम अभिज्याहरण निष्यन्त है और कसायपाहुडनाम नयनिष्यस्त है। पेज्जका निक्षेप करते हैं—नामपेज्ज, स्थापनापेज्ज, हब्यपेज्ज, भावपेज्ज। नैगम, सग्रह, ज्यवहारनय सब निक्षंपोको स्वीकार करते हैं। ऋजसूत्रनय स्थापना-को छोडकर शेष तीनको स्वीकार करता है। शब्दनय नामनिक्षंप और भावनि-क्षंपको स्वीकार करता है।

इसी तरह दोस कसाय और पाहुडमें भी निक्षपोंकी योजना करके उनमें नयकी योजना की है।

पाहुडशब्दकी निरुक्ति 'पदेहि पुद' की है अर्थात पदोंसे स्फुट होनेसे प्राभृत कहते हैं।

प्रकृतिविभिनितका कथन करते हुए विभिनितका निक्षेप किया है—नामविभिन्ति, स्थापनाविभिन्ति, द्रव्यविभिन्ति, क्षेत्रविभिन्ति, कालविभिन्ति, गणनाविभिन्ति सस्थानविभिन्ति और भावविभिन्ति । विभिन्तिका अथ करते हुए कहा है—तुल्य-प्रवेशी द्रव्य तुल्यप्रदेशी द्रव्यका अविभिन्ति है और वही द्रव्य असमानप्रदेशी द्रव्यका विभन्ति है अर्थात विभन्तिका अथ असमानता है ।

प्रकृतिविभिक्तिके अन्तगत प्रकृतिस्थानविभिक्तिका कथन करते हुए मोहनीय कमके पन्द्रह प्रकृतिसत्वस्थान कहे है—२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ १। चूर्णसूत्रकारने इनका कथन एकसे किया है। किन्तु यहाँ हम मोहनीयकमके इन सत्वस्थानोंको इसी क्रमसे लिख रहे जिस क्रमसे उत्पर कहे है। उससे पाठक यह जान सकेंगे कि सोहनीयकर्मका क्षय किस क्रमसे होता है।

मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ अठाईस हैं। विसके सब प्रकृतियोकी सत्ता हैं वह अट्टाईस प्रकृतिस्थान विश्ववित्तवाला है। ऐसा जीव सम्यव्यृष्टि, सम्यग्निय्या-दृष्टि या मिच्यादृष्टि होता है। उनमेंसे सम्यवत्वप्रकृतिकी उद्देशना करने वाला जीव मिच्यादृष्टि होता है। उसके सस्तर्दश्च प्रकृतियोकी सत्ता होती है। उनमेंसे सम्यकृमिच्यात्वकी उद्देश्या करने वाला स्वविधिच्यादृष्टिजीय या

अनादि मिच्याद्ष्टि जीव छम्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है। अठाईस प्रकृतियों मेंसे बनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया, लोभका विसंयोजन करने वाला सम्बन्द्रिंट चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला होता है। मिध्यात्वका क्षय होने पर और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यमिथ्यात्वप्रकृतिके शेष रहने पर मनुष्य सम्यन्दाध्ट तेईस प्रकृतियोकी विभक्ति बाला होता है। मिन्यास्य तथा सम्यक् मिच्यात्वका क्षय होने पर और सम्यस्प्रकृतिके शेष रहने पर सम्यस्कृति मनुष्य बाईस प्रकृतियोकी विभक्ति वाला होता है। दर्शनमोहनीयका क्षय करने वाला जीव इक्कीस प्रकृतियोकी विभक्ति वाला होता है। नौवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्या-नावरण और प्रत्याख्यानावरण कोघ, मान, माया लोभका क्षपण करने वाला संपमी मनुष्य तेरह प्रकृतियोकी विभक्ति वाला हाता है। फिर उसी गुणस्थानमें नपुसकवेदका क्षय करनेपर बारह प्रकृतियोकी, स्त्रीवेदका क्षय करने पर ग्यारह प्रकृतियोंकी, छह नोकषायोका क्षय करनेपर पाँच प्रकृतियोकी, पुरुष-वेदका क्षय करनेपर चार प्रकृतियोंकी तथा क्रमसे सञ्चलन क्रोध मान और मायाका अय करनेपर तीन, दो और एक विभक्ति वाला होता है। एक विभिन्त वालेके केवल एक सज्वलनलोभकषाय शेष रहती है। इसका विनाक कृष्टिकरणके द्वारा किया जाता है।

चूणिसूत्रकारने इन्ही प्रकृतियोके स्थितिसत्व अनुमागसत्व, प्रदेशसत्व आदि का कथन अनुयोगद्वारोसे किया है। किन्तु उन्होंने सभी अनुयोगद्वारोका कथन नहीं किया। जहाँ जिनका कथन आवश्यक समझा वहाँ उनका कथन किया है। समस्त कथन इतना अधिक परिभाषाबहुल है कि कमसिद्धान्तके अभ्यासी पाठकके लिये भी दुरूह है। उस सबका परिचय कराना भी कष्टसाध्य है। फिर भी कुछ कम दुरूह विषयोंका परिचय कराते हं—

बन्धक अधिकारमें आगत सक्रम-अधिकारमें मोहनीयके उक्त २८ आदि प्रकृतिस्थानोके सक्रम पर भी विचार किया गया है। प्रत्येक प्रकृतिसत्वस्थानकी प्रकृतियां बतलानेके साथ किस स्थानका सक्रम होता है और किसका नहीं होता इसका स्पष्टीकरण किया है।

इस सक्रम-अधिकारको आचाय गुणवरने भी विस्तारसे लिखा है और चूणि-सूत्रकारने भी उसे यथानुरूप स्पष्ट किया है। इसके स्पष्टीकरणके लिये उन्होंने स्थानसमुत्कीतंन, सवसक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसक्रम, जवन्य-सक्रम, अजयन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुवसक्रम, धश्रुवसक्रम, एक जीवंकी अपेक्षा स्वामित्व काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचय, काल, अन्तर, सन्तिक्ष, अत्याहत्व, मुजकार, पदनिक्षेप और वृद्धि अनुयोगदार सूचित किये हैं। किन्तु विकेचन केवल स्थानसमुत्कीतन, काल अन्तर और अत्यवहृत्व- का ही किया है। अकृतिसक्तमकी दरह ही स्थितिसक्तम, अनुपानसक्तम, और प्रदेशसंक्रमका कथन किया है।

सक्रमके परचात् नेवक अधिकार है। इसमें आचार्य गुजनरने को आखंकासूत्र उपस्थित किये हैं इन सबका विजेचन जूणियूत्र द्वारा किया गया है। चेवकके दों अनुयोगद्वार हैं—उवय बोर उदीरणा। पहली गथा प्रकृति-उदीरणा बीर प्रकृति-उदयसे सम्बद्ध है। आगेकी गायाएँ उदीरणासे सम्बद्ध होनेसे जूणियूजकार्य खरीरणाका ही कथन विस्तारसे किया है। अनुयोगद्वारोका क्रम आवश्यकतानुसार परिवतनसे सबत्र चलता है।

अगि उपयोगिकार में वाशक्का सूत्रोंको स्पष्ट करते हुए अस्येक कथायका उपयोगिकाल अन्तमु हूर्त कहा है अर्थात कोच आदिकी और उपयोग अन्तमु हूर्त कहा है अर्थात कोच आदिकी और उपयोग अन्तमु हूर्त काल तक रहता है। गायामें पूछा गया है कि किस कथायका उपयोग काल किस कथायके उपयोगिकालसे अधिक हैं? इसके समाधानमें चूणिसूत्रकारने कहा है कि कोच कथायका काल मानकथायसे अधिक है। मायाकथायका काल कोच-कथायसे अधिक है। छोभकथायका काल मायाकथायसे अधिक है। यह कथन गतिको लेकर भी किया है। जैसे नरक गतिमें लोभकथायका काल सबसे कम है। देवगतिमें कोधका काल नरकगतिके लोभक कालसे अधिक है आदि। कथायोंके अध्ययनके लिये यह अधिकार बहुत उपयोगी है।

सम्यक्त्व-अधिकारमें चर्णिसूत्रकारने अध करण अपूर्वकरण, और अनिवृत्ति-करणका कथन किया है। इनके बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती। दर्शनमोह-क्षपणामें उसके प्रस्थापकका स्वरूप बिस्तारसे कहा है। उसमें सम्यक्तप्रकृतिकी स्यितिकी सत्ताके सम्बन्धमें दो मतींका भी निर्देश वृणिकारने किया है। कहा है कितने ही आचार्य कहते है कि उस समय (अर्थात सम्यक्मिक्सात्वके एक आवली प्रमाण स्थितिसत्व श्रेष रहने पर) सम्यवत्वप्रकृतिकी स्थिति सक्यात हजार वष शेष रहती है। किन्तु प्रवाह्ममान उपदेशसे आठ वर्ष प्रसाण शेष रहती है। वन्तिम दो अधिकारोमें चारित्रमोहकी उपशमना और अपगाके सम्बन्धमें विपूछ सामग्री भरी हुई है। लिखा है -वेदक सम्यन्द्रिक जीव अनन्तनुबन्धी कवायका विसयोजन किये बिना क्षेत्र कवायोंका उपकास करनेमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। अनन्तानुबन्धीका विसंयीजन करने पर अन्तम् हुत आल सक अधःप्रवृत्त रहता है। फिर दर्शनमोहनीयका उपशम करके क्यायोंका अवसम करनेके सिय अध प्रवृत्तकरण करता है। वृष्पियुत्रमें प्रक्त किया गया है कि उपशान्तकवाय वीतरागक्रयस्य अवस्थित परिणानवाका होने पर भी नवीं निरता है। उत्तर दिया है कि उपशक्तासका सब हो जानेसे निरता है। अनि उसका विस्तारसे कथन किया है।

इसी तरह चारित्रमोहक्षपणा नामक अन्तिम अधिकारमें सर्वेप्रयम उसं प्रस्थापककाः कथन किया है। फिर उसकी विशेष क्रियाका कथन किया है। अन्तां इष्टिन्नेदकक्रियाका कथन है। पुन कृष्टिक्षपणक्रियाका कथन है।

मूणिसूत्रोंके अन्तमें उनत पन्द्रह अयौधिकारोसे अतिरिक्त एक पश्चिप स्कन्नाधिकार विशेष है। इसमें कहा है कि सयोगकेवली अन्तमुं हुर्त आयु शेष रहने पर पहले आवर्जित करण करते हैं, उसके बाद केवली समुद्धात करते हैं इस तरह इसमें केवलीसमुद्धातका कथन है। केवलीसमुद्धातके अनन्तर सयोग केवली सूक्ष्मक्रियाप्रतियाति व्यानको करते हैं। फिर अयोगकेवली होक समुच्छिन्नक्रियाज्ञनिवृत्ति नामक चतुष शुक्ल व्यानको व्याकर एक समयमें मुक्ति स्थान पहुंच जाते है।

नीचे हम चूर्णिसूत्रोकी संस्था अधिकारानुसार देते हैं— अधिकारके क्रमसे चर्णिसत्रोकी संस्था

|            | and the constitution of the state of the sta |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8          | पेज्जदोसविहती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११२                       |
| 2          | प्रकृतिविभक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३०                       |
| ą          | स्थितिविभक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800                       |
| 8          | अनुभागविभक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८९                       |
| ų          | ( प्रदेशविभक्ति<br>शीणाझीण<br>स्थित्यन्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २९२<br>१४२<br><b>१</b> ०६ |
| Ę          | { बन्धक<br>सक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११<br>७४०                 |
| 19         | वेदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६६८                       |
| 6          | उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२१                       |
| 9          | चतुस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५                        |
| 90         | व्यञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                         |
| <b>१</b> १ | ्र सम्यक्त्व<br>े दशनमोहक्षपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४०<br>१२८                |
| १२         | सयमासयमलन्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                        |
| <b>₹</b> 9 | सयमलन्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64                        |
| १४         | चारित्रमोहोप <del>शमना</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                       |
| १५         | चारित्रमोहसपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५७२                      |
|            | पश्चिमस्कृत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                        |

# तृतीय अध्याय मृलागम-टीकासाहित्य प्रथम परिच्छेब घवला-टीका



कसायपाद्धृड और छक्खडागम पर विशाल टीकाएँ लिखी ययी हैं। यह टीका-साहित्य अपने गुण और परिमाण बोनो ही वृष्टियोंसे इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसे प्रन्थोंकी सजाएँ प्राप्त हैं। किसी भी विषयका टीका-साहित्य तब लिखा जाता है जब मूल प्रन्थोका ज्ञान लुप्त होने छगता है और आगमकी वशर्यांता अनिवाय हो जाती है। दिगम्बर परम्परामें उक्त दोनो मूलागमोंपर आचाय कुन्दकुन्दसे ही टीकाएँ लिखी जाने छगी थीं। शामकुण्ड, तुम्बूलराचाय, वप्पदेव वीरसेन आदि अनेक आचायाँने टीकाएँ लिखी।

हन्द्रनिन्द्रने अपने अतावतारमें लिखा है कि वप्पदेवके परचात् कुछ काल बीत जानेपर सिद्धान्तों के रहस्य ज्ञाता एलाचाय हुए। ये चित्रकूटके निवासी थे। इससे आचाय बीरसेनने सकल सिद्धान्तका अध्ययन किया। तत्परचात् गुरकी अनुज्ञासे वाटकप्रामके आनतेन्त्र जिनालयमें चट्खण्डसे पहले ज्याख्या-प्रज्ञप्तिको प्राप्त कर आगेके बन्धन आदि अठारह अधिकारोके द्वारा 'सत्कर्म' नामक छठे खण्डको रचना की। और इसको पहलेके पाँच खण्डोंमें निलाकर छह खण्ड किये।

#### धवला-टीका नामकरण

वीरसेनने पूर्वोक्त छह सण्डो पर बहुत्तर हजार व्लोक प्रमाण सस्कृतिमिश्रत प्राकृत-भाषामें 'भवला' नामक टीका लिखी । इस टीकाके नामकरणका कारण यह प्रतीत होता है कि अमोधवर्षकी उधाधि 'धवला' होनेके कारण इस टीकाका नाम उनकी स्मृतिमें रखा गया है । दूसरी बात यह है कि यह टीका अत्यन्त विश्वय और स्पष्ट है, इसी कारण इसे 'भवला' कहा गया ज्ञात होता है । तीसरी बात यह है कि यह टीका कार्तिक सासके धवल--- मुक्त प्रवाकी जयोदधीको समाप्त हुई थी, अत्याव सम्मव है कि इसी निमित्ता उक्त नामकरण हुआ है ।

१ अतानतार, प्रम १४७--१८४।

महत्त्व

जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमें वीरसेनके शिष्य जिनसेनने लिखा है 'टीका तो बीरसेनकृत ह बाकी तो या तो पद्धति कहे जानेके योग्य हैं या पिकता कहे जानेके योग्य हैं जिनसेनाचायका उक्त कथन कोरा श्रद्धा-मिक्त मूलक नहीं है किन्तु उसमें यथाथता है। और उसका अनुभव सिद्धान्तके पारगामी ही नहीं साधारण ज्ञाता भी धवला और जयबवला टीकाके अवलोकनसे सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इतनी वृहत्काय और शुद्ध सद्धान्तिक चर्चाओंसे परिपूण अन्य टीका जैन परम्परामें तो दूसरी है नहीं, भारतीय साहित्यमें भी नहीं है। फिर ये टीकाए तो प्राकृत-गद्यमें निबद्ध हैं, जिनके बीचमें कहीं-कहीं संस्कृत की भी पुट है और वह ऐसी शोभित होती है जैसे मणियोंके प्रध्यमें मूंगे-के दाने।

जिनसनके अनुसार सम्पूण श्रुतकी व्याख्याको अथवा श्रुतकी सम्पूर्ण व्याख्याको टीका<sup>र</sup> कहते ह । यह लक्षण वीरसेनकृत टीकाओमें पूरी तरहसे घटित होता ह। सम्भवतया वीरसेनकी टीकाको देखकर ही जिनसेनने टीकाका उक्त लक्षण बनाया जान पडता ह। सचमुचमें भवला और जयभवला जैन सिद्धान्त-की चर्चाओका आकर हैं। महाकमप्रकृतिप्राभत और कवायप्राभत सम्बन्धी जो ज्ञान वारसेनको गुरुपरम्परासे तथा उपलब्ध साहित्यसे प्राप्त हो सका वह सब उन्होंने अपनी दोनो टीकाओमें निवद कर दिया है और इस तरह-से उनकी ये दोनो टीकाएँ एक प्रकारसे दृष्टिवादके अगभूत उक्त दोनों प्रामृतोका ही प्रतिनिधित्व करतीं हैं। वे मूल वटखण्डागम तथा चूर्णिसूत्र सहित कसायपाहुडका ऐसा अग बन गइ और उन्होंने उन्हें ऐसा बात्मसात कर लिया कि उन्होंने अपना २ स्त्रीछिंगस्व छोडकर सिद्धान्तका पुस्लिगस्व स्वीकार कर लिया और षटमण्डागम सिद्धान्त भवलसिद्धान्तके नामसे तथा कसामपाहुड सिद्धान्त जयधवलसिद्धान्त के नामसे ख्यात हो गया । और इन्ही नामोंसे उनका <sup>४</sup>उल्लेख किया जाने लगा। इतना ही नहीं, किन्तु जो धवलटीकांके साथ बद्साण्डागम सिद्धान्तका पारगामी होता या उसे सिद्धान्तयक्रवर्तीके पदसे भी भूषित किया जाने लगा। ऐसी महत्त्वपूर्णं ये दोनो नीरसेनीया टीकाएँ हैं।

१ 'टीका श्रीबीरसेनीया शेषा यद्यति पश्चिकाः ।।३९॥'-ज अप । प्रश्ना

२ 'शाय प्राञ्चतमारत ववचित्तंत्रकृतमिश्रया । भणिप्रवाकन्यासेन प्रोक्तेक्ष क्रम्थ+ विस्तर ।।३७॥' ज॰ घ॰ प्र॰

३ 'इत्स्नाकुत्स्नश्रुतव्याख्ये ते टीकापन्त्रिके स्मृते ।।४०॥ वर्ण स्व प्रश्नाणः।

४ 'णड मुज्जित आयमसद्याम् । सिद्ध तु धवस्यु जयभवन् कास्य 11-स० पुर आ० १

प्राचित्रकत्रः

इत टीकामन्योंको इतना महत्व मिलनेका कारण वीरप्रेक्का बहुन है होंना तो हैं ही, जिसका परिषय भवला तथा जगमंबकाकी बत्येक पॅक्किस मिलता है, काय ही वीरपेनको प्राथाणिकता थी उसका एक कारण है। बीरपेन स्वामीको जो कुछ प्राप्त हुआ उसे उन्होंने जपनी शैलीमें ज्यों-का-त्यों निवक कर बेका ही उचित समझा। जिन विषयो पर उन्हें दो प्रकारके मत मिले, उनपर उन्होंने दोनो परस्पर विरोधी मतोंको ज्यो-का-त्यों दे विया और किसी एक पक्षमें अपना मत अथवा झुकाव ज्यकत नही किया। इस तरहके उवाहरण दोनों टीकाओंने बहुतायतसे मिलते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा— उससे प्रस्थकारकी निमलताके साथ-ही साथ जनपरम्पराको प्रामाणिक बनाये रखनेकी प्रकृति पर भी प्रकाश पडता है।

अनिवृत्तिकरण गुणस्यानवर्ती जीव संतकम्मपाहुडके अनुसार पहले सोलह कमप्रकृतियोका क्षय करके तब आठ कवायोंका क्षय करता है और कसाय-पाहुडके अनुसार पहले बाठ कवायोंको क्षय करके पश्चात् सोलहका क्षय करता है। इसके सम्बन्धमें वीरसेन स्वामीने जो लिखा है, सम्बद्ध सैद्धान्तिक चर्चाको छोडकर उसका सक्षिप्त जाशय यहा दिया जाता है—

''शक्का—दोनो वचनोंमेंसे कोई एक वचन ही सूत्ररूप हो सकता है क्योंकि जिन अन्ययाबादी नहीं होते। अत उनके वचनोमें विरोध नहीं होना चाहिये?

समाधान-आपका कहना ठीक है किन्तु ये दोनो जिनेन्द्रके वचन न होकर उनके पश्चात् हुए आचार्यों के वचन हैं। इसलिये जनमें विरोध होना संभव है।

शका—तो फिर आचार्योंके द्वारा कहे गये सतकस्त्रपाहुड और कसायपाहुड सूत्र कैसे हुए ?

समाधान—रीर्धकूरोंके द्वारा कथकपरे प्रशिपादित और वथवरोंके द्वारा सम्बरूपमें रिवित बारह अंच जामार्थपरम्परासे निरम्तर चले वाले की । परम्तु कालके प्रभावसे बुद्धिके उत्तरीरचर सीच होने पर और उन अगोंकी वारण करने वाले जोग्य पात्रके अवावमें वे उत्तरीरचर सीच होने वये । इसकिये जागे को क बुद्धि वाले पुरुषोंका सभाव देखकर, जात्वन्त पापभीक और गुक्ष परम्परासे बुद्धावाको सहण करने वाले आचार्योंने सीर्थिककेवके समसे अविद्याद्य विचेत्र के सुसक्ते अविद्याद्य के विद्याद्य उत्तरी अनुत्रपता होनेका विद्याद है।

t seme good, to name east t

सका-यि ऐसा है तो उक्त दोनो ही कथनोका द्वादशागका अवयय होनिसे सुत्रपना प्राप्त होता है ?

समाधान—उन दोनोंमेंसे कोई एकको सूत्रपना अले ही प्राप्त हो, किन्तु दोनोंको सूत्रपना नही प्राप्त हो सकता, क्योंकि उन दोनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है।

शका—तब सूत्रविरुद्ध लिखनेवाले आचायको पापमीर कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान—यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त दोनों कथनोमेंसे किसी एक ही कथनका संग्रह करनेपर पापभी ख्ता नहीं रहती। किन्तु उक्त दोनों कथनोका सग्रह करने वाले आचार्योंके पापभी ख्ता नष्ट नहीं होती।

शका-उक्त दोनो वचनोमेसे कौन वचन सत्य हैं ?

समाधान—इस बातको तो केवली अथवा श्रुतकेवली ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता । अत उसका निषय न होनेसे वतमान कालके पाप भीक आचार्योंको दोनो ही वचनोका सग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीक्ताका विनाश हो जायगा ।

इस प्रकारके पापभी क आचायके कथनमें अप्रामाणिकताकी अशका नहीं की जा सकती।

#### व्याख्यान शैली

षट्खण्डागमके सूत्र अल्पाक्षर होने पर भी असन्दिग्ध हैं—पढ़ते ही शब्दाथ-का बोध हो जाता है। किन्सु उनमें जो सार भरा हुआ है उसका तो आभास भी साधारण पाठकको नहीं हो पाता। अत बीरसेनाचार्येने अपनी घवला टीकाके द्वारा सूत्रोके शब्दाधको न कहकर उनमें भरे हुए सारको ही प्रकट किया है। किन्सु वह सार उद्घाटन भी ऐसा है कि उससे सूत्रगत प्रत्येक शब्दकी स्थित स्वत स्पष्ट हो जाती है और यदि क्वचित् कदाचित् किसी सूत्रमें कोई शब्द भूलछे छूट गया हो तो विचारशील पाठकको यह प्रतिभास हुए बिना नहीं रहता कि अमुक शब्द यहाँ छूट गया है। इसका एक उदाहरण दे देना उचित होगा।

धवलासहित घटखण्डागमकी जो प्रतिलिपि मूडिबडीसे बाहर गई उसमें जीवट्टाणके संतप्ररूपणा अनुयोगद्वारके ९३ वें सूत्रमें 'संजद' दाख्द लिखनेसे छूट गया। किन्तु वीरसेन स्वामीकी टीकाके अनुशीलनसे वह बराबर प्रकट होता है कि सूत्रमें 'सजद' शब्द छूटा हुआ है। बादको जब म्युविही की वाड्पत्रीय प्रतिसे मिलान करनेकी सुविधा प्राप्त हुई तो उसमें 'संबद' सब्द पाया गया ।

भवलाकी व्याक्यानवीकोपर प्रकाश बाक्रमेकी दृष्टिसे यहाँ उस विरानवें सूत्रकी टीकाका अर्थ दिया जाता है। वह टीका संस्कृतमें है। यहाँ यह बत्तला देना उचित होगा कि यद्यपि भवलाटीका सस्कृतमिश्चित प्राकृत-भाषामें निवद है तथापि सस्प्रस्पणाके सूत्रोंका व्याक्यानसंस्कृतभाषा प्रधान है। अस्तु,

'सम्यक्मिण्यादृष्टि, असंयतसम्यादृष्टि, संयतासयत और सयत गुण-स्थानोंमें मानुषी नियमसे पर्याप्तक होती हैं ॥९३॥ यह सूत्राथ है। इसकी टीकाका अर्थ इस प्रकार है—

शका—हुण्डावसर्पिणी कालमें सम्यग्दष्टी जीव स्त्रियोंमें क्या नही उत्पन्न होते ?

समाधान---नही उत्पन्न होते।

शका-यह किस ध्माणसे जाना ?

समाधान-इसी आर्षसे जाना ।

शंका-इसी आवसे तो द्रव्यस्त्रियोका मीक्ष जाना भी सिद्ध हो जायेगा ?

समाधान—नही, क्योकि वस्त्रसहित होनेसे उनके सयतासयत गुणस्थान होता है अतएव उनके सयम उत्पन्न नहीं होता ।

शंका—वस्त्रसहित होते हुए भी उन द्रव्यस्त्रियोंके भावस्थमके होनेमें कोई विरोध नहीं होना चाहिये?

समाम्रान-उनके भावसमम नहीं है, यदि उनके भावसमम होता तो भावससमके अविनाभावी वस्त्रादिका ब्रहण करना सभव नहीं था।

शका-स्त्रयोमें भौदह गुणस्थान कैसे हो सकते हैं ?

१—'सामामिन्छ।इट्ठी-वसंनदसमाइटिठ-संनदासंनददाणे णियमा पन्नस्याको ॥९१॥
दुण्डावसपिण्यां श्लीषु सम्यग्वस्य किन्नोत्पवन्ते १ति वेद, नोत्पवन्ते । कुतोऽ
वसीयते? नस्मादेवावांत् । अस्मादेवावांत् द्रव्यक्षीणां निष्टंति सिद्धवेदिति वेद्य,
सवासस्वादमत्याख्यानगुणास्थितानां संयमानुपपते । भावसंयमस्तासां सवाससामध्य
विरुद्ध इति वेद्य, न तासां भावसंवमोऽस्ति भावासवमाविनामाविवद्याश्रुपादानाम्यथानु
पपत्ते । कर्य पुनस्ताद्ध चतुर्दश्रुगुणस्थानानीति वेद्य, मावस्त्रीविश्विष्टमनुष्यगती
तत्सस्वाविरोशाद् । भाववेदो वादरक्रवाथानीपर्यस्थीते व तत्र चतुर्दश्रुगुणस्थानानां
सम्भव इति वेद्य, अत्र वेदस्य प्रापान्याम्ययद्ध । यतिस्तु प्रवाना न साराष्
विनद्यति । वेदविद्येषणायां यती व तानि संभवतीति वेद्य, विनष्टेऽप्रि विद्येषणे उपचारेण
तद्धयपदेशमादशानमनुष्याती तत्सस्वाविरोशाद । मह्यव्यावयोद्धे व्यवदिग्रतिपक्षामावादः
स्रामस्वान्त तत्र वक्कस्यमस्ति ।।

समायान-भावस्त्री अर्थात स्थीनेदके उदयसे मुक्त मनुष्यमतिमें खीवह मुणस्थानोका सस्य माननेमें कोई विरोध नहीं है।

षांका---नीवें गुणस्यानके ऊपर भावजेंद नहीं पाया जाता, अत स्वीवेदके उदयक्षे युक्त मनुष्यमतिमें चौदह गुणस्थान सभव नहीं है ?

समाधान---यहाँ वेदकी प्रधानता नहीं है। गतिकी प्रधानता है और वह पहले नष्ट नहीं होती।

शंका—फिर भी वेदविधिष्ट गतिमें तो चौदह गुणस्थान सभव नही हुए ? समाधान—वेदविशेषणके नष्ट हो जाने पर भी उपचारते स्त्री पुरुष आदि सज्ञाको घारण करने वाली मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थानोके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

उक्त चर्चा जन सिद्धान्तकी मान्यताओं से सम्बद्ध होनेके साथ ही साथ दिगम्बरत्व और क्ष्रोताम्बरत्वके मूलकारण वस्त्र और स्त्रीमृक्ति सम्बन्धी विवादसे सम्बद्ध है। क्ष्रेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीको मोक्ष मानता ह, विगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता ह। किन्तु उक्त सूत्रमें मानुषीके चौदह गुणस्थान बतलाये हैं। इसीपरसे उसकी टीकामें उक्त विवादको स्थान दिया गया ह। चौदह गुणस्थान होनेका मतलब ही मोक्षलाभ है क्योंकि चौदहनें गुणस्थानको प्राप्त करनेके पश्चात ही मृक्तिलाभ होता है।

इसीसे टीकामें शका की गई है कि इसी आवसे ब्रव्यस्त्रियोको भी मोक्ष सिद्ध हो जायेगा, क्योंकि मानुषीके चौदह गुणस्थान ९३ वें सूत्रमें बतलाये हैं। किन्तु गुणस्थानोकी तरह मागणाएं भी मावप्रधान हैं उनमें भी भावकी मुख्यता है। अस मानुषीसे आकाय उस मनुष्यसे हैं जिसके क्षरीरसे पुरुष होते हुए भी अन्तरगमें स्त्रीवदका उदय है। उसे ही भावस्त्री कहते हैं और स्त्री-शरीरधारीको ब्रव्यस्त्री कहते हैं। भावस्त्रीके ही चौदह गुणस्थान होते है, ब्रव्यस्त्रीके नही।

क्वेताम्बरीय शास्त्रोंके अनुसार भी सम्यम्दृष्टि जीव परकर स्त्रीपर्यायमे जन्म नहीं लेता । जैन कमसिद्धान्तका यह एक सवसम्मत नियम है । किन्तु बाइसवें तीयक्कर मिल्लिनामको क्वेताम्बर परम्परामें स्त्री माना ह । तीर्थक्कर प्रकृतिका नन्य सम्यग्दृष्टिके ही होता है तथा तीर्थक्कर होने वाला जीव सम्यक्तके साथ ही जन्म लेता है । अत इस सिद्धान्तके अनुसार कोई तीर्थक्कर स्त्री नहीं हो सकता । किन्तु खेताम्बर परम्परामें ऐसा मान लिया गया और उसे हुण्डावसर्पिणी कालका दोष माना है । उसीको लक्षमें रखकर बीरसेन स्वामीने

१ 'इसअब्बेदा पण्णता-उत्तसम्म मब्सहरणं इत्थी तित्थं । स्था १० क्षा ।

प्रारम्भमें ही यह र्यका उठाई है कि कुण्डाक्यनिणीमें रिक्योंमें सम्यक्षित क्यों उरपन्न महीं होता ।

व्वेतास्थरीय टीकाकारोंने भी कर्मोसंद्वान्तके उक्त कथनकी संगति अपनी उक्त मान्यताके साथ बैठानेके लिए उसमें अपनाद और विंशा है कि सम्बन्धिट स्त्रीनपुंसकोंमें उत्पन्त नहीं होता, यह बहुतानसकी अवेशा है, कदाचित् हो भी जाता है। किन्तु पञ्चसंग्रहकारने इस तमोक्त अपनादकी चर्चां नहीं की। यह उल्लेखनीय है। अस्तु

इस तरह श्री वीरसेन स्वामीने अपनी भवलाटीकामें प्रत्येक सूत्रका व्यास्थान करते हुए उससे सम्बद्ध सैद्धान्तिक चर्चाओंका उपपादन करके खूब विश्लेषण किया है और गृद्ध से-गृद विषयको सरलरूपसे स्पष्ट किया है।

#### विषय-परिचय

यो तो षटलण्डागमके थिषय परिचयसे धवलाका विषय-परिचय हो ही जाता है क्योंकि वह उसकी टीका है तथापि सात हजार सूत्रोकी बहत्तर हजार क्लोक प्रमाण टीकामें ऐसी भी बहुत-सी प्रासगिक चर्चाए हैं जिनका भूस ग्रम्थके विषय-परिचयमें आभास नहीं हो सकता। साथ ही जिम शैलीसे धवला-का प्रारम्भ किया गया है उसका परिचय करामा भी उचित है।

जिन, श्रुतदेवता गणधरदेव, घरसेन, पुष्पवन्त और भूतवलीको नमस्कार करनेके पश्चात प्रथम सुत्रकी उत्थानिकाके रूपमें थीरसेनने एक गाथा दी हैं—

> मगल णिमित्त-हेऊ परिमाण णाम तह य कलार। बागरिय छप्पि पच्छा वक्खाणउ सरवमाइरियो ॥१॥

इसमें कहा है कि मगल, निमित्त, हेचु, परिमाण, नाम और कर्जा इन के बातोंका व्याख्यान करनेके पक्ष्यात् आधायको आस्त्रका व्याख्यान करना चाहिये। इसे बीरसेनस्वामीने आचाय परम्परासे आगत न्याय कहा है और इसलिए सबसे प्रथम उक्त की बातोका कथन अपनी ववला टीकाके प्रारम्भमें किया है। बीरसेन स्वामीसे पहले तिलोमपण्य सिंधें ही उक्त गायासे मिलती

१ 'मणुस्तेष्ठ सम्महिट्ठी श्रमीनपु समेह्न न उथक्जाह कि प्राचुर्येष्ट्रचनस्, कादानिस्कास् मनति -सि च्, १ ४३।

<sup>&#</sup>x27;तिर्यम् मनुष्येषु स्त्रीवेद-वषु'सम्बद्धिषु सम्बद्धिरतसम्बन्ध्येस्त्रादानाचात्, एतच्य प्राचुंयमाश्रित्योक्तम्, तेन मस्कित्वामिन्यादिमिनं व्यक्तियारः'। —सप्त दी न्यू २१७।

२ 'मंतक-कारण-हेदू सत्थरस प्रमाधानाम ऋषारा । पढमं निय बहिद्रव्या एसा सांहरिय-परिभासा ॥७॥ ति प , १ अ )

जुलती बाबा पानी जाती है जिसमें उनत है बातोका प्रथम कथन करनेको 'मानाय-परिभाषा' कहा है। इससे पहलेके किसी ग्रन्थमें इस जानायपरम्परा-गत न्यायके दशन नहीं होते।

तिल्लीयपण्यस्तिके ही प्रारम्भमें एक याथा द्वारा बतलाया है कि 'जो नय' प्रमाण तथा निक्षेपके द्वारा अथका निरीक्षण नहीं करता, उसको अयुक्त पदाय युक्त और युक्त पदाय अयुक्त प्रतीत होता है।' इसी बातको लक्ष्यमें रखकर वीरसेन स्वामीने प्रत्येक प्रकरणमें यथास्थान नय-निक्षेपके द्वारा प्रकृत अथका विवेचन किया है। उनके नयविषयक विवेचनका विशेष आधार सिद्धितका सन्मति सुत्र रहा है और उन्होंने उसके नयकाण्डका उपयोग बहुतायतसे किया है।

नय निक्षेप योजनाके द्वारा 'मगळ' का विश्लेषण और निरूपण करने के पश्चात वीरसेन स्वामाने षटलाण्डागमके मगलसूत्र णमोकारमत्रके अथका विवेचन सुन्दर रीतिसे किया है। मगलके पश्चात निमित्त, हेतु आदिका कथन करके प्रस्थकर्ताका कथन किया है और उसमें बतलाया है कि कर्ता दो तरहके होते हैं—अथकर्ता और ग्रन्थकर्ता। अर्थकर्ता तो भगवान महावीर हैं। उन्होंने पचशैलपुर (राजगृही) में विपुल नामक पवत पर श्रावण शुक्ला प्रतिपदके विन सूर्योदय होनेपर अपनी प्रथम यमदेशना दी थी।

ग्रन्थकर्ताका वणन करते हुए भगवान् महावीरके प्रधान शिष्य गौतम गणघरसे हादशांगकी परम्परा जिस कमसे प्रवाहित तथा कमश विजुन्त होती हुई धरसेना-चाग्रको और जनसे पुष्पदन्त और भूतविलिको प्राप्त हुई जसका कथन किया है। और जन्तमें लिखा है—िक इस ग्रन्थके मूलतत्रकर्ता वद्ध मान भट्टरक है, अनुतन्त्रकर्ता गौतम स्वामी हैं और उपतन्त्रकर्ता भूतविल, पुष्पदन्त आदि मुनिवर हैं। तिलोयपण्णित (१-८०) में गौतम गणघरको जपतन्त्रकर्ता और शेष आचार्योको अनुतन्त्रकर्ता कहा है।

प्रथम खण्ड जीवस्थानका अवतार करते हुए अवतारके चार भेद कहे हैं— उपक्रम, निकेप, नय और अनुयोग। तथा उपक्रमके पाँच भेद यतिवृषभके विणि-स्त्रोके अनुसार कहे हैं—आनुपूर्वी नाम प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इन सबके कथनके पश्चात मूलग्रन्थका व्याख्यान आरम्भ होता है।

१ जो ण पमाणणयेहि णिक्सेबेणं णिरमसदे अत्थं। तस्साजु तं जुत्तं जुत्तमजुतां च पडिहादि ।।८२॥ ति प १अ ।

पंचिवहो उनक्कमो । तं जहा—आणुपुनी णाम प्रमाणं वन्तन्वदा अल्याहियारो
चेदि'—क पा , भा १ पृ १३ । 'सो वि उनक्कमो पंचिवहो आणुपुच्ची, णामं, प्रमाणं
वक्तव्यदा, अल्याहियारो चेदि ।'—वट्खं पु १ पृ ७२ ।

दूसरे सूत्रका व्यास्थान करते हुए कारह वंगों बीर शैयह पूर्वोके निषयका और पर्योका कवन किया है। फिर बसकाया है कि शीवस्थानका कीन अनुयोगदार दिसीय पूर्वके अन्तर्वत कर्मप्रकृतिके किस प्रवाणके किस-किस अधिकारसे लिया गया है। इसके पहुचात् मूलसम्बन्त निरूपक शौवह मामकार्का, फिर शौवह गुणस्थानोंका और तत्त्पस्चात् मार्गकार्कोमें गुणस्थानोंका बीरसेन स्वामीने अपनी टीकामें यथास्थान शका-समाधानपुषक बढी सुगम रीतिसे किया है।

इसके पश्चात उन्होंने उक्त कथनके आध्यसे विशेष कथन किया है। यह कथन घट्खण्डागम पुस्तक हो के रूपमें प्रकाशित हुआ है। इसमें मूळसूत्र नाहीं है केवल घवला है। उसका प्रारम्भ करते हुए उन्होंने लिखा है—'आब सत्-प्ररूपणांक सूत्रोंका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर उनकी प्ररूपणां कहेंगे। प्ररूपणां किसे कहते हैं ? ओष (सामान्य) और आवेश (विशेष) की अपेक्षा गुणस्थानों जीवसमासोंमें, पर्याप्तियोंमें, प्राणोंमें, संज्ञाओंमें, गतियोंमें, इन्द्रियोंमें, कायोंमें, वेदोमें कथायोंमें संयमोंमें, दशनोंमें, लेक्याओंमें सम्यक्त्योंमें, सज्ञी-असंज्ञियोंमें, आहारी अनाहारियोंमें और उपयोगींमें पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषत करके जो जीवकी परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपणां कहते हैं। कहा भी है—"गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, चौदहमागणांए और उपयोग ये क्रमसे बीस प्ररूपणांए हैं।'

सत्प्रकपणाके सुत्रोमें इन बीस प्रकपणाओं में से शेष प्रकपणाओं का अर्थ तो वतलाया है किन्तु प्राण, सज्ञा और उपयोग प्रकपणाका अर्थ नही बतलाया—पच-सप्रहमें इनका कथन है और वीरसेनस्वामीने उसका अनुकरण करते हुए बीस प्रकपणाओं का कथन किया है। इसीसे जो यह शका उठाई है कि ये बीस प्रकपणाए सूत्रोक्त हैं या नहीं ? यदि सूत्रोक्त नहीं हैं तो ये प्रकपणा नहीं हो सकती, क्यों कि सस्प्रकपणाके सूत्रोमें जो बात नहीं कहीं गई, उसे वै कहती हैं। और यदि ये सूत्रान्तुसार कही गई है कि तो जीवसमास, प्राण, पर्याप्ति, उपयोग और सज्ञा प्रकपणाका मागणाओं किस प्रकार अन्तर्मां होता है उस प्रकार कहना चाहिये।

इस शकासे तथा बीस प्ररूपणाओका निर्देश करनेशाकी गायाके उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उक्त बीस प्ररूपणाओंका आधार भने ही सत्प्ररूपणाके सूत्र रहो, किन्तु यह वस्तु वीरसेन स्वामीको मूळमूत उपज नहीं है और न सत्प्ररूपणाके

 <sup>&#</sup>x27;गुण जीवा पञ्चत्ती पाणा सण्णा व मन्माणाओ य । उधकोगो वि य कमसो वीसंतु
 प्रस्त्वणा भणिया ॥—पट्खं यु २, ४, ४११ ।

३ 'अब स्वादिषं विश्वतिविधा प्रक्षपणा किसु स्त्रीणीका उत्त नीकाँति । प्यट्सं, शु २, १, ४१३ ४१४ ।

## २२४ ' वेनसाहित्यका इतिहास

सूनोंने ही उस प्रकारका कथन है। उन्होंने जो गाथा उद्मृत की है यह दि॰ प्राकृत प्रश्न्यसंप्रहके जीवसमासनामक प्रथम प्रकरणकी दूसरी गाथा है। और जीवससासप्रकरणमें बीसी प्रकपणाओंका कथन है। सम्मवत्या उसीके अवसम्बन्धे बीरसेन स्वामीने बीस प्रकपणाओंका विस्तारसे निरूपण किया है। यह विस्तार अवस्थ ही सनको प्रतिमाका समस्कार हो सकता है।

जीवट्ठाणके द्रव्यप्रमाणनामक अनुयोगढारके व्याख्यानको आरम्म करते हुए वीरसेन स्वामीने जो मगळाचरण किया है उसमें 'दळ्वणिओगं गणियसार' सिसकर द्रव्यानुयोगको गणितसार कहा है। चूकि इस अनुयोगढारमें जीवोकी संख्याका वणन है अत इसमें गणितकी प्रधानता ह। स्व॰ डा० अवधेश नारायण-सिहका एक अग्रेजी निबन्न ष ट्खण्डागमकी चतुथ पुस्तकके आदिमें प्रकाशित हुआ है और पाँचवी पुस्तककी आदिमें उसका हिन्दी अनुवाब प्रकाशित हुआ है। उसमें गणितके उक्त अधिकारी विद्वानने लिखा है—

वीरसेन तत्त्वज्ञानी और धार्मिक दिव्य पुरुष थे। वे वस्तुत गणितज्ञ नही थे। अत जो गणितशास्त्रीय सामग्री ववलाके अन्तगत है वह उनसे पूर्ववर्ती लेखकोकी कृति कही जा सकती है और मुख्यतया पूबबत टीकाकारोकी। जिनमेंसे पाँचका इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें उल्लेख किया है। ये टीकाकार कृत्य-कुन्द, शामकुन्ड, तुबुलूर, समन्तभद्र और वप्यदेव थे, जिनमेंसे प्रथम लगभग सन् २०० के और अन्तिम सन् ६०० के लगभग हुये। अतः धवलाकी अधिकाश गणितशास्त्रीय सम्बन्धी सामग्री सन् २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है। इस प्रकार भारतवर्षीय गणितशास्त्रके इतिहासकारोके लिए धवला प्रथमश्रेणीका महत्त्वपूण ग्रन्थ हो जाता है क्योंकि उसमें हमें मारतीय गणितशास्त्रके इतिहासके सबसे अधिक अन्धकारपुण समय, अर्थात् पाचवीं शताब्दीसे पूबकी बातें मिलती हैं। विशेष अध्ययनसे यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि घवलाकी गणितशास्त्रीय सामग्री सन् ५०० से पूवकी है। उदाहरणाय, षवलामें वर्णित अनेक प्रक्रियाए किसी भी अन्य ज्ञात प्रन्थमें नही पायी जाती तथा इसमें कुछ ऐसी स्यूलताका आभास भी है जिसकी झलक पश्चात्के भारतीय गणितशास्त्रसे परिचित विद्वानोको सरलतासे मिल सकती है। घवलाके र्गणितभागमें वह परिपूर्णता और परिष्कार नहीं है जो बार्यभटीय और उसके परचात्के प्रम्थोमें हैं।

विद्वान् लेखकने धवलान्तर्गत गणितशास्त्रके सम्बन्धमें जपने लेखमें विस्तारसे प्रकाश डाला है। अत यहां उसकी विश्वेष चर्चा नहीं की है।

सेमप्रमाणका कथन करते हुए कहा है कि जगतश्रेषीके जनको स्रोक

कहते हैं। मार्च सात "राजु इसाल सामाज़के प्रदेशोंकी: करवाईको: क्राज़केमी कहते हैं । तथा विर्यन्तीकके मध्यम जिस्तारको शाबु सहते हैं । इस पर यह शंका की। गई है कि विशंकारेकका अन्त स्वकृतुरमक समुद्रकी वेदिकासे उस और कितना स्थान आकर होता है ? तो चतर विया बया है कि असंस्थात हीयों जीर समुद्रोंके व्याससे जितने मोजन कके हुए हैं उलके सरवासगुणा जाकर तिर्येग्लोकका जन्त आता है और उसका समर्थन विलोबपम्मतिसे किया गया है। ग्रष्ट भी स्वष्ट कर विका है कि इस प्रकार क्यों करतेसे परिकर्मसे भी विरोध नहीं आता है। तब पून संका की यह है कि अन्य व्यास्पानींत ती, विरोध आता है ? सो कह दिया कि वे सब व्याख्यानाभास है। सन्हें व्याख्याना वास सिद्ध करके तथा अन्य एक-दो आमित्तयोका निर्देशन करके अपने अर्थका समयन करनेके पश्चात् वीरसेनने किखा है-'यद्यप्रि यह अर्थ पुर्वाचार्योके सम्प्रदायके विरुद्ध है तथापि आगमके आपार पर और युक्तिके बलसे हमने उसका प्रक्रपण किया है। इसलिये इस विषयमें यह इसी प्रकार है ऐसा अध्यह न करते हुए अन्य अभिप्रायका असग्रह नहीं करना चाहिये क्योंकि अदीन्द्रिय पदार्थीके विषयमें छत्तस्य जीवोंके द्वारा कल्पित युक्तियोको निर्णायक नही माना जा सकता ।

इसी तरह क्षेत्रानुगमद्वारमें लोकके माकारको लेकर बीरसेन स्वामीने अपने एक नये व्यक्तिमका सयुक्ति स्थापन किया है। लोकका बाकर बाकर बाकर बाकर मागमें वेत्रासन, मध्यमें झान्लरी बीर कच्च भागमें मूदंगके समान माना नया है। किन्तु घवलाकारने उसे स्वीकार नहीं किया, नयों कि लोकको सात राजुका वन प्रयाण कहा है और ऐसा बाकार मामनेसे वह प्रमाण कही बाता। इस बातको प्रमाणित करनेके लिये छन्होंने अपने गणितकामको विविध और अधुसपूर्व प्रक्रियाओं हारा छक्त बाकारवाले लोकका क्षेत्रफल निकाला है को जयस-वेजीके घन १४३ राजूसे बहुत कम बैठता है। वत. उन्होंने लोकका आकार पूर्व परिचम जिलामें तो उन्हां महान है किन्तु उत्तर दक्षिण दिशामें सवत्र सात राजू ही माना है। इस सरह मानको उसका क्षेत्रफल ने४३ राजू बैठ बाता है तथा हो दिशामों उसका लाकार ने४३ राजू बैठ बाता है तथा हो दिशामों उसका लाकार नेपालन, सल्लरी सीर मुद्यके बाकार भी विकाई देशा है।

जन्मर करनी जवाँका उपसद्धार करते हुए उन्होंने कहाँ है कि कीकका बाहुत्य सहर राज् बानना करणानुयोगसूचके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी न सी

<sup>&#</sup>x27;पसी जत्थी जद्दवि पुञ्चाद्दियसंथवायविकको तो वि तंत जुसिक्केण सम्बोदि पक्षविद्धो । तदो द्यमित्वे वेचि णेद्दासंगदो कायञ्चो, अदिवत्वविसय छद्दवेत्यवियप्यकश्चरीर्था णिण्णवदेवसाणुकवस्तियो ।'

विश्वि है और न निर्वेध ही है। अत कोकका ऐसा ही बाकार मानता चाहिये। "स्थानानुगमदारमें सासादनसम्यव्धिट जीवोका स्पर्धेकेड कराजाते हुए प्रसंस्वध्य असल्यात-दीप समुद्रोंके ऊपर फैले हुए ज्योतिष्क देवोंका ( चन्त्र जीर उसके परिवाररूप गृह, नसन आदिका) प्रमाण भी मणितकास्त्रके अनेक करणसूत्रोंके दारा निकाला गया है। कहावत प्रसिद्ध है कि तारोको कौन यिम सकता है? उन्हों तारोंको गणना गणितके अनुसार की गद्द है। (पू १५०-१६०)

इसी प्रकरणमें द्वीपो और समुद्रांका को त्रफल अनेक गणितस्त्रोंके द्वारा पृथक-पृथक और सम्मिलित रूपसे निकालनेकी प्रक्रियाएँ दी गई हैं और यह भी सिद्ध किया है कि इस मध्यलोकमें कितना भाग समुद्रोसे अवस्द्ध है। (भा॰ ४, पृ॰ १९४-२०३) इस तरह इज्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम और स्पर्शानुगम अधिकार गणितशास्त्रकी दिन्दिसेभी महस्त्रके है।

इसी तरह कालानुगममें कालविषयक अनेको शकाओंका अपूव समाधान किया गया है। जीवस्थानके शेष अनुयोगढारोमें भी जैन सिद्धान्त विषयक अनेको चर्चाए चर्चित हैं। उन सबका संकेत करना भी यहाँ शक्य नहीं है। च्लूलिकाके सम्यक्त्वोपित्त जूलिका नामक अधिकारके सूत्र ११ में कहा है कि अढाई द्वीप समुद्रोमें स्थित पन्द्रह कमभूमियोमें जहाँ जिस कालमें जिन केवली और तीथ दूर होते हैं वहाँ जीव दशनमोहनीय कमका क्षपण करता है। इस सूत्रकी व्याख्यामें वीरसेन स्वामोने कहा है यहाँ पर जिन अव्यक्ष करके, जिन दशनमोहनीयकमका क्षपण करते हैं ऐसा कहना चाहिये, अन्यथा तीसरी पृथितीसे निकले हुए कृष्ण आदिके तीथकरस्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्योका व्याख्यान है। इस व्याख्यानके अनुसार दुषमा, अति दुषमा सुषमा और सुषमा कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोके दशन मोहनीयकी क्षपणा नहीं होती, शेष दोनो कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोके दशन मोहनीयकी क्षपणा हाती है। इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर तीसरे कालमें उत्पन्न हुए बढाकुमार आदिके दशनमोहकी क्षत्रणा देशों जाती है। यहाँ यह व्याख्यान प्रधानक्ष्मसे अहण करना चाहिये।

इसका यह मतलम हुआ कि जो उसी भवमें जिन या तीर्यक्कर होनेवाले होते हैं वे तीयक्करादिको अनुपस्थितिमें तथा तीसरे कालमें भी दर्शनमोहका क्षपण करते हैं। यह अपवाद कथन धवलाके सिवाय अन्यत्र नहीं देखा जाता।

चूलिका का यह अधिकार व्याख्यानकी वृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूण है।

१ पट्खं ० पु० ४, प० १२ २२।

र बदर्ख पुरु इ, ए० १४६ २४७।

इसके १६ में सूचके व्याक्तानमें ववछाकारने कसामपाहुडचूर्णिसूत्रोंके वनुसार सक्तकवारित्रकी प्राप्तिका कथन करते हुए बीपशिक वारित्रकी प्राप्तिके विद्यानमें-असन्तानुबन्धी विसमोजना और वर्शनमोहनीयके छपशमका कथन, कथामोपशमनाका कवन, उपकाश्तकपायके पतनका क्रम, फिर कामिक वारित्रकी प्राप्तिका विद्यान बादि कथन बहुत ही विशव रीतिसे विमा है, जो बन्यत्र नहीं पामा जाता।

कृति-अनुयोगद्वारके बादिमें मगलके निमित्तते निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्तां बादिका पुन विवेचन घवलाकारने किया है, जिसमें कर्ताके निमित्ततें भगवान् महावीर, उनके समवसरण कादिका वर्णन उल्लेखनीय है। उनमें भगवान् महावीर-की सवज्ञताको भी सिद्ध किया है।

भगवान महाबीरकी आयु मोटे रूपसे बहुत्तर वर्ष मानी जाती है तथा मोटे रूपसे हो नौ मास गभस्चकाल, तीस वष कुमारकाल, १२ वेष छ्यास्यकाल ( तपस्पा काल ), और २० वय केवलिकाल कहा जाता है। किन्तु ववलाकारने 'अण्णे के वि आहरिया' करके अन्य आचार्योंके मतसे उक्त कालका प्रतिपादन किया है। वह अन्य आचार्योंका मत गर्भमें आनेके दिनसे लेकर निर्वाण प्राप्त करनेके दिन तककी गणनाके आधार पर स्वापित है। उसे हम ठीक-ठीक कालगणना कह सकते हैं। उसके अनुसार भगवान महावीरकी आयु ७१ वर्ष ३ मास २५ दिन थी। उसका हिसाब इस प्रकार है-आसाद शुक्ल पष्ठीके दिन भगवान महावीर विशलाके गर्भमें आये । और वहां नौ माह आठ दिन रहकर चैत्र शुक्ला त्रयोदशीके दिन उन्होने जन्म लिया । चैत्र मासके वो दिन, वैसाखको आदि लेकर २८ वष, पुन वैसाखसे लेकर कार्तिक पयन्त सात मास कूमाररूपसे विताकर मगसिर क्षणा दसमीके दिन उन्होंने प्रवज्या धारण की । अत २८ वष ७ मास, १२ दिन पयन्त वह घरमें रहे । अब छद्यस्थकाल लीजिये मगिसर कष्णपक्षकी एकादशीसे लेकर मगसिरकी पूर्णिमा तक २० दिन, फिर पौष माससे लेकर बारह वय, फिर उसी माससे लेकर चार मास, चूकि उन्हें वैसाख गुक्ला दशमीके दिन केवलजानकी प्राप्ति हुई, अत वैसासके वश्वीस दिन, इस तरह बारह नण पांच मास, पन्त्रह विन तक भगवान महाबीर छचत्य रहे । जब केवली काल की जिए- वैसाख शुक्ल वहांकी एकादणीतें लेकर पृणिया तक पांच दिन. फिर क्येच्टिस लेकर २९ वर्ष, फिर क्येच्टिस ही लेकर आसीज पर्यन्स पाच मास, फिर कार्तिक मासके कुछा पहाके बौदह दिन किताकर मुनत ही नये। बानायस्याके दिन सब वेबेन्सोंने मिलकर निर्वामपुका की, इसकिये जस विनको भी सम्मिलित

१ षट्सं , पु. ९, ५० १२१-१२६।

कर लेनेपर १५ दिन होते हैं। यस २९ वर्ष ५ मास: २० किन सके अग्यक्त महाबीर केवली रहे।

९ मास ८ दिन + २८ वं० ७ मा० १२ वि० + १२ वं०. ५ मा०, १५ दि० + २९ व० ५ मा०. २० दि० इस सब कालका जोड़ ७१ वर्ष, ६ मास: २५ दिन होता है। इतनी ही महावीर भगवानुकी आयु बैठती है। किन्तु अब चीये कालमें ७५ वच ८ माह १५ दिन शेष ये तब भगजान महावीर सभमें आये में और उनके निर्वाणके पहचात तीन वध, ८ माह, १५ बिन बीतनेपर श्रावण कृष्णा पडवाके दिन पाचने दुषमा कालका प्रवेश हुआ। इस हिसाबसे भयवान् महावीरकी बाय बहसर का ठहरती है। इस तरहसे बोनोमें ८ माह ५ दिन का अन्तर पडता है।

इन दोनो उपदेशोमेंसे कीन ठीक हर ? इस प्रश्नके उत्तरमें वीरसेन स्वामीने लिखा है-'इस विषयमें एलाचायका वस्स्य ( वीरसेन ) अपनी जवान निकालना नहीं चाहता. क्योंकि न तो इस विषयमें कोई उपदेश प्राप्त है और न उक्त दोनों कथनोंमें ही कोई बाबा है किन्तु दोनोंमेंसे सत्य एक ही होना चाहिए।' ( 90 9, 90 878 ) 1

तिल्लोयपण्णित्त ( अ० ४ ) में भगवान महानीरकी आयु ७२ वष बतलाई है और गभ, जन्म, तप, केवलज्ञान और निर्वाणकी तिथिया उक्त प्रकारसे ही दी है। इसी तरह स्वेताम्बरी<sup>र</sup> आगियक साहित्यमें भी आयु ७५ वष क्षोर तिथिया उक्त ही हैं। केवल मोक्ष दिवसमें एक दिनका अन्तर है। कार्तिक कृष्णा समावस्याकी रात्रिमें मुक्ति बतलाई ह। तथा महावीरके गभमें सानेका काल भी वही दिया है जो ऊपर भवलामें दिया ह अर्थात् चतुय कालमे ७५ वय ८।। माह शेष रहने पर महावीर भगवान गर्ममें आय । अत मीटी कालगणनामें और दिन मासकी काल गणनामें ८ मास ५ दिनका अन्तर रह जाता है।

वीरसेन स्वामीने अपनी जयधवला रेटीकाके आरम्ममें भी उक्त मतभेवकी चर्चा बिल्कुल इसी इतमें की है।

अर्थकर्ताके परुचात् ग्रम्थकर्ताका कथन करते हुए धवलाकारने लिखा है-भगवान् महावीरकी वाणी वो बीजपदरूप होती है। जिसकी शब्दरचना संक्षिपत हो, और जो अनन्त अर्थोंका ज्ञान करानेमें हेतुभूत अनेक चिन्होंसे समुक्त हो उसे बीजपद कहते हैं। इन बीजपदोमें जो अथ निहित रहता है उसका प्ररूपण

१ व्यंचहत्तरिए नामेहि अञ्चनवमेहि व मासेहि सेसेहि कि, पश्चसप्रतिवर्षेस सार्वाच्या साधिकेषु शेषेसु श्रीबीरावतार । द्वासप्ततिवर्वाणि च श्रीबीरस्थासु । श्रीबीर निर्वाणाच्च त्रिभिवेषे साद्याच्यमासैश्चतुर्यारकसमाप्ति ।'-कल्पसूत्र सुदो ।

२ कि पान, मा० १, ए० ७६-८२।

यांगार करते हैं। सर जीजारातिक गामकारा होतेके कारम मणकर खन्मकारी कहे वाते हैं।

गणवरका कथन करते हुए किसार है---- वे अक्षर-अनेकारकप सब माधार्योंने मुखान होते हैं। समक्तरणमें स्थित सब वर्गको 'यह हमारी आवामें इमको समझाते हैं, इस प्रकार सबको विश्वसकारक होते हैं। बीर अपने मुखते विकारी हुई अनेक भाषाओं मेंसे जो जोता जिस भाषाका भाषी होता है सबके कान उसी माधाका प्रवेश कराते तथा बन्य बाबाओं का निवारण करते हैं।

किन्तु क्यकाके र प्रारम्भमें कीरसेन स्वामीने भगवान् महावीरकें वर्तिकार्योका वर्णन करते हुए उनकी भावाकी यह विशेषता वर्णमाई है कि एक योखक मी बाँ बेठे हुए और अठारह महामायाओं तथा सात सी कपुभावाओंके भाषी प्राणियोंकी भाषाके कपमें परिवात होनेवाली उनकी भाषा होती है। विलोबपण्णित आदिमें भी ऐसा ही कहा है। किन्तु उक्त कवनमें इससे अन्तर प्रतीत होता है। उसमें कहा है कि भगवान्के द्वारा कहे गये वीजपदोको, जो अवस्य ही अनेक भाषा गर्मित होती हैं, अवावरदेव उपस्थित प्राणियोंको समझाते हैं और वे प्राणी उन्हें अपनी-अपनी भाषामें समझते हैं। अर्थात् गणवरको भाषा भी भगवान्की भाषाकी तरह सर्वमाणस्मक होती है तथा पणवर जो जिस भाषाका भाषी है उसके कानमें वही भाषा जाने देते हैं। शेषको रोक देते हैं। गणवरको इस विशेषताका समर्थन जन्यवसे नहीं होता। देन साहत्यके समनावानमें तीर्थकुरके जौतीस अतिशयों एक अतिशय यह है कि भगवान् अदिमाणधी भाषाके द्वारा

१ सिंततहरयणमणंतत्थानगमहेषु भृदाणेगांकंगसगय नौजपर्य णमा। तेरिसमणेयाण नीजपदाण दुनालसंगप्पयाणमट्ठारसमत्तसयकुमाससस्त्राणं परूनको अत्यकत्तारी णाम। नीजपदाणिकीणत्थपरूवयाणं दुनाळसंगाणं कारको गणहर महारको गंधकत्तारो, अन्धुनगमात्रो। पट्कं पु॰ ९, पृः १२७। 'परोन्दसेण निष्प अन्धुनगणकर-सस्त्रासेसभासाकुसको समनसरणजणमेत्तरूक्षणि अन्धुन्दाणं मासाहि अम्द्रम्वाणं चेव कहदिसि सक्त्रीतं पण्चउपालको, समनसरणजणसीदिदपद्म सगनुहनिणित्मवाणय-भासाण संतरण प्रवेसस्त विणिवारको गणहरदेवो गशकत्तारो।'---पृ० १२८। १ पट्खं, पु०१, पृ०१, पृ० ११८।

र. अट्डरसमहामासा खुल्लयमासासयारं सत्त तहा । अवस्तर-अणवस्तरप्यसभ्जीजीवाण सयक्रमासाओ ११९०१।। एदाखुं आसान् ताकुवदंतो र्डव्कंडवावारे । परिवरित प्रतक्रमाल अव्यवणि विभवसित्त ११९० हा। । ति व ४, । व्यक्तपोप्रिय च सर्वनृश्यामाः सोन्तरनेष्ट क्षूक्य क्रुवाचा । अक्षतिपश्चिमपास्य च तस्तं क्षेत्रचति स्थ विकास्य महिन्ता ।।॥।।।

भगवं च णं अदमागदीप मासाप वन्मवादनसदः । सा वि वं श्रद्धमृत्यद्दी मासाः सासि-क्वमाणी तेसि सन्त्रीतः आदित्यवणादिवाणं वुपय चक्रपाव-मिन प्रमु-पनिख-स्रितिकाणां अप्यप्यणी दिवसिवसुद्वताय वासत्ताप परिणावः ।' सम्ब ॥, ३५ ।

धमका उपदेश देते हैं और वह अर्घनानधी भाषा समस्त आर्य-अनार्योंके दूषाये-चौपाये, मग, पशु, पक्षी और सरीसपोंके अपनी अपनी भाषाक्रपस परिवामन करती है। अर्थात ये तीयकूरका ही अतिजय है।

किन्त्र तीर्थकूर गणघरकी अपेक्षा थोडा ही कथन करते हैं उसका द्वादशागरूपमें विस्तार तो गणधर ही करते हैं। इसीसे गणधरके अमावमें भगवान महावीरकी वाणी केवल ज्ञान होनेके पश्चात ६६ दिन बाद खिरी ! इसका कथन जयघवलाके र प्रारम्भमें वीरसेन स्वामीने किया है।

ग्रन्थकर्ता गणघर तथा उत्तरीत्तरतत्रकर्ता आचार्योका कथन करते हुए वीरसेनस्वामीने प्रकृत षटखण्डागमकी उत्पत्तिका पुन सक्षिप्त कथन किया है। फिर आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकारके भेदसे पाँच उपक्रमोका कथन करके निक्षेप, नय जाविका कथन किया है, जैसा कि ग्रन्थके आदिमे कथन करनेकी आर्यामक परम्परा रही है। इस सबके पहचात क्रूति-अन्मोगद्वारका व्यास्यान आरम्भ होता है।

वेदना खण्डके<sup>६</sup> वेदनाकालविघानमें आयुक्तमकी उक्कष्ट वेदना सूत्रकारने देवायु और नरकायुका उत्कृष्ट बंध करनेवाले स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी अथवा नपुसकवेदी कमभूमिया पचेद्रिय सजी जीवके बतलाई है। उसका ब्यास्थान करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा ह कि यहाँ भाववेद लेना चाहिये। ऐसा न लेनसे द्रव्यस्त्रीवेदके साय भी नरकायुके उत्कृष्ट बन्धका प्रसग आयेगा, किन्तु स्त्रिया छठे नरक तकका ही आयुबन्ध कर सकती है।'

व्वताम्बर परम्पराक अनुसार भी स्त्री यद्यपि मोक्ष जा सकती है किन्तु मरकर सातवें नरकमें उत्पन्न नहीं हो सकती।

वगणाखण्डके कम अनुयोगद्वारमें ईयापियकम<sup>ें</sup> और तप कर्मका व्या<del>क्</del>यान करते हुए वीरसेन स्वामीने दोनोके सम्बन्धमें बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। तथा प्रयोगकम समवदानकम, अध कम, ईर्यापथकम, तप कम और क्रियाकम, इन छह कर्मीका सत संख्या, क्ष त्र, स्पशन, काल अन्तर भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा आच और आदेशोसे कथन किया ह। उसमें बतलाया है कि देवो और नारिकयोमें प्रयागकम, समवदानकम तथा कियाकम हाते है।

१ 'त्रिणभणिइ व्चिय सुत्त गणहरकरणिम को विसेमोत्थ ?। सो तदविक्खं भासइ न उ वित्थरको सुय किंतु ।।१११८।। 'स तीर्थंदुरस्तदपेक्ष गणधरम**कापेक्षमेव किन्निद**स्प भाषते, न तु सर्वजनसाधारणं निस्तरत समन्तमपि द्वादशाङ्गभूतम् , विहो॰ भा॰

र कपा, मा १, ए ७५।

इ, षटखं, पु ११, पृ ११४।

४, वही, पु १३, पृ ४८ ८८।

५ वही, पु १३, पृ ९१ १०६ ।

तियं व्यान होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रयोगकर्ग तेरहवें गुणस्थान तक सब जीवोंके होता है व्याक्ति यवासम्मव मन, बनन और कायकी प्रवृत्ति तेरहवें गुणस्थान तक सब जीवोंके होता है क्योंकि यवासम्मव मन, बनन और कायकी प्रवृत्ति तेरहवें गुणस्थान सकके सब जीवोंके होता है क्योंकि यहाँ तकके सब जीवोंके किसीके बाठ, किसीके सात और किसीके छ कर्मोंका निरन्तर बन्च होता रहता है। अव कर्म केवल बौदारिक शारिरके बालम्बनसे होता है इसलिये उसका समूच्य मनुष्य और तियं क्योंके होता है। ह्यांपथकर्म उपशान्तकथाय, श्लीणकंषाय और सबीक्षेत्रकें होता है अत वह भी मनुष्योंके होता है कियाकर्म चौदी बितरतसम्यव्यक्ति गुणस्थानसे होता है इसलिए वह चारों गतियोंमें सम्भव है। तप कर्म छठे प्रमत्तस्थत गुणस्थानसे होता है बत यह भी मनुष्योंके ही संभव है। इस प्रकार काफी प्रकाश डाला है।

इसी खण्डके प्रकृति लनुयोगद्वारमें प्रसंगवध शब्दकी गतिका वर्णन करते हुए दो-एक ऐसी वार्ते कही हैं जो अन्यत्र हमारे देखनेमें कही आईं। चवलाकारने लिखा है— शब्दपुद्रल अपने उत्पत्तिप्रदेशसे उन्नलकर दसो दिशाओं में जाते हुए उत्कृष्टरूपसे लोकके अन्त माग तक जाते हैं। यह बात सूत्रके अविरुद्ध व्याख्याता आचायवचनोंसे जानी जाती है। तथा सभी शब्द लोकप्यत नहीं जा पाते, योडे जा पाते हैं। बीरे धीरे वे चटते जाते हैं। तथा सभी शब्द एक समयमें ही लोक पर्यन्त नहीं जाते हैं। कुछ शब्दपुद्रल दो समयसे लेकर अन्तमृहूत कालमें लोक पर्यन्त जाते हैं। शब्दोंके इस प्रकार प्रमनके तथा उनके वसुनाई देनेके समर्थनमें अवलाकारने दो प्राचीन माचाए भी उद्धुत की हैं। दोनों ही गाचाए शब्दके सम्बन्धमें बतमान आविष्कारोकी दृष्टिसे अपना विद्येष महस्य रखती हैं।

षट्सण्डागममें श्रुतकानावरणीय कर्मकी उतनी ही प्रकृतियाँ बतलाई हैं जितने मूल अक्षर और उनके संयोगते निष्पन्न अक्षरोंका प्रमाण होता है। सयोगी अक्षरोंका प्रमाण सामनेके किये सूत्रकारने जो यणित-गाया दी हैं उसका<sup>8</sup> आइयान करते हुए खबळाकारने सत्ताईस स्वर, तेतींस स्वक्षन और पार योगवाह

१ षट्सं पृ ११, पृ २२२--२२४।

२ 'पभवच्चुंदरस सागा बद्ठाणं णियमसा अर्चता हु । पदमागासपदेसे विदिधन्मि अर्जतगुणहीणा ॥२॥'—वही, पुरु २२३ ।

 <sup>&</sup>quot;मासागरसमसिक सर्व करि शुकारि मिस्सकं शुकारि । बन्सिक जुका सब्बं सुगिरि गियमा पराचारि अक्से--- ४० ४०४ ।

४. पर् य. १३. ए. २४९ २६९ ।

इन चौंसठ मूलवर्णीके सयोगी बक्तरोको निष्णान करके बतस्त्राया है। तथा जनकी संबंधा निकालनेके सम्बन्धमें कई गणित-माथाए खढुत की है।

श्रुतज्ञानावरणके भेदोंके सम्बन्धते श्रुत ज्ञानके बीस भेदोंका निरूपण भी महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवरुज्ञानका कथन भी अपना महत्त्व रखता है।

वर्गणाप्ररूपणा अनुयोगढारमें २३ वगणाओ का कथन भी महस्वपूर्ण है। वगणाओं के सम्बन्धमें इतना ठोस कथन अन्यत्र नहीं पाया आता। उनमें भी प्रत्येकशरीरक्षव्यवगणा, वादरिनगोदक्रव्यवगणा, और सूक्ष्मिनगोदक्रव्यवर्गणा विशेष उल्लेखनीय हैं।

बगणाद्रव्यसमुदाहारके चौदह अनुयोगद्वारोमेंसे सूत्रकारने केवल दो ही अनुयोगद्वारोका कथन किया है। क्षेप बारहका कथन घवलाकारने किया है।

इन तेईस वगणाओं में एक आहारवगणा भी है। औदारिक, वैक्रिनिक और बाहारक शरीरके योग्य पुद्रलस्कन्धोकी बाहार द्रव्यवगणा सज्ञा है। इसी खण्डके <sup>3</sup>च्लिका नामक अधिकारमें सूत्रकारने आहारद्रव्यवगणाका उक्त लक्षण कहा हु । उसका व्याख्यान करते हुए धवलाकारने लिखा है-आहारशरीरवगणा-के भीतर कुछ वगणाए औदारिक शरीरके योग्य है कुछ वगणाए वैक्रियिक-घरीरके योग्य है और कुछ वगणाए आहारक शरीरके योग्य है। इस प्रकार बाहारशरीरवगणा तीन प्रकार की ह। इस पर यह शंका की गई कि यदि इन तीनो शरीरोको बगणाए अवगाहनाभेदसे और सस्याभेदसे अलग-अलग हैं तो आहारद्रभ्यवगणा एक ही क्यो कही? इसका उत्तर धवलाकारने यह दिया है कि उन तीनोके बीचमें अग्राह्मवगणाके द्वारा अन्तर नही है। अर्थात जैसे आहार वगणा और तेजोद्रव्यवगणा, तेजोद्रव्यवगणा और माषावगणा आदिके वीचमें अग्राह्मवगणाके द्वारा अन्तर है वैसा अन्तर औदारिकश्चरौरवर्गणा, वैक्रियिक शरीरवगणा और बाहारकशरीरवगणाके बीचमें नहीं हैं इसलिए आहार इव्यवगणा एक ही है। कमप्रकृति और कमचूर्णिमें भी उक्त तीनों शरीरोके प्रायोग्य वगणाओके बीचमें अग्राह्मवगणा नही बतलाई है । किन्तु विशेषावश्यकर्मे बतलाई हैं। उसके पश्चात्से क्षेताम्बर परम्पराके पंचसंग्रह आदिमें तथा टीका-ग्रन्थो और चूणियों में विशेषावश्यकमाध्यकी परम्पराँ प्रवृतित वेखी आती है।

१ षट् पु १३ पु २६१-२७९

२ षट्खं पु, १४, पृ ५४ १३४।

३ षटख, पु १४, पृ ५४७।

४ 'इह चूर्णकृदादव औदारिकवैक्रियाहारकशरीरप्रायोग्यायां वर्गणानामयन्तराकेऽप्रहण वर्गणा नेच्छन्ति पर जिनसदगणिक्षमश्रमणादिसिरिष्यन्त इति तस्मतेनोक्ता ।

<sup>-</sup>कारीय टी., नम्थ , पृ ४५।

ं भिरोक्शिरीं रवंतिया चेरेर "बावरियकेमवर्तमाकै सम्बन्धर्ये कृष्ट बीटी वार्ति क्से प्रकार है—

एकं जीवंके एक कारीरमें जो सर्जनीकंक स्कान समित होता है उसकी प्रत्येक शरीरं वर्ग में स्वा है। यह प्रत्येक कारीर, प्रश्नीकाणिक, स्वत्रकालिक, व्यक्तिकंकि, वायुकायिक, वेव, नारकी आहारक शासी वित्रके संवादी की हैं स्वत्रक शार के विद्या है। इनको छीडकर बाकी विद्या संवादी की हैं स्वत्रक शारीर या तो निगोद जीवोंसे प्रतिब्दित होनेके कारण स्वयं विश्वेष स्वयं कियो क्षा होता है। हाँ, जो प्रत्येक कर स्वयं कियो किया क्षा होता है। हाँ, जो प्रत्येक कर स्वयं कियो कार्य होता है कि क्षा स्वयं क्षा श्री रहित होती है वह इसका अपवाद है। यहाँ प्रका होता है कि क्षा स्वयं क्षा स्वरं प्रतिव्यं की सीर क्षा विद्या की वोंसे प्रतिब्द्रित साना है तो आहारक द्वारीरी, ससो प्रकेष सीर अयोगकेष की सीर क्षा विद्या की वोंसे रहित कैसे हो जाता है?

इसका समस्मान करते हुए विखा है कि किस समलसंस्यत मृतिके आहारक सारीर उत्पन्न होता है उधका जो जीवारिक घरीर है यह तो निगोदिया जीवेंसे युक्त ही होता है किन्तु उसके जो आहारक घरीर उत्पन्न होता है उसमें निगो-दिया जीव नहीं रहते । इसी प्रकार जब यह मनुष्य बारहवें गुणस्थानमें पहुँचता है तो उसके भरोरमें जो नियोदिया जीव रहते हैं उनका कमसे अभाव होता जाता है क्योंकि ब्वानसे निगोदिया जीवोकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हट जाते हैं । इसपर यहां खंका की नई है कि जो व्यक्ति व्यानके द्वारा अपने भरीरमें बसनेवाले निगोदिया जीवोका सहार कर डालता है वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है ? इस प्रस्त्र संक्षेपमें जैनो अहिंसाका स्वरूप भवलाकारने विस्ताया है । जीर प्रमाण क्यसे कुछ उद्धरण भी दिसे हैं।

बादरनिगोदवर्गणाका व्याख्यान करते हुए धवलाकारने एक सेचीयवक्का-णाइरिय<sup>2</sup> प्रस्पित कथनका उल्लेख किया है। सेचीयव्याख्याचार्य कीन वे, यह जाना नहीं जा सका। शायद 'सेचीय' शब्द अधुद्ध हों।

इस तरह वर्गणाखण्डके अन्त भागमें वर्गणाओंका स्थास्थान जनेक दृष्टियोंसे मीलिक हैं। और जो यहाँ हैं वह अन्यव नहीं।

शत्कर्मान्तर्गत क्षेत्र अट्ठारह अनुयोगीका परिषय-

यह हम पहले किया आवे हैं कि मृतविक प्रमीत पट्संप्यासमका छठा सम्बं सहाबन्य है। पवलाकारने उसपर कोई टीका गर्ही किया। केवक आविके पांच सम्बंदि पर ही बवला-टीका किसी है। सबर बट्सम्बामन नामको सार्थक रक्षके

<sup>2、</sup>概·生水物家 49+4° f

२. ''द्रश्मपस्तानं क्रेपीयमप्रकानांशियक्रकतिरं वचनसारमी अर्थः १०३ ।

िंग्ये उन्होंने महाबन्धके स्थानमें एक सत्कर्म नामक छठा खण्ड रचकर क्षेत्र पाँच खण्डोमें शामिल कर दिया। पटखण्डाममके परिचयमें यह बतलाया है कि महा-कर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगडारोंमेंसे आदिके छै अनुयोगढारोंको लेकर बद्खण्डागमकी रचना की गई है। अत शेष अठारह अनुयोगडारोंका साधारण परिचय बीरसेनस्वामीने अपने इस सत्कम नामक खण्डमें किया है और उसका आधार वप्यदेवकृत व्याख्याप्रक्रप्ति नामक छठा खण्ड था। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें े ऐसा ही लिखा है।

सत्कमका आरम्भ करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'मृतबलि भट्टारकने यह सूत्र देशामशक रूपसे लिखा ह, अत इस सूत्रसे सूचित शेव अठारह अनियोगद्वारोका कुछ सक्षेपसे प्ररूपण करता हूँ। शेव अठारह अनुयोगद्वारोंके नाम इस
प्रकार हैं—निवन्थन, प्रक्रम, उपक्रम, उचय, मोक्ष, सक्रम, लेश्या, लेश्याकम,
लेश्यापरिणाम, सातासात, दीघह्रस्व, भवधारणीय पुद्रशारम, निघल-अनियल,
निकाचित, अनिकाचित, कमस्थिति, पश्चिम स्कन्ध और अल्पबहुस्व।

७ निबन्धन—इस अनुयोगद्वारकी आवश्यकता बतलाते हुए लिखा है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा कमौंका कथन किया जा चुका है और उनके कारणभूत मिथ्यात्व, असयम कथाय और योगका भी कथन किया जा चुका है। अब उन कमौंका व्यापार बतलानेके लिये निबन्धन अनुयोगद्वार आया है।

इसमें बतलाया है कि ज्ञानावरणकम सब द्रव्योमें निबद्ध है क्योंकि उसका एक भेद कंवलज्ञानावरण कवलज्ञानका विराधी है और केवलज्ञान विकालवर्ती अनन्त पर्यायासे पूण छ द्रव्योका जानता ह। किन्तु ज्ञानावरण सब पर्यायोमें निबद्ध नही है क्योंकि ज्ञानावरणके भेद मितज्ञानावरणादि सब द्रव्योको नही जानते और न सब पर्यायोको जानते हं।

दशनावरणकम आत्मामें ही निवद है। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो दशन और ज्ञान एक हो जायेगे। वेदनीयकम सुख व दु खर्मे निबद्ध है। मोहनीयकम कम आत्मामें निवद्ध ह क्योंकि जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुणको जातना उसका स्वभाव ह। आयुक्तम भवसे निवद्ध ह क्योंकि भवचारण करना उसका उसका उसका उसका निवद्ध ह क्योंकि भवचारण करना उसका उसका उसका है। नामकर्मका विणक पुद्गलनिबद्ध भी है, जीवनिबद्ध भी है और क्षत्रनिबद्ध भी है। इसिलय वह तनसे निबद्ध है। गोत्रकम आत्मासे निबद्ध है और अन्तराय

१ श्रुत्वा तयोदन पादर्वे तमग्रेषं बम्पदेवगुरु ।। १७३॥ अपनीय महाव घं षट्खण्डान्तेष-पन्नसण्डे तु । व्यास्याप्रहार्षत च षष्ठं खण्डं च तत संक्षिप्य ।। १७४॥ वण्णां खण्डानामिति निष्यन्नानां । व्यास्याप्रद्याप्रदाप्तिमवाण्य पूर्वेषट्खण्डतस्ततस्त स्मिन् । उपरितमव यनाद्यधिवारै राष्ट्रादश्विकल्पे । १८०॥ सस्कर्मनामधेयं वर्ष्ट खण्डं विधाय संक्षिप्य । इति वण्णां खण्डाना अन्यसङ्क्षी द्वस्यतस्या ।।१८३॥ — श्रुताव ।

कर्म राजाविसे निवदा है। इसी प्रकार 'उत्तरप्रकृतियोगि मी 'निवदासका विचार किया है। '

अन्तमें नीरसेन स्वामीने किया है—'इस अनियोगद्वारमें इसनी ही प्ररूपणा की गई है क्योंकि रोंच अनन्त पदार्थ विषयक निवन्त्रनके स्पदेशका अभाव है।'

८ प्रक्रम अहाँ यह बतका देना उचित होया कि अत्मेक सनुयोगदारके आरम्भमें प्रथम निसंद-योजना की गई है। जैसे प्रक्रमके छै भेद किये हैं नाम प्रक्रम, स्थापना प्रक्रम, हव्य प्रक्रम, क्षेत्र प्रक्रम, काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम । फिर प्रत्येकका स्वरूप बतलाकर यह स्थिर किया है कि नहीं कम प्रक्रमका प्रकरण है अत वहीं लेना चाहिये। अत यहाँ कार्मणपुर्वम्लप्रचयको प्रक्रम कहा है।

शकाकारने शका की है कि कमसे ही कमकी उत्पत्ति होती है अकमेंसे कमें की उत्पत्ति नहीं हो सकती ? जवलाकारने इसका विरोध करते हुए संस्थके सत्कारणवादका खण्डन किया है। और अन्तमें सप्तभगकी बोजना की है। परचात् वस्तुको विनाधस्वभाव मानने वाले बौद्धका खण्डन करके वस्तुको उत्पाद-स्थय झौज्यात्मक सिद्ध किया है। फिर मूत कमोंका अमूत जीवके साथ सत्वन्य कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए प्रक्रमके तीन मेद किये हैं—प्रकृति प्रक्रम स्थिति प्रक्रम और अनुमाग प्रक्रम। फिर उनका वर्णन किया है। अन्तमें खल्य-बहुत्वका कथन करके लिखा है, मह निसोपाचायका विजयह है।

९ उपक्रम--- प्रक्रम और उपक्रममें बन्तर बतलाते हुए लिखा है कि प्रक्रम अनुसोगद्वार प्रकृति, स्थिति और अनुभाग रूपसे बन्धको प्राप्त होनेवाले प्रदेशायोंका कथन करता है। परम्तु उपक्रम अनुसोगद्वार अन्य होनेके द्वितीय समयसे लेकर सत्व रूपसे स्थित कमपुद्गलोंके व्यापारका कथन करता है।

उपक्रमके चार मेंच किये हैं---प्रकृतिबन्धनउपक्रम, स्वितिबन्धन-उपक्रम, अनुभागबन्धनउपक्रम और अदेशबन्धनउपक्रम। और लिखा है कि 'संतक्तमप्यविषाहुव' में वैसा कथन किया है वैसा कर छेना चाहिए। इसपर

१ 'प्रवमत्व अणिओगब्दारे पत्तियं चेव परूबिटं, सेलजणंतत्पविसवजवदेसाभावादो !'
---वट्खं पु १५, ५. १४ १

२. एसी णिक्खेनाइरियजनण्सी-पु १५, १ ४० ।

इ. 'पनकाम उनकामाणं को सेदो ? पयां टिठदि अणुभागेस सुक्कमाणपदेसग्यपरूवणं पनकामो कुणेव, संबक्कमो पुण वंब-विदिय-समबहुविसंतसरूनेण ट्रिट्टकम्मपोग्यसाणं वाचारं पक्कीदे ।'-पु. १५, ए. ४२ )

मह शंका की वह कि महाबन्धमें जैसा कथन किया गया है वैसा कथन यहाँ की नहीं करना चाहिए? उसके समाधानमें कहा गया है कि महाबन्ध तो अकम समयमें होनेवाले बन्धमानका कथन करता है। उसका कथन करना यहाँ योग्य नहीं हैं। जूकि उपक्रम बन्धनके प्रथम समयके पश्चात् सस्वरूपसे स्थित कर्मपुद्गलों होनेवाले व्यापारका कथन करता है। जत यहाँ उदीरणा और उपहासका कथन किया है। उदयावलोको छोडकर आगेकी स्थितियों अवस्थित कर्मप्रदेशोंको उदयावलोमें निक्षिप्त करनेको उदीरणा कहते हैं। इसका नहुत विस्तारसे कथन किया है।

इसमें एक वात उल्लेखनीय यह है कि श्रीणकषाय गुणस्थानमें निद्रा-प्रचलां-का उदय न माननेवालोंके मतका निर्देश किया है। कमप्रकृतिकार इसी मतको मामनेवाले है।

उदीरणाके पक्चात उपशामनाका कथन है जो मितवृषभके चूर्णिसूत्रीकी अनुकृति है। लिखा है — कर्म-उपशामनाके दो मेद हैं — करणोपशामना और अकरणोपशामना। अकरणोपशामनाके दो नाम हैं — अकरणोपशामना और अनुदीणोपशामना। कमप्रवादमें उसका विस्तारसे कथन किया है। करणोपशामनाके भी दो मेद हं — देशकरणोपशामना और सर्वकरणोपशामना। सब-करणोपशामनाके दो नाम और भी हैं — गुणोपशामना और प्रशस्तोपशामना। इस सवकरणोपशामनाकी प्ररूपणा 'कसायपाहुड' में करेंगे। देशकरणोपशामनाके अन्य भी दो नाम हैं — अगुणोपशामना और अप्रशस्तोपशामना। उसीका यहा प्रकरण है। अप्रशस्तोपशामनाके द्वारा जो प्रदेशाय उपशान्त होता है उसमें उत्कष्ण भी हो सकता है, अपकष्ण भी हो सकता है तथा अन्य प्रकृतिक्य संक्रमण भी हो सकता है किन्तु उसका उदय नहीं हो सकता। इस अप्रशस्त उपशाननाका कथन स्वामित्व, काल आदि अनुयोगोके द्वारा किया गया है।

१० उदय—इस अनुयोगव्वारमे कर्मोंके उदयका कथन है। अदयके चार भेव किये हैं—प्रकृति उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय और प्रदेश उदय। फिर प्रत्येकके मूळ प्रकृति और उत्तर प्रकृतिकी अपेक्षा दो-दो मेद करके उनका कथन अनुयोगोके द्वारा किया है।

११ मोक्ष-कमद्रव्यमोक्षके चार भेद किये हैं-प्रकृति मोक्ष, स्थित

१ 'सीणकसायम्मि णिदापयकाणमुदीरणा णस्यि ति मर्णताणमभिष्यापण' पु. १५,

२ 'इ'दियपजनतीए दुसमयपञ्जलगाए [उ] पाउन्या । विदायस्कार्ण सीणरागस्यवये परिचनज्ज ।।१८।।—क प्र, अ ४।

<sup>₹</sup> पुरुष, पृत्रका—रक्षा

मोवा, बानुवाय गोवा, बीर प्रवेश वीवा । अकृति वोवाक शी येथ हैं—प्रवेशकृति मोवा कार विकास । विकास कार्य विवास । विकास कार्य विवास । विकास कार्य होता माना है। इसका अस्ताव प्रकृति जाय विकास कार है। इसका अस्ताव प्रकृति जाय विकास कार है। इसका अस्ताव प्रकृति जिय कार प्रकृति संवास है। इसका अस्ताव प्रकृति जिय कार प्रकृति संवास है। अपकास कार्य हुई, उत्तक प्रवास हुई, अंक्य अकृति संवास हुई । अपकास कार्य हुई, उत्तक प्रवास हुई । स्वास अकृति संवास कार्य हुई । स्वास अकृति संवास कार्य हुई । स्वास स्वास कार्य हुई । स्वास कार्य हुए अव स्वास कार्य हुए, जाक प्रवास हुई । स्वास प्रकृति संवास कार्य हुए अव स्वास कार्य हुए, जाक प्रवास हुई । स्वास प्रकृति संवास कार्य हुए अनुपायको अनुपाय सोस कहते हैं। अब स्वास स्वास विवास प्रकृति संवास कार्य हुए अनुपायको कार्य अकृति हैं। अब स्वास होनेको अवेश कोर्य कहते हैं। वीव और कर्यका पृथ्व हो जाना मोता है। सम्मन्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यवस्थारित के मोश के कार्य हैं। समस्त कर्मीये रहित, अनुपायका कार्य कार्य कार्य वीर कृत वारित्र, सुबा, सम्यन्त कार्य पृथ्वोये पूष, विरामय, नित्य, निर्वास और कृत्य वीरको मुक्त कहते हैं। इनका कवन निक्षेप, नय, निर्वास और अनुपोगदारोंने करमा वाहिये।

१२ संक्रम—इस अनुयोगदारमें कर्म सक्रमका कथन है। उसके बार मेद हैं—प्रकृति सक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम और प्रदेश संक्रम। एक प्रकृति-का अन्य प्रकृतिक्पमें सक्रमण होनेंको प्रकृतिसंक्रमण कहते हैं। यह संक्रम भूल-प्रकृतियोंमें नहीं होता। तथा बन्धके होने पर संक्रम होता है। बन्धके अमाश्में सक्रम नहीं होता। इत्यादि रूपसे संक्रमका कथन विस्तारसे किया है व्योक्ति कसायपाहुड और उसके चूणिसूत्रोंमें संक्रमका विस्तृत वर्णन मिलता है।

१२. लेक्या—इस बनियोगद्वारमें केक्याका कथन है। केक्याके मुक्य को भेद हैं—इन्यलेक्या और भाषकेक्या। बधुके द्वारा ग्रहण करते ग्रोग्म पुत्रका-स्कल्पोंके रूपको इन्यलेक्या कहते हैं। उसके छ भेद हैं—इन्ल्या, बीस्त, कापोल, पील, पप्त, शुक्ल। असर बादिके इन्ल्या छैश्या है, मीम, केला, बादिके पत्तोंके तीललेक्या है। क्याइन्स बादिके पत्तोंके कापोल केक्या है। व्याइन्स बादिकी पीललेक्या है। कमल बादिके पद्म केक्या है और इस क्याइके ग्रुक्ल केक्या है क्योंकि इनका रंग इसी प्रकारका होता है।

निष्यात्व, असंबन, और कवावसे अनुस्था कर, वचन, आयकी प्रवृत्तिको आयक्तेत्वस तक्ष्ये हैं। इसी ,केलपाले कारण तील ,कर्मपुष्यकोंचे ,वद द्वोता है,। इसके भी प्रमाणकामणी असह ही है क्षेत्र हैं । इस्तीका स्विभन्न क्ष्या है ।

१४. रोक्सा कर्म-वस विक्रियामधाको क्रेसिक क्रेयामके योक्सा कर्मनीकार

बतलाई है। यथा - कुल्ललेक्या बाला प्राणी निर्वय, सगड़ालू, चीर, व्यक्तिकारी बादि होता है। नीललेक्या वाला विवेकरहित, बुद्धिहोन धमंडी, माबाजारी आदि होता है। कायोतलेक्यावाला दूसरोका निन्दक, अपना प्रसंसक तथा कर्लक्य ककल व्यक्ते ज्ञानसे रहित होता है। तेजोलेक्यावाला अहिसक, सत्यकाची, और स्वदारसन्तोषी होता है। पद्मलेक्यावाला तेजोलेक्यावालेसे और शुक्ललेक्यावाला पद्मलेक्यावालेसे और शुक्ललेक्यावाला पद्मलेक्यावालेसे और शुक्ललेक्यावाला पद्मलेक्यावालेसे और शुक्ललेक्यावाला पद्मलेक्यावालेसे मी अधिक सच्चा, अहिसक और सयमी जीवन वाला होता है। यह भावलेक्याकी अपेक्षा जानना चाहिए।

१५ लेक्यापरिणाम कौन लेक्या कितनी वृद्धि अथवा हानिक द्वारा किस लेक्याच्य परिणमन करती है इसका कथन इस अनुयोगद्वारमें है। जैसे कृष्णलेक्यावाला जीव यदि और भी संक्लेक्स्य परिणामोंको करता है तो वह अभ्यलेक्याच्य परिणमन न करके कृष्णलेक्यामें ही रहता है। इसी तरह शुक्ल लेक्या वाला जीव यदि और भी अधिक विशुद्ध परिणामोको करता है तो वह शुक्ल लेक्या में ही रहता है, अन्यच्य परिणमन नहीं करता। किन्तु मध्यकी चार लेक्या वाले जीव हानि या वृद्धिक होनेपर अन्य लेक्याच्या भी परिणमन कर सकते है। इन्हीं बातोका कथन इस अनुयोगद्वारमें है। यह सब कथन भाव-लेक्याकी अपेतासे है।

१६ सातासात—सात और असातका कथन समुत्कीतना, अधपद, पद-मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोसे किया गया ह । सात और असातके दो भेद किये हैं—एकान्तसात, अनेकान्त सात, एकान्त असात अने-कान्त असात । सातारूपसे बाधा गया जो कर्म सक्षेप और प्रतिक्षेपसे रहित होकर साता रूपसे वेदा जाता है उसे एकान्त सात कहते है । इससे विपरीत अनेकान्त सात है । इसी तरह जो कम असाता स्वरूपसे बाधा जाकर संक्षेप व प्रतिक्षेपसे रहित होकर असातरूपसे वेदा जाता है उसे एकान्त असात कहते हैं । इससे विपरीत अनेकान्त असात है । आगे इन्हीके स्वामित्व आदिका कथन किया है ।

१७ दीघाह्यस्य — इस अनुयोगद्वारमें दीष और हस्वका कथन करते हुए प्रकृति, स्थित, अनुमाग और प्रदेशकी अपेक्षा प्रत्येकके चार मेद किये हैं। यथा- प्रकृति दीष, स्थिति दीष, अनुमाग दीघ, प्रदेश दीघ। आठो प्रकृतियोका बन्ध होनेपर प्रकृतिदीघ होता है। सन्दकी अपेक्षा, आठ प्रकृतियोका सन्ध होनेपर प्रकृतिदीघ छोता है। सन्दकी अपेक्षा, आठ प्रकृतियोका सन्ध होनेपर प्रकृतिदीघ और उससे कमका सन्ध होनेपर नोप्रकृतिदीघ होता है। उदयकी अपेक्षा आठ प्रकृतियोकी उदीर्घा होनेपर प्रकृतिदीघ छोता है। इसी तरह जिस-जिस कमकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसका बन्ध होनेपर स्थितिदीघ होता है। इसी

तरह अनुमात और प्रदेशमें भी जलका चाहिये। हस्यमें उसके विभरीत समसना चाहिये। अर्थात् एक-एक अकृतिका तम्ब करनेवालेके अकृतिहस्य है और उसके अधिकका सम्ब करनेवालेके नोजकृतिहस्य है। इस प्रकार वीर्च और हस्यका कथन किया है।

१८. भवासर्याय मन निर्मा के तीन मेद बतलामे हैं जोच अनं, आदेस भव और अवसहण भवः। उनमें इस अनुयोनदारमें कवप्रहण अनका कवन कुछ पित्तयोगें किया है। भुज्यवान वायुको निर्जीण करके जिसके नदीन बाद कर्मका उदय हुआ है उस जीवके प्रवास समयमें होनेवाले परिणामको अध्या पुराने शरीर-को त्यागकर नया शरीर थारण करनेको अवप्रहण भव बाहुते हैं। अवका सारम केवल बायुकर्मके द्वारा होता है। अन्य कर्मोंका यह काम नहीं है।

१९ पोगगल अल-( पुद्गलाल )—'आल' का अब है 'मृहीत' । अतः गृहीत पुद्गलोको 'पुद्गलाल' कहा है। वे पुद्गल छै प्रकारसे गृहीत किये जाते हैं—प्रहणसे, परिणामसे, उपभोगसे आहारसे, ममस्त्रसे और परिप्रहसे। हान्य अथवा पैरसे जो पुद्गल प्रहण किये जाते हैं वे प्रहणसे आल पुद्गल हैं। मिण्यात्व आदि परिणामसे गृहीत पुद्गल परिणामसे आला पुद्गल हैं। उपभोग कपसे अपनाये गये सुगध, ताम्बूल आदि पुद्गल उपभोगसे आल पुद्गल हैं। खान-पान-के द्वारा अपनाये गये पुद्गल आहारसे आल पुद्गल हैं। अनुरागसे गृहीत पुद्गल ममस्त्रसे आल पुद्गल हैं। और आरमाधीन जो पुद्गल है वे परिप्रहसे आल पुद्गल हैं। यही इसमें कथन ह।

२० निधत्त-अनिघत्त—जो प्रदेशाम उदय, सक्रमके अयोग्य है किन्तु उत्कथण और अपकथणके योग्य होता है उसको निघत्त कहते हैं। शेषको अनिघत्त कहते हैं। कहाँ किस कर्मसे प्रदेशाम निघत्त और अनिघत्त हैं, इसका कथन कुछ पंक्तियोंके द्वारा किया है।

२१ निकाचित-अनिकाचित-को प्रदेशाग्र उत्कथण, अपकर्षण, संक्रम और उदयके अयोग्य होता है उसे अनिकाचित और शेषको निकाचित कहते है। इसीका कथन इस अनुमोगद्वारमें कुछ पंक्तियोंके द्वारा किया है।

२२ कमें स्थिति—इस अनुवीन द्वारमें कर्मस्थितिके कक्षणमें नागहस्ती बीर बार्यमञ्जर्भ मतभेद जतकाया है। नागहस्ती क्षयाध्यमके सतसे जनन्य

र कम्मार्ट्जि कि अणियोगदारम्ह अल्लामाचे वे उबदेसा होति — जहण्युस्यस्ति दिठदीर्थं पमाणपस्त्रणा कम्मार्ट्जियकाणे कि जागहरियक्तमसमणा मणेति । अञ्चर्मसु-स्रामसमणा पुण कम्मार्ट्जिदसंभित्रसंत्रकम्मायस्त्रणा कम्मार्ट्जिक्क्रयणे कि मणि । वर्ष दोषि उवपेसेहि कम्मार्ट्जिक्क्षणा काण्याः वर्ष कम्मार्ट्जिद पि समत— मणियोगदार्ट । — गट्संब, इ.० १६, ४७ ५१८ ।

और उत्कृष्ट स्वितियोंके प्रमाणको प्रकाशको कर्मस्वितिप्रकृपका कहते हैं। और वार्वमेश्व समाध्यमका कहना है कि वार्गस्थित दिवस सत्कमकी प्रकृपकाको कर्मस्वितिप्रकृपका कहते हैं। वीरसेनस्वामीचे दोनों ही मतीसे कर्मस्वितिप्रकृषका करनेकी सम्मति देकर ही बनुयोगद्वार समाप्त कर दिया है।

२३ पिइचम भन्नस्कन्ध — इसके सम्बन्धमें वीरसेनस्वामीने इतना ही लिखा है कि जीवका जो अन्तिम मब है, उस अन्तिम मबमें उस जीवके सब कमीकी बन्ध मागणा, उदय बार्यणा, उदीरणा मागणा, सक्रम मार्गणा और सत्कर्म मार्गणा वे पांच बार्यणाएँ पिष्ट्यम स्कन्ध अन्योगद्वारमें की जाती हैं। इस पांच वार्यणाओं की प्ररूपणा करने पहचात् उस जीवके अन्य प्ररूपणा करने चाहिये। अत उन्होंने केविलसणुद्धातका वणन करके पहचात् मुक्तिप्राप्ति पर्यन्त क्रियाओका साधारण-सा कथन किया है।

मोध-अनुयोगके पश्चात एक संक्रमका ही वर्णन विस्तारसे किया गया है। शेष अनुयोगद्वारोंका तो बहुत ही साधारण-सा कथन किया है। सम्भवतया उनके सम्बन्धमें उस समय अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी।

२४ अल्पबहुत्व—इस अन्तिम अनुयोगद्वारका कथन कुछ विस्तारसे किया है, क्योंकि उसके सम्बन्धमें नागहस्ती और आयमधु दोनोंके उपदेश प्राप्त थे। अनुयोगद्वारका आरम्भ करने हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है—'नागहस्ती भट्टारक अल्पबहुत्व अनियोगद्वारमें सत्कमकी मागणा करते है। यह उपदेश 'पवाइज्ज' परम्परासे प्राप्त है।

उक्त सब अनुपागद्वारोमें अस्पबहुत्वका कथन करते हुए वीरसेनस्वामीने निकाचित-अनिकाचितमें महावाचक कामश्रमणके उपदेशका निर्देश किया है। यह महावाचक क्षमाश्रमण शायद आयमंश्रु हो। कमस्थित अनियोगद्वारमें महावाचक आयनन्दिके द्वारा सत्कमका कथन करनेका निर्देश है, इनके सम्बन्धमें नागहस्तीपर प्रकाश डालते हुए विचार कर आये हैं।

पश्चिम स्कन्ध सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन करते हुए छोकपूरण समुद्धातके पश्चात् केवली समुद्धातसे होनेवाले कायके सम्बन्धमें दो मतः दिये हैं। महावाचक

१ 'महानाचयाणं खमासमणाण उबदेसेण ।'-- पु १६, पू ५७७ ।

कम्मार्ट्ठिति अणियोगदारे पत्य महाबाचया अञ्चलंदियो संतकम्म करेंकि । महा बाचया ट्ठिदिमतकम्म प्रथासति ।'—पु १६, पु. ५७७ ।

 <sup>&#</sup>x27;महावाचवाणमञ्ज्ञमंतुसमणाणमुबदेसेण लोगे पुण्णे बाउकसर्व करेदि ! बहाबाकयाण मञ्ज्ञणदीणं उनदेसेण अंतोमुद्वन्त ठवेदि संखेळज्युणमाठकादी।'

<sup>-3. 54</sup> E HOC 1

बार्यमंत्रु संबाधमणके उपदेशके बनुसार शीकपूरण बमुझात होनेपर येप कर्मीकी स्थितिको बार्युकर्मके समान करता है और प्रश्लाक्षक आर्यनन्दीके स्पर्वेशके अन्तर्मक्रि स्पर्वेशके अन्तर्मक्रि स्पर्वेशके अन्तर्मक्रि स्पर्वेशके अन्तर्मक्रि स्पर्वेशक अन्तर्मक्रि स्वादित संस्थातगुणी होती है। सर्वेश बार्यमंत्र्यके मतके विरोधके क्यमें मागहस्तीका मत पाया जाता है। किन्तु यहाँ बीरक्षेत्र स्थानीन आर्यमन्दीका मत दिया है जो उस्लेक्सनीम है।

सल्पवंद्वार अनुवीनदारके साथ ही छठा सत्कर्म खण्ड तथा घवला दौका समाप्त हो वाती है।

वीरसेन स्वामी परिचय

घवलाकी अस्तिम प्रचास्तिमें वीरतेन स्वामीने अपना परिषय देते हुए जिखा है---

> 'अञ्ज्ञज्ञणंदिसिस्सेणुज्जुवकम्मस्स चंदसेणस्स । तह गल्नुवेण पचत्युहण्यमाणुणा मृणिणा ॥४॥ सिक त-छद-जोइस-वायरण-पमाणसत्यणिबुणेण । भट्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥५॥

वर्षात् आर्य आयनिन्दके शिष्य और वन्त्रसेनके प्रशिष्य, पञ्चस्तूपान्वयमानु, सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाणशास्त्रमें निपुण मृति वीरसेन महा-रकन यह टीका किसी।

इससे स्पष्ट है कि उनके गुरुका नाम आयनन्त्री का और वादा गुरुका नाम कन्द्रसेन था। सम्भवतया ये उनके दीक्षागुरु थे और वे पंचस्तूप नामके अन्वद-में हुए थे।

वीरसेन अपने समयके महान् आचार्य थे। उन्होंने जो अपनेको सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, ज्याकरण और प्रमाणकास्त्रमें निपुण लिखा है, उसका समर्थन धवला-जयधवला टीकाओंके अवलोकनसे भी होता है। अवधवलाकी खन्तिम प्रशस्तिमें उनके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुका स्मरण करते हुए कहा है— 'महारक' श्री वीरसेन विद्याओंके पारगामी वे और वे साझात् केवलीके तुस्य

शीवीरसेन स्थात्तमट्टारकपृथुप्रथः,।
पारवृश्वाधिविधानां साञ्चादियं सं केवली ॥१९॥
प्रीणितप्रकृषिधिवाकां न्ताञ्चेथमोचरा ।
भारती मारतीवाका यट्खण्डे यस्य नास्खलत् ॥२०॥
वस्य नेस्तिविधा अर्था दृष्टाकां सर्वार्थयामिनीयः ।
वाता सर्वेशसद्भाने निरादेका यक्षित्रकः ॥२१॥
वं सांद्र प्रस्कृद्द्वीक्योवितिकसरोवयः ।
भूतक्विकां साक्षाः अक्षांक्यकाश्यकः ॥१६९॥

### २४२ जेनसाहित्यका इतिहास

थे। जैसे भारती — भरत चक्रवर्तीकी-आज्ञा भरत क्षेत्रके घट्खकाँ में कभी स्वालित नहीं हुई वैसे ही वीरसेनकी भारती घटखण्डकप आगममें कभी स्वालित नहीं हुई। उनकी सर्वाधगामिनी नैसींबक प्रज्ञाको देखकर मनीषीजम सर्वक्रके बास्तित्वमें सन्देह रहित हो गये। उन्हें पण्डितजन श्रुतकेवली और प्रज्ञाक्षमणों श्रेष्ठ कहते थे। प्रसिद्ध सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलसे प्रक्षालित होनेके कारण उनकी बृद्धि निर्मल हो गई थी और इसलिये वह बृद्धि ऋदिसे सम्पन्न प्रत्येकबुद्धोंसे स्पर्धा करते थे। वह प्राचीन पुस्तकोंके तो मानो गृह थे। उन्होंने प्राचीन पुस्तकोंका अध्ययन करके अपनेसे पहलेके सभी पुस्तकशिष्यकोंको अतिक्रमण किया था। '

केवली, श्रुतकेवली प्रज्ञाश्रमण, प्रत्येकबुद्ध ये पद जैन परम्परामें ज्ञानकी दृष्टिसे अति उच्च माने गये हैं। वीरसेनको उनके समकक्ष बतलाना उनके महतीय व्यक्तित्व और सर्वोच्च ज्ञानगरिमाको प्रकट करता है।

इन्ही जिनसेनने अपने महापुराणके प्रारम्भमें उन्हें वादिमुख्य, लोकवित् किव और वाग्मी बतलाया है। जिनसेनके शिष्य गुणभद्रने उन्हें समस्त वादियोको त्रस्त करनेवाला वहा ह तथा पुन्नाटसघीय जिनसेनने कवियोका चक्रवर्ती कहा है। इन सब विशेषणोसे तथा स्वय वीरसेनकी टीकाओंके अवगाहनसे वीरसेनकी विद्वसा और सवतोमुखी प्रतिभाका धर्योचित आभास मिल जाता ह। वीरसेनके गुरु एलाचाय

घवलाकी प्रशास्तिकी पहली गायामे वीरसेनस्वामीने एलाचायका स्मरण करते हुए लिखा है—'जिसके आदेशसे मैंने यह सिद्धान्त लिखा वे एलाचाय मुझ वीरसेन पर प्रसन्न हो। इसके सिवाय धवला और अयधवलामें वीरसेनने अपनेको एलाचायका वत्म (बच्चा) मी लिखा है। अयधवलामें एक स्थान

प्रसिद्धसिद्धान्तवाधिवाधौतशुद्धधी ।
साधौ प्रत्येकबुद्धौर्य स्पर्धते धीद्दशुद्धिम ॥२३॥
पुन्तकानां चिरन्ताना गुरुत्वमिद्ध कुर्वता ।
येनातिशायिता पूर्वे सर्वे पुन्तकशिष्यका ॥२४॥
यस्तपोदीप्तिकरणैर्यव्याम्मोजानि बोधयन् ।
व्ययोतिष्ठ मुनिनेन पश्चन्तूपा बयाम्बरे ॥२५॥
प्रशिष्यक्त द्रसेनस्य य शिष्योऽप्यार्थनिद्वाम् ।
कुल गणं च सन्तानं स्वगुणैरुद्धिजज्जलम् ॥२६॥

---জ ধ ব স ১

 <sup>&#</sup>x27;जस्साण्सेण मए सिद्धन्तमितं हि अहिलहुदं । महु सो एलाइरियो प्रसियं वरबीर सेणस्स ॥१॥

२ 'दोसु वि उवएसेसु को पत्थ समजसी, एत्थ ण बाहर किन्ममेलाइरियवच्छजो !' ---पट्सं, पु ९ ए १२६। कसा वा, भा १, ए ८१।

३. 'एदेण वयणेण सुत्तरस देसामासियत्त जेण जाणावित तेण चवण्डं गई'णं सन्धारणा बलेन एलाइरिय पसापण य संसकम्माणं परूषणा कीरदे । —क पा , मान्ध्र, प्र ३६९।

पर भूणिसूत्रका व्यास्थान करते हुए यह भी लिखा है कि भूकि यह सूत्र देशामर्थक है अत उच्चारणाके बलसे और एकाचार्यके प्रसादसे चारों निर्धियों में शेष कर्मोंकी प्ररूपणा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वीरसेनने सिद्धान्तग्रन्थोंका अध्ययन एकाचार्यसे किया वा और उन्हींके आदेशसे टीका-ग्रन्थोंकी रचना की बी।

अत एलाचार्य सिद्धान्तग्रन्थोंके अपने समधके अधिकारी विद्वान थे, यह बात उनके शिष्य वीरसेनके द्वारा रचित दोनो टीकाजोके देंखनेसे ही स्पष्ट हो आती है।

कसायपाहुडका परिचय कराते हुए हम यह लिख आये हैं कि कसायपाहुड के अधिकारोंको लेकर मतभेद था। गायासच्या ५ की अयघवला-टीकामें 'के वि आइरिया' कहकर एक मतभेदकी चर्चा है। उन किन्हों आचायोंके मत-का निराकरण करके स्वकृत व्याख्यानका समयन करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा' है— 'अत भटटारक एलाचायके द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्त व्याख्यान ही यहां प्रधानस्थय प्रहण करना चाहिये। उपदिष्ट व्याख्यानसे आश्य उस व्याख्यानसे है, जिसका उपदेश एलाचायने वीरसेनको दिया था। अत यह स्थष्ट है कि एलाचार्य सिद्धान्तप्रधोके अधिकारी व्याख्याता थे। चूकि वीरसेनस्वामीने अवस्थाकी समाप्ति शक स० ७३८ (८१६ ई०) में की थी, अत यह निष्टिचत है कि एलाचार्य ईसाकी ८ वी शतीके उत्तराधमें विद्यमान थे। परन्तु उनकी गुरु-परम्पराके सम्बन्धमें कुछ ज्ञात नहीं होता।

#### वीरसेन स्वामीकी बहुजता

जयभवलाकी प्रशस्तिमें जो वीरसेन स्वामीको प्राचीन पुस्तकोंके अध्ययमका अनुपम प्रेमी होनेके कारण चिरन्तन पुस्तकशिष्यकोका गुरु और उनकी प्रजाको सर्वाधकमिनी कहा है वह उचित ही है। अपनी भवला और खयभवला टीकामें उन्होंने जो अनेकों प्रन्थोके नाम तथा उद्धरण विये हैं उससे ही उक्त दोनो बातोकी पुष्टि हो जाती है। उद्धरणोका बहुभाग ऐसा है, खोजने पर भी जिसके मूल स्थानोका पता नहीं लग सका। उनमेंसे कुछ उद्धरण ऐसे भी हैं जो हरिभद्रसूरि के अनेकान्तवादप्रवेशमें, बौद्धप्रन्थ तत्त्वोपप्लवमें सिहगणि समाध्रमणकुत नमचक्रवृत्तिमें तथा भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकामें भी उद्धृत हैं। घवला-जयभवलामें निर्विष्ट प्रन्यों तथा जिन उद्धरणोके स्थलोका पता लग सका है उनके अनुसार वीरसेनस्वामीने नीचे छिन्ने प्रन्यों वा उपयोग अपनी टीकानों कि किया है?

र काया सा १, वृ २५४।

र का पा सा देश रूपका

४ म या भा १५ २२७।

### २४४ जैनसाहित्यका इतिहास

- १ संतकम्मपाहर
- २ योनिप्राभत--- बरतेनाचाव विरचित ।
- ३ गुणधराचाय विरनित-कसायपाहुड
- ४ भूतवस्त्री विरिचित-जीवटठाण, सुदृश्यन्य, वन्यस्वामित्वविचय, वेदना, वगणा और महाबन्य ।
- ५ कुन्दकुन्दरचित-परिकम, प्रवचनसार, समयसार, पञ्चास्तिकाब, अध्याहुड ।
- ६ यतिवृषभरचित--चूर्णसूत्र और तिस्रोयपण्णति ।
- ७ उच्चारणाचार्यविरचित-उच्चारणावृति ।
- ८ वट्टकेराचायरचित-मूलाचार।
- ९ शिवायरचित-भगवती आराधना ।
- १० व्याख्याप्रज्ञप्ति
  - १ गृद्धपिण्छाचायरचित-तत्त्वाथसूत्र
  - २ पिंडिया (?)
  - समन्तभद्ररचित—आप्तमीमासा, बृहत्स्वयम्भू०, युक्त्वनुशासन,
  - ४ सिद्धसेनरचित-सन्मतिसूत्र
  - ५ पूज्यपादरचित-सारसग्रह।
  - ६ प्राकृत-पचसग्रह
  - ७ अकलंकदेवरचित-तत्त्वाथभाष्य, सिद्धिविनिष्चय, लघीयस्त्रय
- १७ प्रभाचन्द्ररचित-कोई ग्रन्थ।
- १८ धनंजयकविकृत नाममाला कोश ।
- १९ वाप्पभट्टरचित-उच्चारणा।
- २० जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति, अगपण्णति आदि

उनत प्रन्थोमेंसे पिडिया तथा पूज्यपादकृत सारसप्रह्का कोई पता नहीं चल सका है। कुछ उद्घृत गाथाए नीचे लिसे स्वेताम्बरीय आगमिक साहित्यमें पाई गई हैं। अत सभवतया इन ग्रन्थोंका भी उपयोग वीरसेन स्वामीने अपनी टीकाओमें किया था। आघवस्यकनियु कित, आचारागनियु कित, अनुयोगद्वारसूत्र, दशवैकालिक, स्थानांगसूत्र, नन्दिसूत्र, और ओषनिर्युक्ति।

एक छेदसूत्रका भी उल्लेख है। लिखा है—द्रव्यस्त्री और नपुसक दस्त्र स्थाग नहीं कर सकते, छेदसूत्रसे विरोध जाता है।

१ 'ण च दन्बत्यीणं णिमांयत्तमस्य, चेछादिपरिच्चाण्ण बिणा तासि सावणिमांयत्ताभावस्यो । ण च दम्बविणदु स्ववेदाल चेळादिचागी अस्य छेदसुत्तेण सह विरोहादी --- बद्खं, पु ११, ११४--११४ ।

सम्य वर्त्वनिक प्रामानिक बीडकवि अववधीयके सीवरात्रणकाम्म, गर्मकीविक प्रमाणवार्तिक, प्रेवरफण्यकी साल्यकारिका और कुमरिकनंद्रके बीमांसावलीक-वार्तिकसे की एक को उद्याग दिये करे हैं।

वयवकार्षे वाहुवयाव्यकी न्युत्पस्तिके प्रसंगते कई प्राकृत नामाएँ स्वयुत्त की है जो प्राकृतकार्यक्त नियमों सं सम्बद्ध हैं। उसपरश्चें होता बनुमान होता है कि सम्भवतारा प्राकृतकार्यका कोई गाथाबद्ध न्याकरण मी वा। ववत्या मीत्र स्थावकारके प्रथम भागमें भगवान महावीरके जीवनसे सम्बद्ध व्यक्ति प्राकृत गाथाएं उद्धत की है जिनपरसे अनुगान होता है कि प्राकृतवाथाओं भगवान् महावीरका कोई सुन्दर परित-नान्य अवस्य था।

#### समय-विमर्श

वीरसेनस्वामीन अपनी बबला-टीकाके अन्तमें उसकी समाप्तिका काल दिया है। किन्तु गावाओके अधुद्ध होनेसे उनमें दिये हुए कालके सम्बन्धमें विवाद है। अत उसे छोडकर जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमें विवे गये कालको लेना उचित होगा। उसमें बसलाया है कि कसायपाहुड़की टीका जयधवला श्रीमान् गुर्जरायंके द्वारा पालित बाटकग्रमपुरमें राजा जमोचवलके राज्यकालमें फाल्गुन शुक्ला वशमीके पूर्वाह्ममें, जबकि नन्दीक्वर महोस्सव मनअया जा रहा था, शकराजाके सात सौ उनसठ वय (७५९) वीसने पर समाप्त हुई। इससे स्पष्ट है कि शकसवत् ७५९, विक्रम सबत् ८९४ और ईस्बी सन् ८३७ के फाल्गुन मासकी सुवी दशमीको जबभवला सनाप्त हुई थी।

वीरतेन स्वामीने जबसवलाका केवल पूर्वाध ही रचा था, यह बात जय-धवलाकी प्रशस्त्रिते प्रकट होती है। उसमें जिनसेनमें किया है कि मुक्के द्वारा निर्मित पूर्वभागको देखकर मैंने उत्तर भागको रचा। यदि वीरतेन जीवित होते तो ऐसा प्रक्षम उपस्थित न होता। इसके सिवाय प्रशस्तिमें वीरसेनके लिए

तन्तिरीक्षारपंक्तकः भवनार्थस्तेन वृरितः ।।वद्या

१ क वा., भा १, १, १२६-१२७

र इति श्रीवीरसेनीया द्येका स्वार्थर्वाञ्चनी । बाटमामपुरे श्रीमब्द्राजेरावांनुपिकते ॥ ६ ॥ पाल्युने मासि पूर्वान्दे दश्चन्या शुन्कपण्यके । प्रवर्थमानपूजीकनन्दीश्वरमहोत्सदे ॥ ७ ॥ ध्योधवर्षराजेन्द्रराज्यप्राज्यपुणोत्रद्य । निष्ठिता प्रचर्थ वाचादाकारपान्तमव्यक्तिका ॥ ८ ॥ प्रकोन्नविक्तसार्विकासन्तिकारपान्तम् व्यक्तिका ॥ ८ ॥ समतिविषु सम्मन्ता जनव्यक्ता प्रामृतकारका ॥ ६१ ॥ इ गुक्रमार्गेऽमिने स्रिकानि संवक्तिते ।

### २४६ जैनसाहित्यका इतिहास

'आसीत्' भूतकालीन क्रियाका प्रयोग किया नया है। अत यह स्वष्ट है कि वे उस समय जीवित नहीं थे।

पुन्नाटसघी जिनसेनने शक सवत् ७०५ मे अपना हरिवशपुराण समाप्त किया था। उसके प्रारम्भमें उन्होंने वीरसेन और उनके शिष्म जिनसेन दोनोंको स्मरण किया ह। उस समय जिनसेन अपने पार्श्वीम्युद्यकी रचना कर चुके थे। उसीके कर्ताके रूपमें हरिवशपुराणमे उनका स्मरण किया है। उक्त उक्लेख-मे प्रकट है कि शक सवत ७०५ मे गुरु-शिष्म दोनो वतमान थे। और वीरसेनका अवसान शक सबत ७०५ के पहचात और जयधवलाके समाप्तिकाल शक सबत ७५९ से पहले हुआ है। इसी तरह वीरसेनके शिष्म जिनसेनका अवसान शक सवत ७५९ के पश्चात और उत्तरपुराणकी रचनाके पहले हुआ है।

अब हम धवलाको प्रशस्तिको ओर आते ह । प्रशस्तिका उपलब्ध पाठ इस रूपमें मुद्रित ह—

अहुत्तीसिन्ह सासिय विकासरायिन्ह एसु सगरमो ।
पासे सुतेरसीए भावविलग्गे धवलप्यक्ते ।। ६ ॥
जगतुगदेवरज्जे रियम्हि कुभिन्ह राहुणा कोणे ।
सुरे तुलाए सते गुरुम्हि कुलविल्लए होते ।। ७ ॥
चाविन्ह वरणिवृत्त सिथ सुक्किम्म में ढिचदिम्म ।
कित्तियमासे एसा टीका हु समाणिका धवला ।। ८ ॥
वोद्दणरायणरिंदे णरिंदचूडामांणिम्ह मुजते ।
सिद्धतगधमत्थिय गुरुप्यसाएण विगला सा ।। ९ ॥

उक्त प्रशस्तिको पहली पिक्त, जिसमें धवलाकी समाप्तिका समय दिया हुआ है बिल्कुल गडवड है। आगेकी पिक्तियोमें जो समाप्तिकालका सूचक प्रहयोग दिया गया है वह भी अशुद्ध ह फिर भी प्रो॰ हीरालालजीने काल-गणनाके आधारपर उसकी शुद्ध करके नीचे लिखे अनुसार शुद्ध पाठ स्थापित किया था—

अठत्तीसम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सुसगणामे । वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवलपक्से ।। ६ ।। जगतु गदेवरज्जे रियम्हि कु भम्हि राहुणा कोणे । सूरे तुलाए सते गुकम्हि कुलविल्लए होंते ।। ७ ।। चावम्हि तरणिपुत्ते सिधे सुक्कम्मि मीणे चवम्मि । कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिका अवला ।। ८ ।।

१ षटलं०, मा०१, प्रस्ता० ए ३९-४५

बौर तदनुसार बवलाकी समाज्यिका काल सक सम्मत् ७३८ निर्धारित किया था। इस पर डा॰ क्योतिज्ञसाद कैनने आपत्ति की व आस्तवं 'पासे'का 'वासे', 'श्राव'का आणु, 'वरणिवृत्ते'का तरणिवृत्ते और 'बेंडिवदिम्म'का 'मीणे चदिम्म' सुवार तो सम्भव प्रतीत होता है किन्तु 'सासिय'का 'श्रवस्ट और 'विक्कमरायिक् एसु संगरमो'का 'विक्कमरायिक् सुसर्वणामें' सुवार कष्टसाव्य ही प्रतीत होता है। गावा छैके मूळ पाठसे इतना तो स्पष्ट है कि संवत् विक्रसरायांके नामसे सम्बद्ध है और उसके बंकोमें एक अक ६८ हैं। विक्रसराजाके नामसे सम्बद्ध सम्वत तो विक्रम सम्वत् है हो। किन्तु जैनपरम्परामें शक सम्वत्का उल्लेख भी विक्रमाक शकके नामसे विक्रता है। जैसे त्रिलोकसारकी टीकामें टीका-कार माधववद वैविद्यने लिखा है—'श्रीवीरनाथनिवृत्ते सकाधात् प्रवोत्तर-व्यव्यत्तवर्षीण (६०५)पचमासयुतानि गत्या पर्वात् विक्रमाकशकराजो जायते'। अर्थात वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात विक्रमाक एक राजा हुवा।

यहाँ पर विक्रमाकशकसे तात्पय स्पष्ट रूपसे शक सम्वत्के सस्थापकसे है, क्यों कि त्रिलोकसारकी जिस 'गाथा ८५० की यह टीका है उसमें शकका ही निर्देश है। तथा बीरसेन स्वामीने भी अपनी भवला टीकामें वीर निर्दाण और शक राजाके मध्यमें ६०५ वथ पाच मासका अन्तर अतलाया है। यद्यपि उन्होंने इस विध्यमें अन्य आचार्योंके मत भी दिये हैं किन्तु उनका अपना मत यही था।

अकलकचरित्र में अकलकके बौद्धोंके साथ शास्त्राधका समय विक्रमाक सक सम्वत ७०० दिया है। यहा ग्रन्थकारने विक्रमाक शक नामसे विक्रम सम्वत्का उल्लेख किया है, या शक सम्वत्का, यह निश्चधपूषक नहीं कहा जा सकता। तथापि इतना निश्चस प्रतीत होता है कि यह शक सम्वत् ७०० नहीं हो सकता, क्योंकि शक सम्वत् ७०५ में रचे गये हरिवशपुराणमें वीरसेन और जिनसेनको स्मरण किया गया है और वीरसेनने अपनी धवलाके आरम्भमें ही अकलकदेवके तल्दाक्रवातिकसे बहुतसे उद्धरण दिये हैं। तथा खकलंकका उल्लेख करनेवाले घनजय कविके कोश से भी धवला में उद्धरण दिया स्था है। अस्तु,

१ व्यणछस्तवबस्सं पणमासजुदं गमिय बीरणिन्सुइदो सगराओ

<sup>&</sup>quot;एसो बीरिजिणिविणव्याणग्वदिवसावो जाव सगकालस्स आदी होदि तावविषकालो । कुदो ? (कि. ) एदस्ति काले सगणरिंदकालम्म प्रिकासे वस्द्रमाणजिणाण्यद्वदकाला गमणादो ।'—वद्श्रांत ॥ ९, ९, १३ ।

३ 'विद्यमार्केशकान्दीयशतसप्ताधमाञ्जवि । काके अकलक्षयतिनी बौद्धे विदी महानस्त ॥' अकल चर्छ।

४ 'प्रमाणसक्तकक्रस्य पुरुषपादस्य सद्भणं ।' ४० ना० माः इस्रो० २ :३ ।

५ वट्खं , पु. ४, ४ वश्य ।

#### २४८ जेनसाहित्यका इतिहास

ऐसी स्थितिमें यह विचारणीय हो जाता है कि वीरसेन स्वामीने समस्वाकी उक्त प्रशस्तिमें यदि विक्रमाक शकका ही उल्लेख किया है तो किक्रम सम्बत्के अर्थमें किया है या शक सम्वतके अर्थमें ? और ३८ के अक्षसे पहले कौन-सा जंक होना संमय है ?

प्रथम विचारणीय विषयके सम्बन्धमें प्रो० हीराछाछजीका कहना है कि 'वीरसेनस्वामीने जहाँ-जहाँ वीरनिर्वाणकी कालगणना दी है वहा सककाछका ही उल्लेख किया है। उनके शिष्य जिनसेनने वयषवछाकी समाप्तिका काल शक्ताणनानुसार ही सूचित किया है। दक्षिणके प्राय समस्त जैन लेखकोने शक्कालका ही उल्लेख किया है। ऐसी अवस्थाने आक्ष्य नहीं जो यहां भी छेखकका अभिप्राय शककाछसे हो'।

प्रोफेसर साहबका कथन उचित है। किन्तु वीरसेनने जहा कही शकका निर्देश किया है, उसके साथ विक्रमाक विशेषणका कही भी प्रयोग नहीं किया। यदि वह या उनके शिष्य जिनसेन शकके साथ एकाच जगह भी विक्रमांक विशेषणका प्रयोग करते तो प्रोफेसर साहबकी उक्त युक्तियां बलवती होती। ऐसी स्थितिमें प्रशस्तिके छठे बलोकमें आगत विक्कमराय शब्द विचारणीय हो जाता है।

दूसरे विचारणीय विषयके सम्बन्धमें प्रोफेसर साहबका कबन है कि—'गाया में 'शत' सूचक शब्द गडबडीमें है। किन्तु जान पडता है लेखकका तात्पव कुछ सी ३८ वष विक्रम सम्वतके कहनेका है। किन्तु विक्रम सवतके अनुसार अगतुग का राज्य ८५१ से ८७० के लगभग आता है। अत उसके अनुसार ३८ के अक की कुछ साथकता नही बैठती। × × × यदि हम उक्त सक्या ३८ के साम सात सी और मिला दें और ७३८ शक सम्बत्को लें तो यह काल जगतुगके जातकाल अर्थात् शक सम्बत् ७३५ के बहुत समीप आ जाता है।

इस तरह जहाँ डा॰ हीरालाकजी धवलामें प्रयुक्त सम्बत्को शक सम्बत् मानकर ३८ से पहले सात अक रसना उचित समझते हैं, बहा डा॰ ज्योति-प्रसादजी उसे विक्रम सम्बत मानकर ३८ से पहले ८ का अंक रसना उचित समझते हैं। अर्थात् उनके मतसे धवलाकी समाप्ति वि॰ स॰ ८३८ में ( धक सं ७०३ ) में हुई।

ऐसी स्थितिमें इन बोनो कालों पर अब दूसरे प्रकारसे विचार करना उचित होगा। घवलाकी प्रशस्तिकी गायासंख्या ७ में 'जमतुंगदेवरस्जे पद है। अर्थात जगतुगदेवके राज्यमें जयघवला समाप्त हुई। और गायासंख्या ९ में कहा है, कि उस समय नरेन्द्रचूडामणि बोहणरायनरेन्द्र राज्यका उपभोग करते थे।

१ षट्कां, मा १ प्रस्ता .. १ ४%।

२ षटलां, मा १, प्रस्ता , ए. ४०।

ं प्रथम दो एक हैं। प्रशस्तिमें की 'शंकार्कोंका निर्देश कुछ विकित्र-सा ही प्रतिष होता है। दूसरे, राष्ट्रकृष्ट नरेकोंके व्यक्तुंबदेव वामक एक ही राजा वहीं हुआ तथा वोद्दणनाम नामक राजा कीन वा, इसमें भी विवाद है।

इस उस्तानके विषयमें प्रो० श्रीराखालकीने लिखा है- कि सक सक धरेटमें लिखे गरी नवसारीके ताजपटमें जगर गके उत्तराविकारी असोसवर्षके राज्यका उस्लेख है। यही नहीं, किन्तु शक सम्बद्ध ७८८के सिक्ट्स मिक्रे हुए दासप्रहमें अयोजनर्वके राज्यके ५२वें ववका उस्लेख है। जिससे जात होता है कि अमोच-वर्षका राज्य ७:७से प्रारम्भ हो नया था। तब फिर सक ७३८में जनस्थान उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता है ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि गा० नं ७में 'जगतु गदेवरण्जे' के जनन्तर आये हुए 'रियम्हि' सन्द वर जाती है. जिसका अर्थ होता हैं 'ऋते' या 'रिक्ते' ! सभवत' उसीसे कुछ पव जमतुगदेवका राज्य गत हुआ या और अमोधवय सिहासनास्द हुए ये । इस कल्पना-से आगे गाथा नं ९में जो बोहणराम नरेन्द्रका उल्लेख है, उसकी उल्लंस भी स्लक्ष जाती है। बोहणराय सम्भवत अभोषवर्षका ही उपनाम होगा। या यह 'वद्विण'का ही रूप हो और बहुग बमोचवर्षका उपनाम हो। अमोधनप तृतीयका उपनाम वहिंग या विद्वाग मिलता ही है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो बीरसेन स्वामीके इन उल्लेखोका यह तात्पर निकलता है कि उन्होंने धवला टीका शक सम्बत ७३८में समाप्त की जब जगत गदेवका राज्य पुरा हो चुका था और बोहणराय राजगही पर बैठ चुके थे।'

जिस तरह ३८में ७के अककी कल्पना करके प्रोफेसर साहब ने ७३८ शक सम्बत् निर्धारित किया उसी तरह उक्त कल्पनाके बाधार पर ही उन्होंने बगतु व और नोह्यरायकी समस्या को सुलझानेकी चेल्टा की है।

अमोषवर्ष प्रयम छै वलकी अवस्थामें शक स ७३६में राज्यमही पर बैठा था। अत ८ वलके बालकको 'नरेन्द्रजूटामिक' खैसे विशेषको अभिहित किया जाना सहकता है। हमारा विधार है, कि बबका असस्तिकी कन्तिम पावा समयत पिछे किसीने उसमें जोड ही है। उसमें बागत शब्द 'किगला' भी अधुक अधीत होता है। 'वि' उपसग पूर्वक 'कत' वातुसे प्राकृत रूप 'विगला' बनता है, विश्वका अर्थ होता है खेदी गई या काटी गई। इस सर्थका बढ़ी कोई सम्बन्ध नहीं है। अत 'विस्ता' पाठ उचित प्रतित होता है, विस्का अप है स्पन्न की मई। असीत् 'जब नरेन्द्रजूडामिक चोइणराय नरेन्द्र पूर्णीका उपभीव करते ये उस समय सिद्यान्त्रसम्बन्धा मक्त करने बाले पुरुष्ठे प्रसूचने उस विद्यान्त्रसम्बन्धा समय करने बाले पुरुष्ठे प्रसूचने उस विद्यान्त्रसम्बन्धा समय करने बाले पुरुष्ठे प्रसूचने उस विद्यान्त्रसम्बन्ध समय करने बाले पुरुष्ठे प्रसूचने उस विद्यान्त्रसम्बन्ध समय करने बाले पुरुष्ठे प्रसूचने उस विद्यान्त्रसम्बन्ध समय

र वही, इ. ४२ ।

# २५० जैनसाहित्यका इतिहास

उसकी कोई टीका टिप्पणी लिखी गई। समाप्तिसूचक 'समाणिका' पाठ तो उससे पूबकी गामा ८में ही आ चुका है। जत यह समस्या उलकी हुई है।

#### रचनाए

वीरसेन स्वामीने संपूण घवला और जयघवलाका पूर्वभाग रखा था। ये दोनो ग्रन्थ उपलब्ध है। षटखण्डागम सूत्रोके साथ हिन्दी अनुवाद सहित घवला टेलिका १६ भागोमें छपकर प्रकाशित हो गई है तथा कथायपाहुड और वृण्यसूत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद सहित जयघवलाका प्रकाशन काय चालू है। जयघवलामें एक जगह श्रीवीरसेन स्त्रामीने स्वलिखित उच्चारणावृत्तिका भी निर्देश किया है। यदि वहाँ लिखितसे उनका आध्य रचितसे है तो कहना होगा कि उन्होंने यतिवधभके वृण्यसूत्रोपर उच्चारणाविन भी रची थी।

उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्यने उनकी एक अन्य रचनाका निर्देश किया है उसका नाम प्रेमीजोने सिद्धभूपद्धित टीका दिया ह और लिखा है कि नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणित सम्बन्धी प्रन्य होगा । किन्तु गुणभद्रके उत्तरपुराणका जो सस्करण ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुआ है उसमें 'सिद्धिभूपद्धित' पाठ है और इलोकके भावको देखते हुए यही पाठ ठीक प्रतीत होता है। क्लोक इसप्रकार है—

सिद्धिभूपद्धति यस्य टीका सिवस्य भिक्षुमि । टीक्यते हेलयाज्येषा विषमादि पदे पदे ॥६॥-उ पु प्र

अथ-दूसरोकेलिए पद-पदपर विषम भी सिद्धिभूपद्धति, जिसकी टीकाको देखकर भिक्षुओके द्वारा सरस्तासे प्रवेश योग्य हो गई।

उनत कथन श्लेषात्मक ह । जो सिद्धिभू मोक्षभूमिकी पद्धति-माग दूसरोके लिए पद-पदपर विषम है वह भिक्षुओंके लिए सुगम है। इसपरसे जात होता है कि सिद्धिभूपद्धति नामक ग्रम्थ वडा किठन था, जो वीरसेनकी टीकासे सरल हो गया तथा उसमें मोक्षमागका विवेचन था।

इस ग्रन्थके सम्बन्धमें उक्त उल्लेखके सिवाय अन्य कोई उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी यह स्पष्ट है कि उक्त ग्रन्थ तथा उसकी टीका दोनो ही बहुत महत्त्वपूग थे।

इस तरह वीरसेनस्वामीने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीका ग्रन्थोकी रचना प्राकृत-

१ प्रकाशक श्रीमन्त सेठ शिताबराय छक्ष्मीचम्द मेळसा (म प्र )।

मारतीय दिगम्बर जैन सब, चौरासी, मधुरासे प्रकाशित ।

३ 'अम्बेहि लिहिद्वचारणाए पुण । -- क पा, मा ३, ए १९८।

४ जै. सा ४, २ रा सं ५, १३१।

संस्कृत मिश्रित प्राकृत माथामें की थी। और वे सिद्धान्तप्रन्थोंके अनुपम क्यास्थाता थे। उन्होंने अपनी टीकाओमें प्रकृत विवयोंका सम्बद्ध प्रास्तिक विवयोंका विवेचन इस रीतिसे किया है कि वादके टीकाकारोंके लिखनेके लिए कुछ शेव नही रहा और सम्भवस्था इस कारण भी अवला और सम्भवस्था मही, किन्तु इन टीकाओंके सुविस्तृत वरिमाणमें और उनमें चित विवयोंकी प्राञ्जलतामें उनकी मूलाधार कृति ऐसी समा गई कि वट्खावानसमूच सवक-सिद्धान्तके नामसे और कथायपाहुड अवववलसिद्धान्त नामसे ही प्रक्यात हो गये।

ईसाकी १०वी शताब्दीके ग्रन्थकार अपभाशकांव पुरुषकराने अपने महापुराधर्मे उनका उल्लेख इसी नामसे किया है। वास्तवमें दोनों टीकागम्ब जैन सिद्धान्त-विषयक वर्णाओं के भण्डार है।

वीरसेनस्वामीकी किसी स्वतण्त्र बन्धरचनाका कोई सकेत नहीं मिलता।

१' 'कार मुख्यार जानमसंद्यासु, सिक्ष सु भवत अवववत वास ।—भा, गुं ।

# तृतीय अध्याय द्वितीय परिच्छेर जयभवला-टीका

#### नामकरण

घवला टीकाके परवात दूसरी महस्वपूर्ण टीका 'जयधवला' है । यह टीका 'कषायपाहुड' पर लिखी गयी है । टीकाकारने इस टीकाकी प्रथम मङ्गलन्नाथाके आदिमें ही 'जयइ घवलंगतेए' पद देकर इसके नामकी सूचना दी है । अन्तमें तो इसके नामका स्पष्ट उल्लेख किया है—

> एत्य समप्पद धवलियतिहृवणभवणा पसिद्धमाहृप्पा । पाहुउसुत्ताणिमा जयभवलासिक्वमा टीका ॥१॥

'तीनो लोकोको ववलित करनेवाली और प्रसिद्ध माहात्म्यवाली कवाय-पाहुडसूत्रोकी यह 'जयघवला' नामको टीका यहाँ समाप्त होती है।'

उपयुक्त पद्यसे यह तो स्पष्ट है कि इस टीकाका नाम 'अयधवला' है। पर इस नामकरणका क्या कारण है, यह जात नहीं होता। टीकाकारने टीकाके आरम्ममें चन्द्रप्रभस्वामीकी जयकामना करते हुए उनके घवल वण धरीरका उल्लेख किया है। अत यह निष्कष निकाला जा सकता है कि चन्द्रप्रभ स्वामीके घवलवणके आधारपर इस टीकाका नामकरण जयकामनाको मिश्रित कर 'अय-घवला' किया गया हो।

इसके पूरु छक्ताडागमपर धवला टीका रची जा चुकी थी। इसीके आधारपर कषायपाहुडकी इस टीकाका नाम 'जयधवला' रखा गया होना। और दोनोमें भेद करनेके लिए जय' विशेषण नियाजित किया होगा।

'जयववला' टीका भी घवला' टीकाके समान ही विशव, स्पष्ट और गम्भीर है। सम्भव है कि इस कारणसे भी इसे 'जयधवला' नाम दिया गया हो। एक अन्य हेलु यह भी सम्भव है कि इन टीकाओकी सज्जवल स्थालिने तीनों लोकोको घवलित कर दिया ह। अतएव इनका सार्थक नाम घवला और जयधवला है।

# जयघवला टीका शैली और महत्त्व

इस टीकाकी बीली ज्यास्थानात्मक होने पर भी नये तथ्योंसे सम्बद्ध है। टीकाकार जिस किसी बानायका मत देते हैं, उसे वृक्तामें साम अधिकारपूर्वक विवासी है। व्यक्त निवी की व्यवस्थानके विवय संस्थानकी समंगोरी अवह नहीं होती। वर्षेनकी प्राजनका और युक्तियाविताको बेसकर वाल्य वाल्यकी पक्तित हुए विन्ता नहीं रहता। दीकाकार अत्वेक तथ्यकी पृष्टिके किए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रत्येक कथवर्गे 'कुयो' लगा 'हता है। के इस 'कुयो' दारा प्रका करते हैं और तत्काल ही हेतुवरक उत्तर' उपस्थित कर देते हैं। इस टीकामें टीकाकारने बावधिक प्रमाणकों पृष्टी रामा की है और एक ही विवयमें प्राप्त विधिन्न आवासोंने विधिन्न उपयोगीना उन्तेन किया है।

इस टीकाक्रम्यकी रचनावैकीके सम्बन्धने निम्मिलिखित प्रेवस्तिपंचते प्रकाशं प्राप्त होता है-

प्राय प्राकृतभारत्या क्ष्यचित् सस्कृतिष्णिया।

सणिप्रवास्त्रभायेन श्रोक्तोऽयं सम्बदिस्तर ।।

इससे स्पष्ट है कि इस विस्तृत टीकाग्रन्थकी रचना प्राय प्राकृत-भाषामें की वयी
है। बीचमें इसमें कहीं-कही संस्कृतका भी मिश्रण है। इसी कारण यह टीका
भी 'घवला' के समान 'मणिप्रवाल' कहलाती है।

निस्सन्वेह 'धवला' की अपेक्षा जयधवला प्राकृतबहुल है। इसमें दार्क्षनिक वर्षाएँ और व्युत्पत्तियों तो सस्कृत-मावामें निबद्ध हैं, पर सैद्धान्तिक चर्चाक्षोंके लिए प्राकृतका प्रयोग उपलब्ध होता है। कहीं-कही तो कुछ वाक्य ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें एक साथ दोनों मापामोंका उपयोग किया गया है। टीकाकी भाषा प्रसादगुणयुक्त और प्रवाहपूर्ण है। अध्ययन करते समय पाठककी जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है।

दीकाकारका आवाके साथ विश्वन पर भी असाधारण प्रकृत्व है। जिस विषयका प्रतिपादन करते हैं। जसका श्रंका-समाधान पूनक अस्पन्त स्पन्दीकरण कर देते हैं। विचित विषयको अधिक-से-अधिक स्पन्ट करनेकी करू। इस टीका-ग्रन्थमें विद्यमान है। जयधवलाके अन्तके निम्न पद्यसे ग्रैलीगत वैशिष्टम पर प्रकाश पडता है—

होद सुगर्ग पि दुग्ममणिवृणवनसाणकार्दासेम । जयनवलाकुसलाजं सुगम वि व दुग्ममा वि वत्मग्रई ।। — ज्वान्य ० ७ अतिपुण स्मास्यासके दोषसे सुगम बाद मी दुर्गम हो जाती है, किन्दु जय-वक्सामें को कुक्क हैं, जनको दुर्गम वर्गमा की बान सुगम हो बाता है।

सारो स्पन्त है कि अवस्थांकी व्यक्तिल सीकी आस्पना सुपम है और इस डीनार्ने पुर्वेष विश्वकों की जुनव बलावा है कर के किस्ता के क

### २५४ जैनसाहित्यका इतिहास

जयववला टीकाका महत्त्व विषयकी सम्भीरता और प्रतिपादनकीकी-की सुगमताकी दृष्टिसे जितना है, उससे कही अधिक प्रमियोंक अधिक समा-विष्ट करनेकी दृष्टिसे भी है। यह टीका क्यानी विशालता और प्रमेयाधिक्य-के कारण ही स्वतन्त्र ग्रन्थ 'जयधवल सिद्धान्त' कही जाती है'। इसमें केवल जूणिसूत्रोंमें आये हुए अनुयोगद्वारोंके अनुसार ही विषयका अधाल्यान नहीं किया है, अपितु 'उच्चारणावित' में आये हुए अनुयोगद्वारोंके आधार पर विषय-का निरूपण किया है। इस प्रकार मूलग्रन्थ 'कसायपाहुड' और चूणिसूत्रोंमें निहित विषयका विवेचन 'उच्चारणावृत्ति' के अनुयोगद्वारोंके अनुसार विस्तार-पूर्वक किया है। अतएव इस प्रन्थमें विषयका कथन वृद्धता, बहुजता और आत्मविद्धास पूर्वक किया गया है।

चूणिसूत्रोके व्याक्यान प्रसममें किसी भी अंशको दृष्टिसे श्रीझल नहीं होने दिया है। पदोकी तो बात ही क्या, आचायने अकोंकी भी व्याक्या प्रस्तुत की है। उदाहरणाय अर्याधिकार प्रकरणमें प्रत्येक अर्थाधिकारसूत्रके आगे पढे अकोकी साथकताको लिया जा सकता है।

इस टीकाका एक अन्य महत्त्व विभिन्न विषयक अनेक दार्शनिक और सद्धान्तिक मर्तोकी जानकारी भी है। टीकाकारने उपदेशोका कथन आचार्योके नामोके उल्लेख पूर्वक करके अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है।

जयधवलाका एक दूसरा महत्त्व ज्ञान जीव, कम और कम सम्बन्धको विस्तृत रूपसे प्रस्तुत करना भी है।

#### रचना स्थान और काल

पहले धवलाका रचना काल निबद्ध किया जा चुका है। अत इस सम्बन्ध-में विशेष प्रकाश डालनेकी आवश्यकता नहीं। सक्षेपमें अयधवला टीका शक-संवत् ७५९ (वि० स० ८९४) में पूण हुई।

यह जयधवला टीका वाटकग्रामपुरमें रची गयी है। इसके शासक गुर्जराय बताये गये हैं। बाचाय जिनसेनने प्रशस्ति-पद्य १२-१५ में गुर्जरार्य नरेम्द्रकी बढी प्रशंसा की है और चन्द्र-तारा पर्यम्त उसकी कीर्तिके स्थिर रहनेकी भावना व्यक्त की है।

यह नाटकग्रामपुर कहाँ अवस्थित या और इसका बाधुनिक नाम क्या सम्मव है यह विचारणीय है। कडौदाका पुराना नाम नष्टपद्र, बटपद्रक या बट-पस्की है। कोषोमें पद्रका अर्थ ग्राम मिलता है। अत वाटकग्राम बड़ौदा ही होना चाहिए। वहाँके कुछ राष्ट्रकूट राजाओके कुछ सामपन्न भी सिले हैं। राष्ट्रक्ट नरेस कर्कक सक संक्त् ७३४ के तांत्रपनके अनुसार मानुमृह नामक बाह्यपको अंकोटक चौरासी शाम विखयक बटपहक गांव दानमें दिशा गया था। कर्क सुवर्णवर्षके दानपनमें भी कर्क और चौविन्द दोनों बाईमोंके द्वारा वटपहक गांव दानमें देनेका उल्लेख है। इसमें भी बटपहकको अंकोटक चौरासी गांवके अन्तर्गत लिखा है।

अकोटक आज भी बड़ीदासे ५-६ मीरूपर दक्षिणकी और वर्तमान हैं। कुछ समय पहले बहासे खुदाईमें कांसेकी प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली हैं।

दक्त वटपद्र या बाटग्रामको गुर्जरार्य अवदा गुजरलरेन्द्र द्वारा अनुपालित बतलाया है। यह गुजरतरेन्द्र राष्ट्रकूट अमोधवर्ष ही है। अमोधवर्ष जिनसेनका परम भक्त शिष्य था। गुणमद्राथायने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लिखा है कि राजा अमोधवष स्वामी जिनसेनके चरणोर्मे नमस्कार करके अपनेको पवित्र हुआ मानता था।

राष्ट्रकूटोकी राजधानी मान्यसेट थी। अमोघवषके पिता गोविन्दराज तुतीयके समयके श॰ स० ७३५ के एक ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि उसने काटवेश-गुजरातके मध्य और दक्षिणी भागको जीतकर अपने छोटे भाई इन्द्रराज-को वहांका राज्य दे दिया था। इसी इन्द्रराजने गुजरातमें राष्ट्रकूटोकी दूसरी शाला स्थापित की थी। शक स॰ ७५७ का एक ताम्रपत्र बडौदासे मिला है। यह गुजरातके राजा महा सामन्ताचिपति राष्ट्रकूट ध्रुवराजका है। इससे ज्ञात होता है कि अमोधवर्षके चाच।का नाम इन्द्रराज था और उसके पुत्र ककराजने दमावत करने वाले राष्ट्रकूटोसे युद्ध करके अमोधवर्षको राज्य दिलवाया या। कुछ विद्वानोका मत है कि छाटके राजा ध्रुवराज प्रथमने अमोघवषके विरुद्ध बगावत की थी। अत अमोघवषको उसपर चढ़ाई करनी पढ़ी और गुजरात उसके राज्यमें आ गया । यह घटना जयघवलाकी समाप्तिसे कुछ ही समय पहले-की होनी चाहिये, क्योंकि धुकराज प्रवमका ताम्रपत्र श० स० ७५७ का है और जयधवलाकी समाप्ति श० स० ७५९ में हुई थी। अत बाटग्रामके गुजरातमें होने तथा गुजरातका प्रदेश उसी समयके लगभग अमोधवर्षके राज्यमें प्रोतके कारण अमोधवषका गुणगान किया है। जत जयववलाको रचना बाटप्रामपुरमें राजा अमोचवर्षके राज्यमें शक स० ७५९ में पूण हुई थी।

#### जयधवलामत विषय वस्तु

जयववका कसायपातुर और उसपर रजित वृध्यिमुत्रोंकी विकरणारमक विस्तृत व्यास्था है। बतः उसका प्रतिपादा गूल विषय बही है जो उसके मूलभूत क्रम्योंका है। किन्तु एक्से व्यास्थाका रूप कैता है और क्या विधेष कथन किया गया है, यही बत्तकाना बहाँ क्योक्ट हैं। यह हम पहले लिख बाबे हैं कि कसायपाहुडके अधिकारोंकी संख्या वद्यपि पन्त्रह है तथापि नामोंने मतभेव है और उसका निर्देश करके वीरसेन स्वामीने जसमग्राके अधिकारोंका निर्देश स्वयं अपनी वृष्टिसे किया है।

सबसे प्रथम जयधवलाकारने मंगलकी चर्चा करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि आचाय गुणधरने कसायपाहुडके और यतिवृषमने चूणिसूत्रोंके आदिमें मंगल कयो नहीं किया ? समाधानमें कहा है कि प्रारम्य किये गये कार्यमें विघ्न विनाशके लिये मंगल किया जाता है। किन्तु परमायममें उपयोग लगानेसे ही वै विघ्न मध्य हो जाते हैं, इसीसे उक्त दोनों ग्रम्थकारोंने मंगल नहीं किया।

चूणिसूत्रकारनें प्रथम गायाकी वृत्तिमें पौच उपक्रमोंका निर्देश किया है। किम्तु अयथवलाकारने दोनोंकी संगति बतलाते हुए कहा है कि गाथामें केवल एक नामोपक्रमका ही निर्देश हैं शेषकी सूचना 'दु' शब्द से की है। इसीसे यतिवृषम ने पाँच उपक्रमोंका निर्देश किया है।

यत इसका निकास ज्ञानप्रवाद नामक पूर्वसे हुआ है अत टीकाकारने मंगलके पश्चात मित आदि पाँच ज्ञानोका कथन करते हुए पाँच उपक्रमोका विस्तारसे कथन किया है। तथा केवलज्ञानका बस्तित्व तक और युक्तिके आधारसे सिद्ध किया है। इसी प्रसंगते कमबन्धनकी भी चर्चा है। तत्यश्चात् केवलज्ञानी भगवान महावीरके जीवनकालकी चर्चा करते हुए विपुलाचलपर उनकी प्रथम अमदेशनाका समय बतलाया है तथा किस प्रकार आचाथपरम्परासे आता हुआ उपदेश गुणधराचाय तथा आर्यमध्य और नागहस्तीको प्राप्त हुआ, यह बतलाया है। ढादशागरूप श्रुत और अगबाह्यश्रुतके विषयका परिचय करानेके बाद पन्त्रह अधिकारोकी चर्चा विस्तारसे की है और उस विषयक मतभेदको भी स्पष्ट किया है।

चूणिसूत्रकारने कसायपाहुड नाम नयनिष्पन्न कहा है। इस प्रसंगते नयोंके स्वरूपकी चर्चा बहुत विस्तारसे करते हुए नयोंमें निक्षेपोंकी योजना की है। जो नयोंके अध्ययनके लिये उपयोगी है।

वूणिसूत्रोके विषय-परिचयमें कहा है कि आधार्य यतिवृषमने विवेचनके लिये अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है तथा उनमेंसे कुछ अनुयोगद्वारोंका सामान्य कथन भी किया है। जयधवलामें सभी अनुयोगद्वारोका विवेचन चौदह मार्गणाओं में किया है। तथा यह विवेचन चूणिसूत्रों पर निर्मित उच्चारणावृत्तिका आरुम्बन लेकर किया गया है। अयधवलाकारने इस आतका निर्देश, कि हम यह कथन उच्चारणाका आश्रय लेकर कर रहे हैं, स्वान-स्थानवर किया है।

यहाँ प्रयम अधिकारमें आशत सतरह अनुयोगद्वारीका संक्षिप्त परिचय दिवा जाता है क्योंकि सब अधिकारीमें प्राय इनका क्षण अवस है। ्रार्ट स्मृत्यमित्वा कावारम् सार्वः है। कावा कावा कार्यं कृतिकाम कीवा आता वार्यों में बीहरीयकार्यका कारिस्तंत कीर सावित्रक कावारके स्थान है। कावारके कार्या है। कार्या कार्यों कुक स्थान है। कार्ये कार्यों के स्थान कार्ये कार्य

ा सादि, बनावि, श्रृंतः, वश्रुव-वस्त्री वतलामा है कि भोहतीय विमालि किसी सादि है, किसके बनाविः हैं। जिसके श्रुवः ( अगस्त ) है। बर्टि किसके बश्रुव ( सान्त ) हैं। अस्ति अस्ति किसीके व्युव

स्वामित्व-इसमें बर्तलाया है कि जिसकों मीहंनीयकमैंकी सत्ता है बहु उसका स्कामी है जो उसे नंदर कर चुंका है वह उसका स्वामी नहीं हैं।

काल — इंसमें बर्तेकाया है कि किस जीवको मीहमीयकर्यको सत्ता कितने काल तक रहती है और असराा कितने काल तक रहती है। किसी जीवके मोहनीयकी सत्ता अनाव-अनन्त है और किसके अमेदिन्सान्त हैं।

अन्तर—इसमें बतलाया है कि एक बार मोहनीयकी सता नष्ट होने पर पून, कितने बाद प्राप्त होती है। किन्तु मोहनीयकर्म एक बार नष्ट हो खाने बर पून नहीं बचता और बन्ध हुए बिना सता नहीं हो सकती महा बोहनीयका अन्तरकाल नहीं है।

भंगजित्रयानुगम-स्वसमें माना जीकोंकी अवेशा सोहकोबकर्सके आहिताल और सारितालों केकर भनोका कियार किया है। का कार्य के किया है।

भागा-भागानुगम- इसमें बतलाबा है कि सब जीवीके कियम भाग जीव मोहनीय कर्मकी सत्तावाले हैं और कितने भाग जीव मोहनीयक्रमकी अंबेंसी बाले हैं।

परिमाण करा है।

भारतीय न्यानी प्रातापा है कि प्रोहनीयकर्यको असा की वस्त्रांका है स्वा व्यक्त किन्द्र गाले प्राते हैं कि असा का का का अने का अने का

### २९८ " बेससाहित्यका इतिहास

अक्लावाके जीवोंका काल क्ललावा है। दोनों ही प्रकारके जीव<sup>1</sup>संदा तहते हैं इसस्टिए समका काल सवदा कहा है।

क्षान्तर-यह बन्तर मी नाना जीवोंकी वर्षका है जत मीहनीयकर्मकी सन्ता और असत्तावाले जीव सवा पाये जाते हैं अन उनमें सामान्यसे अन्तर नहीं है।

भाव—इसमें बतलाया है मोहनीयकमकी सत्ता और असत्ता वाले जीवोंके पाँच भावोंमें से कौन भाव होते हैं। सत्ताकालेके पारिचानिकके सिवा शेष चार भाव होते हैं और असत्तावालेके केवल सायिकभाव होता है।

अल्पबहुत्व — इसमें क्तलाया है कि मोहनीयकमकी सत्ता वाले और असत्तावाले जीवोमें कौन अधिक हैं और कौन अल्प हैं।

इन अनुयोग द्वारोके साथ मूल प्रकृति विभक्तिका कवन समाप्त होता है। भागे हम जयवका टीकामें बागत कुछ विशेष विवेचनोकी ही चर्चा करेंगे—

१ प्रकृति-विभक्ति—इसमें कहा है कि उच्चारणाचायने मूछ प्रकृति विभक्तिके सतरह अनुयोगदार कहें हैं और आकाय यतिवृधभने आठ अनुयोग-द्वार कहे हैं। किन्तु इसमें कोई विरोध की वात नहीं ह क्योंकि एकने पर्याया चिक नयका अवलम्बन लिया है तो दूसरेने इच्याचिक नयका अवलम्बन लिया है। वीरसेन स्वामीने उच्चारणाचार्यके द्वारा कथित विवरणका आश्रय लेकर सत्तरह अनुयोगदारोका विवेचन किया है।

इसी तरह एकैक उत्तर-प्रकृति विभिन्तिके ग्यारह अनुयोगद्वार यतिवृषभने कहे हैं और उच्चारणायने चौबीस कहे हैं। जयधवलाकारने उच्चारणाचायके अनुसार चौबीस अनुयोगद्वारोंका ही कथन किया है। इस तरह जयधवला केवल चूणिसूत्रोंका व्याख्या-ग्रन्थ नहीं है किन्तु उसमें विषयमत प्रक्षिपादन भी विश्वेश है।

काचाय यतिवृषभने वृणिसूत्रमें कहा है कि मोहनीय कमकी बाइस प्रकृतियों-की सलाका स्वामी मनुष्य ही होता है। इसकी टीकामें बीरसेन्ने कहा है कि काचार्य यतिवृषभके इस विषयमें दा उपदेश हैं। उनमेसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं करता, इस उपदेशको लेकर उक्त कथन किया है। उक्चारणायार्थके अनुसार कृतकृत्य वेदक सम्यग्कटी जीव नहीं मरता ऐसा निसम नहीं है इसोंकि उच्चारणावार्यने वारो ही गित्योंमें बाईस प्रकृतिक विमक्ति स्वानका सस्य स्वीकार किया है।

वनन्तानुबन्धी की विसंधीयमा सम्यागृष्टी श्रीत ही करता है। अनेन्सानु-वन्धीके स्कन्धोंको बन्ध प्रकृति रूपसे यरिगमानेकी विसंधीयका कहते हैं। विसंयोक्षासं अपवानं वह नेव है कि जिन कर्मीकी आपवाः होती है जनकी चुनः उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु अनुकानुकाशीकी विसंयोक्षण अरवे के बाद समाव्युवधी विदि पिष्यात्वको प्राप्त होता है तो प्रवम सम्यमं ही , वादिश मोहस्प्रेप्तके कर्म-स्कृष्ट अनन्तानुकाथी करवे परिणत हो वाते हैं। इसीके मिष्यात्वमें मोहसीयकी २४ प्रकृतियोंकी सत्ता व पायो जाकर वद्व्यईसकी कर्मा क्यों वाती हैं। उपवान सम्यन्वृद्धिके अनन्तानुकाथी चतुष्ककी विस्योक्षणके होनेमें भी मतभेद है। उपवारणके अनुसार तो निषेष है।

इसपरसे यह शक्का की नयी कि जिन आकार्यों के क्रमके अनुसार उपशम सम्यक्टीके अनन्तानुक्वीकी विसंबीजना होती है उनसे उक्त क्यां का विरोध क्यों नहीं जाता। इसके उत्तरमें बीरसेन स्वामीने कहा है कि अदि उपशम सम्यक्टीके अनन्तानुक्वीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाला बचन सूत्र कथन होता तो यह कथन सत्य होता क्योंकि सूत्रके द्वारा व्याख्यान बाधित होता है परन्तु एक व्याक्यानके द्वारा दूसरा व्याख्यान वाधित नहीं होता इसलिए उपशम सम्यक्टीके अनन्तानुक्वीकी विसयोजना नहीं होती, यह वथन अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनों उपदेशोंका कथन करना चाहिये। क्योंकि दोनोंमें अमुक कथन सूत्रानुमारी है इसके ज्ञान कराने का कोई साधन नहीं है।

उपश्यसम्यक्तिके कालकी अपेक्षा अनन्तानुक्त्वी चतुष्ककी विसंयोजनाका कास अधिक है अथवा नहीं अनन्तानुक्त्वी चतुष्ककी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि उपश्रम सम्यक्टीके अनन्तानुक्त्वी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होती । फिर भी यहाँ, उपश्रम सम्यक्टीके अनन्तानुक्त्वी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होती । फिर भी यहाँ, उपश्रम सम्यक्टीके अनन्तानुक्त्वी चतुष्ककी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही प्रधान रूपसे स्वीकार करना चाहिये वर्षोंकि परम्परासे यह उपनेश चला आता है।

( क॰ पा॰ वाग २, प० ४१७-१८ )

Ş

इससे वीरसेन स्वामीकी या जयचवलाकी प्रामाणिकतापर प्रकाश पडता है।

#### २ स्थितिवयवित--

वृतिस्थाने निष्यात्वकी उत्स्वाद दिवति पूर्ण सत्तर कीकाकीड़ी सागर केही है। इसकी ज्याक्याने अवस्वकाने कहा है कि वह कावन एक समय-प्रवादकी अपेका कही है यह स्थिति एक समय प्रवादकी अपेका है, तावा समयप्रवदकी अपेका नहीं है यह स्थिति एक समय प्रवादकी है इसका प्रमाल यह है कि वो कार्मव वर्गवास्करण अकर्म-क्या हिला है में निर्मालक आर्थ कार्मवादक के सिंग्स है में निर्मालक आर्थ कार्मवादक कार्मवादक के सिंग्स है में निर्मालक आर्थ कार्मवादक क

# २१७ केनलाहित्यका इतिहास

सात हमार वंपीत केकर कमते सत्तर कीवंकोड़ी सामर अमाण निवति वर्ती बाती है इससे जाना जाता है कि यह स्थिति एक समेव प्रवाहकीं है न

क्योंकि महाबन्धमें कहा है कि मिन्दात्वकी उत्कृष्ट बावाधा सात हजार वर्ष है और आवाधासे होन कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक हैं।

(क पा, भाग ३, पू १९४-१९५)

इस तरह जयघवलामें चूणिसूत्रगत कथनका आशाब सम्माण उद्यादिक किया है।

जयववलाका पूर्वीर्ध ही बीरसेन स्वामीके द्वारा रचित है। उत्तरभाग जिसमें करीव दस अधिकार आते है वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन स्वामीने रचा है। अत पूर्वभागमें जितना प्रमेय चौंचत है उत्तरभाग विषय बहुल होते हुए भी सैदान्तिक गुरिययोंके रहस्य के उद्बाटन से प्राय वैसा परिपूर्ण नहीं है। स्वामी जिनसेनने सम्बद्ध विषयका जो कथायपाहुङ और जूर्णिसृत्रोंमें चर्चित है, बराबर खुलासा किया है, किन्तु गुरु जैसी बात नहीं है। अत आमेके विषय-परिचयकी जानकारी कवायपादुढ और चूर्णिसूत्रोके विषय परिचयसे कर लेना चाहिये उसीका व्यास्यान और उपादान उसमें है।

#### रक्षिता बीरसेन और विकसेन

धवलाके पश्चात जयधवलाकी रचना हुई है, यह बात जयधवलाकी प्रशस्तिले तो प्रमाणित होती है, साब ही जयधवलासे भी प्रमाणित है। जयधवलाकें प्रारम्ममें ही मतिज्ञान और अविज्ञानका कपन करते हुए वीरसेन स्वासीने लिखा है-- 'इनके रुक्षण जिस प्रकार वर्षणा कि लण्डमें या उनके अस्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहे हैं, वैसा ही कथन कर लेना वाहिये। वंगनासका जीवनी अच्छ हैं। पांच ही सम्बोंपर पीरसेनने जयधवलाकी रचना की थी। अत उक्त उस्लेखरे प्रमाणित होता है कि धवळाकी रचना कर चुकनेके पक्षात् ही बोरसेनने जयववलाकी रचनामें हाब लगाया था, किन्तु उसे वह अधूरी ही छोड कर स्वग-वासी हो गये। उसकी पूर्ति उनके बन्यसम सुयोग्य शिष्य विकासिको कि। ष्ययवलाकी प्रशस्तिमें अपने गुरु वीरसेनके सम्बन्धमें अद्भावनत दूवमुद्धे सिसते हुए जिनसेनने मूतकालकी किया 'बासीत'का प्रयोग किया है, जो इस बातुका

१ 'खिप्पीन्यदावीणमत्थी जहा क्याणाखंदै पक्षिदी तहा एट्य वि पक्षिदंखी' । व क्षिप्

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> पर कि तिर्व जानार्ग क्ष्मसमाजि जहां प्रपृष्टि अमुबोगहारे प्रकृतिहासि ते**क स्थ** 'विद्रामाणि शिक्तको १७ 1"

सुनक है कि सबके गुरुका स्वर्णकर्मा की जुका था के सबने की उनका किया को लिए हुए जिनसेन अपने सन्तर्भ में भी बीड़ा प्रकाश हाका है जिससे असे होता है कि जिनसेन अविद्युक्त ने स्वात का कुछन का सरकार होनेने पहले ही उन्होंने बुह्मास छोत दिया था और गुरुके भाग रहकर विद्याप्त्रप्रमाने तम करे ने सह-तनके कान कान सलाकाल बीच मर्ग थे। तह बाल-नदाकरों में । उन्होंने बाल्या-मस्या से ही स्वरूप बहावर्षका पालन किया था। वे न तो असि सुन्दर वे सार स अति चतुर ही फिर भा सरस्वतीने अनन्य सर्ण होकर जनका सामय बहुण किया। बुद्धि, सम और विनय ये तीन उनके नैसर्गिक वृण थे। वे सरीराहे सबस्य छूप थे, किन्तु तपत कुछ (कमजोर) नहीं थे। शारिरिक छुवता कुसता नहीं है। जो गुणों से कृश है नहीं वास्तवमें कुस है।

जित्तसेनके शिष्य गुणसहने अपने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लिखा है कि जैसे हिमाल्यसे गयाका, सर्वज्ञसे दिव्यव्यनिका और उदयाचलसे नास्करका उदय होता है, देसे हो बीरसेनसे जिनसेन का उदय हुना।

इन्हीं जिनसेनने बीरसेनके द्वारा प्रारम्थ जयववलाकी पूर्ण किया !

व्यव्यवका हीकाके अन्त परीक्षण से जी सह विश्वें नहीं किया जा इका, भि मुक् और शिव्यमेंसे किसने किसना भाव इचा था। इसीसे जिनसेनाचार्यके वैदुष्य और रचना चातुयका अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने अन् अश्वी प्रशस्तिमें किसा है कि 'गुरुके द्वारा बहुवक्तक्य पूर्वार्थके किसी जानेपर, उसकी

१ 'तर्सांश्यों अंव च्यूनेमान् विनसेन संविद्याः ।
अविदावि यस्तर्णो विद्यौ बान्यक्रमान् । १२०।।
यसिन्नासन्नभव्यस्वान्मुक्तिकस्मीः समुस्युका ।
स्वयंवरीतिकामेव औति माणमयुक्रमार् ११२८।। '
यमामुचरिता वाक्याक्ष्मकत्मकाणिवतमः ।
स्वयंवर विवानेन विनस्था सरस्वती ।।२९।।
यो नाति सुन्दराकारो न चातिचतुरी मुनि ।
तथाप्यनन्यभरणा व सरस्वत्युपाचरत् ।।३०॥
थी शमोविनयश्चति यस्य नैसर्गिकाः युका ।
स्रीनाराव्यन्ति स्म गुजैरारीव्यने न क ॥३१३।
य क्रशोऽपि शरीरेण न क्रशोऽम्खपोग्रणे. ।
न क्रशस्ति हि शरीर्र गुगीर्तेव क्रम् क्रम् ।।३२॥'

 <sup>&#</sup>x27;ममनदिव दिमाद रेवसिन्सुप्रवाहो, कातिनिक सञ्चलकार सर्वदालकेकस्ति ।
 जदयगिरितटादा भारकरो यासमान्त्रे, द्वान स्त्रू किन्सेनो विस्तेनादम्याद ॥'

१ श्रिक्यांत्रव प्रश्निम सुरिक्यांत्रवे संग्रकांत्रिते क्ष्यांत्रकां क्षयंत्रकां क्ष्यांत्रकां क्षयंत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यांत्रकां क्ष्यांत्रकां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यांत्रकां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्य

### २६२ जैनसाहित्यका इतिहास

देखकर इस अल्पवक्तव्य उत्तरावकी उसने [ जिनसेनने ] पूरा किया ।'

इससे केवल इतना ही ज्यक्त होता है कि पूर्वार्थकी रचना युक्ते की और उत्तरार्थकी रचना शिष्यने । किन्तु ग्रन्थका पूर्वमाग कहाँ तक माना जाये, यह निर्णीत नहीं होता । जिनसेनने अपनी प्रशस्तिमें अयधकला टीकाको ६० हजार क्लोक प्रमाण बतलाया है तथा उसे तीन स्कन्धोमें विमाजित किया है — प्रदेश-विभक्तिमयन्त प्रथम स्कन्ध है, सक्रम, उदय और उपयोग दूसरे स्कन्धमें सम्मिलित हैं। और शेष भाग तीसरा स्कन्ध है।

मोटे तौरपर ६० हजार ब्लोक प्रमाणको तीन मार्गोमें विमाजिन किया जाये, तो एक-एक स्कन्य बीस-बीस हजार प्रमाण होता है। इन्द्रतन्त्रिके अपने श्रृतावतार में लिखा है कि प्रारम्भकी चार विभक्तियोंकी बीस हजार ब्लोक प्रमाण रचना करनेके पश्चात बीरसेन स्वामीका स्वग्वास हो गया। अत होय भागकी ४० हजार ब्लोक प्रमाण टीकाकी रचना जयसेन (जिनसेन) ने की। अत इन्द्रतन्त्रिके कथनानुसार सक्रमसे पहलेका विभक्ति पथन्त भाग बीरसेन स्वामीने रचा था। यद्यपि गणना करनेपर विभक्तिपर्यन्त ग्रन्थका परिमाण साढ छम्भीस हजार ब्लोक प्रमाण बैठता है तथापि ऐसा प्रतीत होता ह कि इन्द्रतन्त्रिक जयमबलाकी प्रशस्तिके उक्त कथनके आधारपर ही माटे तौरपर स्कन्योंके प्रमाणको परिगणना की है।

संक्रमसे पहलेका विभक्तिपयन्त भाग बहुवाक्य भी है अत जिनसेन स्वामीके कथनानुसार उसे पूर्वीय भाग माना जा सकता है। उक्त बोनों आचार्योके उल्लेखोका समन्वय करनेसे यह निष्कष निकलता है।

अन्य व्याख्यानाचार्योका उल्लेख एव उपसहार

जयभवलामें कुछ अन्य व्यास्थानावार्योंके भी व्यास्थान उल्लिखित हैं। एक स्थानपर लिखा है— यह उच्चारणाचाय' अभिप्राय है, परन्तु अन्य व्यास्थाना

१ 'पश्टिरेबसइस्राणि ग्रन्थानां परिमाणत । इलोकेनानुःदुमेनात्र निर्दिष्टान्यनुपूर्वश । १६९॥ निमत्ति प्रथमस्कन्थो क्वितीय संक्रमोदयौ । उपयोगश्च शेषस्तु तृतीय स्क ध इष्यते ॥ १०॥ ?

२ 'जयधवलां च कषायप्रामृतके चतलणा विमितितीनाम्। १८२। विश्वतिसहस्रसद्यन्थरचनाया संयुतांविरच्य दिवम् । यातस्तत पुनस्तिन्छच्यो जयसेनगुरुनामा ॥१८३॥ तन्त्रेषं चत्वारिशता सहस्त्रे समापितवान् । जयधवलेव पण्डिसहस्रयन्थोऽभवट्टीका ॥१८४॥——५ ताव०।

#### चार्ज दश प्रकार कहते हैं।

इस व्यावधानाचार्योका मतं किन्हीं विषयोमें बतिवृषम और उच्चारवाचार्य-ते मिन्न वा किला है— यह सब है कि पूर्विको व्यावधान इस सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त होता है, किन्तु उत्हब्द स्विति और अवहण्य बद्धान्छेदवे तथा जवन्यव्यिति और जवन्य बद्धान्छेदवें जेद कथन करनेके छिए व्यावधानाचार्योने यह व्यावधान किया है। प

आने लिखा है कि यह उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे नवे अस्पबहुत्वकी संदृष्टि है। अब चिरन्तन व्यास्थानाचायके अल्पबहुत्कको शहरो हैं ।

उपर्युषत उल्लेखोंसे स्पष्ट होता है कि समाधकाकारके समझ आहेक उच्चा-बाबोंके म्यास्थान उपस्थित थे। इनमें कई उच्चारणाध्यमोंको क्यास्थाएँ संति-प्राचीन भी थी। सम्भवतया उनका नाम झात व होनेते सनमेंसे कुछको चिरम्यन व्यास्थानाष्माकी सजा दो पथी है।

इस प्रकार जयधवला-टोकार्ने अनेक आबीन अवस्थाओंके समाविष्ट होतेखें मूच्य विषयसे भी अधिक विषय अकित करनेका प्रवास किया गया है।

# तृतोय परि**च्छे**द **छक्खडागमकी अन्य टीकाएँ**

वीरसेन स्वामीकी प्रसिद्ध ववलाटीकाके अतिरिक्त 'छक्कडाक्स' पर कन्य टीकाएँ भी लिखी गयी हैं। आवार्य इन्द्रनन्तिने अपने श्रुतावतारमें इन समस्त टीकाओंका उल्लेख किया है। कुन्दकुन्दने परिकारटीका, कामकुष्टने पहित्रदीका, तुम्बलूरावार्यने नृडामणिटीका, वप्पदेवने व्याक्याप्रक्रान्ति और बुप्रसिद्ध तार्किक क्समन्तप्रहेने संस्कृतटीका लिखी हैं। इन्द्रनन्तिने बताया है—

इस प्रकार व्याख्यान क्रमको प्राप्त होता हुवा छक्खंडानम रूप सिद्धान्त

१ 'एसी उच्चारणाइरियाणमहिष्याओ । अण्णे गुणनस्थाणाइरिया पर्व भणीते ।'---क० पा०, सार ३, ५० २१३ ।

२ आर हे, प्र २९१ ।

१ काळान्तरे सतः कुन्तराग्रन्था पन्नि (१) ताकिकाको प्रमुखः ।१६६७।। भीमान् समन्तमद्रस्वामीत्म सोऽव्यकीत्य त विविधम् । सिद्धान्तमत यद्याव्यागमनतसम्बद्धाकस्य कुन्नः ॥१६६८।। अधी नारवारिशतः सहस्रस्युग्रन्थर नजना मुक्तम् । विर्विश्वतनानिते सुन्तरस्युग्रन्थरम्यावका श्रीकाम् ।११६९।।—भूतायतार

## रद्भ जैनसाहित्यका इतिहास

गुरुपरम्परासे आता हुआ वित तीक्षणवृद्धिशासी गुमनित और स्विमान भूनिकी प्राप्त हुआ। भीमरित और कृष्णमेसा नामकी निर्मित कृष्णमेसा नामकी निर्मित कृष्णमेसा नामकी कृष्णमेस नामको कृष्णमेस नामको कृष्णमेस नामको कृष्णमेस नामको कृष्णमेस नामको नामको कृष्णमेस नामको नामक टीका लिखी।

'छक्सडायम' की व्याख्या पूर्व होनेके परंचात 'कसावपाहुड' पर साठं 'हजार क्लोक प्रमाण टीका प्राकृतभाषामें किसी ।

इत प्रकार जनत दोनों मूलावम प्रन्थों पर विभिन्न टीकाओंका उल्लेख कैवल श्रुताबतारों में प्राप्त होता है। विवृध श्रीवरने अपने श्रुतावतारमें तुम्बुलूरांकार्य बोर उनकी टीकाका निर्देश मही किया है। तथा इन्ह्रनन्ति महासम्ब पर रेक्ति जिस सात हजार श्लोक प्रमाण पितकाको तम्बुलूरांकार्यकी कृति कहा है, उसे उन्होंने सामकुण्डावायको हो कृति बतलाया है।

अन इन टीकाओके अस्तित्वके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत किया जाता है— कुन्दकुन्दकुत 'परिकम' नामक सन्ध

इन्द्रनिन्दिके कथनानुसार दीनो सिद्धान्त प्रन्थोंकी जान कर कुण्डकुन्दपुरमें सीपचनन्दि मुनिने छ लण्डोमें-से आदिके तीन सण्डोपर बरह इजार प्रमाण परिकम नामक प्रन्य रचा। कुण्डकुन्दपुरके यह <sup>1</sup>श्रीपचनन्दि मुनि प्रसिद्ध जैनाचाय कुन्दकुन्द ही ज्ञात होते हैं कुन्दकुन्दपुर प्रामके निवासी होनेसे वह इसी नामसे विक्यात हुए। इनके द्वारा रचित समयपाहुद, पक्ष्मचसार, प्रचारियकाय, जियमसार, अटुपाहुड आदि अनंक प्रन्य सुप्रसिद्ध हैं, किन्तु छन्दस्थागम पर सनके किसी अपास्त्रा प्रन्यका बन्धन सकेत प्राप्त नहीं है।

वीरसेन स्वामीकी घवला टीकामें अनेक स्थानी पर परिक्रम नामक धुम्बका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है और उससे अनेक उद्धरण भी विये गये हैं। किन्तु यह परिकर्म नामक प्रन्थ किसके द्वारा रचा गया था इसका कोई निर्देश घवलामें नहीं है और न खसे आगम प्रन्थकी टीकारूप ही बत्तलाया गया है। धवलाटीकान में उसके उल्लेखोकी बहुलता देखकर यह सन्देह होना स्वामाविक है कि शासव वह परिक्रम इन्द्रनन्धिक हारा निर्देश्य टीका प्रन्थ ही तो नहीं है अस हम बचला

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्मनामा झाचार्यशब्दीलरकोण्डवुन्दः ।
 द्वितीयमासीदभिधानमुख्यच्चित्र सजातसुचारणकि ।।

<sup>--</sup>विवालेस नं ० ४२, ४३, ४७, ५०

देशांके तम सर्व विश्वनार्थे की के देशा काशांके हैं जिसके हिन्दार्थ अस्तिकार्थिक विश्वयका आणांकं निकला है।

"अविकारिका सबसे अविक शामिक विकास अधिकार के क्रिकामानामुक्ता कामुनीयदार की क्षत्रशामिकार्य किसार है, । इस् बामुचीनके बीमोंकी संस्थानक कामन है।

'जान्ह बन्हि बनेतानेतन विजनीय समिह रान्हि

व वाह्यनामम् नगरसः वार्गसामातस्य नगरमः

' ''कहीं मही अनेन्द्रां नन्त देखा आता है नहीं वहीं अवयानीनुस्कृष्ट अविद् मध्यम अनन्तानन्त्रीका ही प्रहण हीता है', करिकाकी इस विवास जाना आता है कि प्रकृति अनेक्यनानुस्कृष्ट अनन्तानन्त्रका ही ब्रहण है।'

'जहणा अण्याणंतंणीयाञ्जभाणे जहणा अणंताणंतस्य हैट्टिमथमाणहांणीहती उबरि अणंतगुणंबन्गहाणाणि गैतुम सन्वजीवशासिवग्गसलामा उप्पन्नीहैं त्ति परियम्मे वृत्तां । [ पु० ३, पु० २४ ]

ै जबन्य अनन्तानन्तका उत्तरोत्तर वर्ष करनेपर जबन्यअनन्तानन्तके नीचेके वर्गस्थानोते ऊपर अनन्तपूर्ण धर्मस्थान जाकर समस्त्र जीवराधिकी वर्षधास्त्रका उत्पन्न होती है', ऐसा परिकर्ममें कहा है।

अवाताणतविसये मजहण्यमनुनकस्त जगताणतेणेव गुणनारेणभागहारेगविही-दव्व' इति परियम्म वयनातो । (पु०३ पू०२५)

वन्द्रशन्तके विष्यमें गुणकार और सामहार अञ्चल्यानुत्कुष्ट सर्वात् मध्यम अनन्तानन्तकप ही होना चाहिये, इस प्रकार परिकर्मका वकृत है।

ण च एवं कमझाम् 'वरित सामि कीवसायरसमाणि जन्मूदीत हेववानि म स्वाहियाणि' ति परियम्म सुत्तेण सह विरुक्तविति 1---पु॰ ३, पु॰ ३६ ।

्नीर यह व्याल्यान 'जितने द्वीपों और सागरोंकी सल्या है और अस्बुद्धीपके स्पाधिक जितने 'सेद हैं उतने रज्जूके वर्ष कोद हैं, परिकर्ग सुनके साम सी विरोजको प्राप्त नहीं होता।'

'तं हं गगासासं शेकातं सः परियम्ये युक्तः श्रीतन्त्रपुरु १,२४ तः ६ हा। "१० सहस्रो गणांगासस्थाय है तसका अस्यम परिकार्ति है ।" १ १ १ १ १ १ १

'वस्ति वस्ति असंस्थेण्यासयोजनयं गायीण्यति तस्ति वस्ति अवस्थितं सर्थुः प्रकास असंबोधनासंस्थातोज्ञ नास्तं अवस्ति वस्ति वरित्रामान्यवासे अन्ति १८० 'वस्ति वस्ति वसंस्थास तेवस वास्ति स्था वसी वस्ति वास्तिवस्ति वस्ति वस्त संख्यात अर्थात् मध्यम असल्यातासल्यातका ही शहण होता है ऐसा परिकर्णका वचन है।

'कट्टक वागिण्यमाणे वागिण्यमाणे वसंकेण्यांक वस्त्राणांक गंतूण सोहम्मीसाण विकास सुई उप्पण्यादि । सा सुइ वागिया वरेड्स विकास सुई उप्पण्यादि । सा सुइ वागिया वरेड्स विकास सुई हवदि । सा सुइ वागिया वर्ण गुलो हवदि' ति परियम्मवयणायो कव्यवे वश्यपदर् गुलाण वग्गमूलस्म सहण व हवदि किंतु सूचि अगुलवागमूलस्मेव महण होदि ति अण्यहा वणगुलविदिय वमामूल स्स वणुप्पत्तीयो' !— पृ० १३४ 'बाठका उत्तरोत्तर वग करते हुए असल्यात वगस्यान वाकर सौधम और ऐसाम सम्बन्धी विकास सूची उत्पन्म होती है। उसका एक बार वर्ग करनेपर नारकसम्बन्धी विकास सूची होती है। उसका एक वार वर्ग करनेपर म्यनवासी देवो सम्बन्धी विकास सूची प्राप्त होती है। उसका एक वार वर्ग करनेपर म्यनवासी देवो सम्बन्धी विकास सूची प्राप्त होती है। उसका एक वार वर्ग करनेपर म्यनवासी देवो सम्बन्धी विकास सूची प्राप्त होती है। उसका एक वार वर्ग करनेपर मनागुल होता है' परिकास इस क्ष्यसे आता वाता है कि प्रकतमें बनागुल और प्रतरागुलके वग्रमूलका प्रहण नहीं किया है किन्तु सूच्यगुलके वग्रमूलका हो ग्रहण किया है।'

'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेदी, सा बिगादा जगपदर, सेढीए गुणिदजगपदर घणकायो होदिं ति परियम्म मुत्तेण सम्बाहरियसम्मदेण विरोहण्यसंगादी च ।— पु० ४, प० १८४। 'राजूको सातसे गुणा करने पर जगश्रेणी होती है, जग श्रेणीको जगश्रणीसे गुणा करनेपर जगश्रतर होता है बौर जगश्रतरको जगश्रेणीसे गुणा करनेपर घनलोक होता है' इस सब आचायोंसे सम्मत परिकम सूत्रसे विरोधका भी प्रसग प्राप्त होता है।

'सन्त्रोहि उनकस्सक्षेत्तुप्पायणट्ट परमोहि उनकस्सक्षेत्त तिस्से जेव चरिमझण-वट्टिद गुणगारेण आविष्ठयाए असकोज्जवि भाग पदुष्पणेण गुणिण्जवित्ति के वि मणति । तण्ण वडदे, परियम्मे वृत्त बोहिणिबद्ध केताणुष्पसीदो ।'—पु० ९, पृ० ४८ ।

सर्गाविष ज्ञानके उक्तब्द क्षेत्रको उत्पन्न करानेके लिए परमाविषके उत्कृष्ट क्षेत्रको आवलीके असक्यातवें मागसे उत्पन्न करानेके लिए परमाविषके उत्कृष्ट क्षेत्रको आवलीके असल्यातवें मागसे उत्पन्न उसके ही अन्तिम अनवस्थित गुणकारसे गुण किया जाता है, ऐसा कोई आवाय कहते हैं। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर परिक्रम में कहे हुए अविषसे निवस क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर परिक्रम में कहे हुए अविषसे निवस क्षेत्र नहीं हतते।

'जीव मुरमाणिस्स विसमी जगतसंसा होदि तो जमुरकस्स संस्रेण्यं विसमी कोहसमुन्दिस्ते ति परियम्मे वृतं तं कथं घडते ?——मृ० ९, पृ० ५६ । े यदि श्रुतकारका विषयं अकट बंबन है हो बौद्ध पूर्वीका निषय प्रकृत्व संबद्धात है । ऐसा की परिकर्षमें कहा है, यह कैंद्रे प्रतित होगा ।

'एवं कोवाजिमायपडिज्केवा च वरियम्बे वस्त्रसमृद्धिवासि वस्त्रिवर्ध'---पु० १०, पु० ४८३ १

परिकर्ममें इन योगोंके विविधानी प्रतिक्छेबोंको वर्गसमृत्वित वसस्त्रमा है।
'अपदेस मेव इंडिए मेक्स इदि परमाणूर्ण जिस्त्यवर्श परिवन्ते बुलर्मिद बासकणिक्य पदेसो जाम् परमाणु सो बन्दि परमाणुन्हि समवेद मावेणव्यस्य स्रो परमाणुक्रयदे स्थोरित परिवन्ते बुलो। तेण व विकायनत त्रस्तो सम्मदे १ —पु० १३ प०१८।

'परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इन्त्रियों द्वारा बहुण नही होता' इसप्रकार परमाणुजोंका निरवयनपमा परिकर्ममें कहा है।' ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रदेशका अर्थ परमाणु है। यह जिस परमाणुर्ने समवेत मावसे नहीं है वह परमाणु अप्रदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है। अत यरमाणु निर्-अवयव है यह बात परिकास नहीं जानी जाती।'

सन्वजीवरासियो खर्डिमक्करसणतगुणमिवि कृदी जन्तदे ? परियम्मायो ! त जहा—सन्वजीवरासी वागीज्जमाणा अवात लोगमेत्रवगणद्वाणाणि उवरि शतूण सन्वपोग्यलबन्ध पावदि ! पृणो सन्वपोग्यालबन्ध बन्धिज्जमाण बाग्यिक्तमाण अवात लोगमेत्रवग्यपद्वाणाणि उवरि शतूण सन्वपोग्यालबन्ध विग्वज्जमाण बाग्यिक्तमाण अवात विग्वज्जमाण अवात विग्वज्जमाणा वाग्यिक्तमाणा अवात विग्वज्जमाणा अवात । पृणो सन्वागाससेढी वाग्जिमाणा विग्यज्जमाणा अवात लोगमेत्र वग्यपद्वाणाणि उवरि गतूण अम्मात्वय अवान्मत्वयद्वाणमगुरुखलङ्कुअपुण पावदि । पृणो धम्मात्वय-अवान्मत्वयअगुरुखलङ्कुअपुणो विग्यज्जमाणो विग्यज्जमाणो अवात-लोक्यमत्वयअगुरुखलङ्कुअपुणो विग्यज्जमाणो वाग्यज्जमाणो अवात-लोक्यमत्वयअगुरुखलङ्कुअपुणो विग्यज्जमाणो अवात-लोक्यमत्वयअगुरुखलङ्कुअगुणो विग्यज्जमाणो अवात । पृणो एगजीवस्स अगुरुबलङ्कुअगुणो विग्यज्जमाणो अपात लोगमित्रवग्यसद्वाणाणा उवरि गतूण सुद्वमणिगोद अपवज्जस्यस्य लिखन्तर पाववित्ति परियम्भ मणिदां — पृण १३, पृण २६२-६३ ।

'सब जीव राशिसे लक्क्यसर ज्ञान सनन्तगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। परिकर्मने कहा है—'सब जीव राशिका उसरोशर वर्ष करने पर जनन्त छोक प्रमाण वर्गस्थान जाने जाकर सर्व पुद्गतन उसरोशा प्रमाण प्राप्त होता। पुन हार्व पुद्गतन प्रमाण जाता है। प्रमाणकों कंपरोश्तर वर्ष करने प्रमाणकों कंपरोशर वर्ष करने प्रमाण जाता है। पुन सर्वकालके प्रमाणकों कंपरोशर जानक जाने जाकर संविक्तालक प्रमाणकों कंपरिक्तालक संविद्य कार्य कंपरिक्तालक प्रमाणकों कंपरिक्तालक संविद्य कार्य कंपरिक्तालक प्रमाणकों कंपरिक्तालक संविद्य कार्य कंपरिक्तालक प्रमाणकों कंपरिक्तालक कंपरिक्तालक कंपरिक्तालक संविद्य कार्य कंपरिक्तालक प्रमाणकों कंपराणकों स्थालक कंपरिक्तालक कंपरिक्

### २६८ : जैनसाहित्यका इतिहास

प्रथमि अमुक्षमुगुण प्राप्त होते हैं । पुत अवस्तिकाल कीर अवस्तिकाल से अमुक् सबुगुणोंका उत्तरोशार वर्ग करने कर मनन्त काक प्रमाण वर्णस्थाण आणे । आकर एक जीवका सगुरस्क पृण प्राप्त होता है। पुत एक वीवका असुवस्त्र पुरुष्तिका उत्तरोत्तर वर्ग करनेवर अनन्तकोकमात्र वगस्थान आगे जाकर सुरुप्तिका सम्बद्धिका सम्बद्धिका

'सक्षेण्णावित्याहि एगो उत्सासी, सत्तुस्तासेंहि, एगी योबी होविति परि-यम्मवमणायो ।' ---पु० १६, पु० २९९।

'सस्यात आविष्ठियोका एक उच्च्वास होता बीर सात उच्चासका एक स्लोक होता है, ऐसा परिकमका वचन है।

'असक्षेत्र्यमेल कुदो णव्यदे ? परियम्मादो ।' तं जहा परियम्मे अणिदं । यहां मृणकारका प्रमाण असंस्थात लोक है, यह ( पु० १४, पु० ३७४-७५ । ) किस प्रमाणसे ज ना जाता है ? परिकासी जाना जाता है ।

ववलाटीकामें पाये जानेवाले परिकर्मके उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परिकर्मका प्रजान प्रतिपाद्य विषय जैन गणित है, इसीसे उसके प्राय सभी उद्धरण गणनासे सम्बद्ध पाये जाते हैं। सम्भवतया गणनाके प्रसंगर्स ही उसमें जानोंकों भी चर्चा आयी है, क्योंकि श्रुतज्ञान और उसके एक भेद लब्ब्यसर श्रुत ज्ञानके प्रमाणका भी उसमें वर्णन है। तथा वह प्राकृत नद्य रूपमें रूपा गया था किन्तु 'अपदेस णेव इदिए गेज्ज्ञ' उद्धरणसे यह भी व्यक्त होता है कि उसमें गाया भी होनो चाहिए।

जैसा कि हम लिख बाये हैं कि परिकर्मके अधिकतर उद्धरण जीवद्वाणके इन्यं प्रमाणानुगम अनुयोगदारकी घवला टीकामें हैं। इब्यं प्रमाणमें गुण स्थानों और मागणास्थानोंमें जीवोंकी सच्या बतलायी गयी है। उद्धरणोंसे प्रकट हीतां हैं कि उसमें भी गति आदिकी अपेक्षा जीवोकी सच्याका प्रतिपादन होना बाहिये।

किन्तु 'परिकम' घटखण्डागमकी व्याख्या ह, इसका कोई निर्देश घवलाकारने नहीं किया है। बल्कि एक दो स्थानो पर 'परिकर्मसूत्र' करके उसका निर्देश किया है, जिससे ऐसा आभास आता है कि वह कोई स्वतत्र ग्रन्थ था। किन्तु कुछ निर्देश ऐसे भी मिलते हैं जिनसे विपरीत भावना व्यक्त होती है।

वेदना खण्डके वेदना मात्र विधान नामक अधिकार के सूत्र नामर, २०८ की क्याक्या वृष्टम है। सूत्रमें कहा गया है कि 'एफ कम जमन्य असक्यातकी हुकि संख्यात भाग वृष्टि होती है।' इसकी धवतामें किया है कि एक कम अपन्य असक्यात कहनेते उत्कृष्ट संख्यातका वहण करना चाहिसे। इसप्र संकृष्ट संस्थित क स्वाप्त का करना चाहिसे। इसप्र संकृष्ट संस्थातका वहण करना चाहिसे। इसप्र संकृष्ट संस्थातका करना चाहिसे। इसप्र संकृष्ट संस्थातका करना चाहिसे।

मंतिकार' देशा वर्षे कहा के हिन्द क्यार कियां व्यास क्रिक्ट क्या क्या के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के क्या के क्य

विक्रम क्षा कार्य कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकृमेंस बात है सी ऐसा प्रत्यवस्थान करना उजित नहीं हैं क्योंकि उसमें सूत्र क्यतीका अभाव 🛊 । अध्या आचार्यके अनुबहरें पदक्षि निकले हुए इस समस्य परिकर्मके क्लि इससे पुषक् होनेंका विरोध है इसकिए भी इससे उत्कृष्ट संस्थातका प्रमाण सिम्न नहीं होता । इस कवनमें प्रवम तो परिकर्मको सूत्र नहीं बतलाया है, दूसरे उसे इससे (बट्खण्डागम) जिल्ल होनेका विरोध किया है। किन्तु परिकर्म इससै जिल्ल क्यौं नहीं हैं उस्त मावनेते स्पच्ट नहीं ही पाता । 'अश्वायके अनुप्रहते ववसंप निकारे हुए' इस शब्दार्थका मान त्यष्ट नही होता । वे नीन आचार्य ये जिनके अनुप्रहते यरिकर्म की निव्यत्ति हुई, सिर 'पर बिनियत' शब्देसे क्या अजिप्रेश्व व्यवसाकारकी क्ष्टे हैं, सो सब अस्पष्ट ही रह जाता है। किन्तु फिर भी इतना तौ समझ्ट होता है कि परि कर्मका पट्सण्डागम सूत्रके साथ जन्तिक सम्बन्ध है । अन्त्रका सूत्र २०८की ब्याख्या में यह करों कहा जाता कि उरकृष्ट ग्रंडमारका मागण से पहिनामी सदयक है तब मही बरकाट तकपात न कहकर 'एक कम समाच असलपात' क्यों कहा । बीह वर्षो उसके इससे भिल्न होनेका कियोच किया । इसी अपूर्ण अर्था वीबहुएको इक्स अमासासुम्बर अनुयोग नहारके सूत्र ५२ की सबसासे भी है। सुवर्गे केनसी स्रमेका सम्बद्धार्थाप्यं सनुपर्धानाः प्रमानः कन्त्रः चेपीने असंस्थातने । सन्य बतनास्त्रः यह भी बतला दिया है कि 'बरायेथीके असंस्थातर्वे मागरूप केवी असंस्थात करोड़

्तः वनवार्ते वस सह वंद्रात्ते वसी है हरके व्यक्ति का साम्युक्ता सी किवना जातर किया गर्छ कि इस सुनने वह नामका जाद नहीं की शक्ता का कि नाम्युक्ति असंस्थातर्ते असम्बन्ध संगीका प्रमान असंस्थात करोत् वीक्ष्य है। तो किर संचा की नवी कि विकास का अस्तात का कि नाम है इस विकास समो पेसा असमेकी माम सम्मानका है तो जाता किया साम कि वस सुनने समो परिकर्णकी अन्तित हुई है।

ter eine fangereiter heine bereiter ver betrecht eine belong einbereiter.

### २७० जैनसाहित्यका इतिहास

सुद्धावस्यके कालानुगम अनुयोग द्वारमें वावर पृथिवी-कायिक आवि कीक्रिकी स्वलुट ? स्थिति जतलानेके लिए एक सूत्र आता है—'उक्करतेल कम्मिट्टिकी ।।७७।।'अर्थात् अधिक से अधिक से अधिक कमेरियसि प्रमाण काल तक जीव वादर पृथिवी-कायिक, आदिमें रहता है ।

इस सूत्रकी अवलामें लिखा है—'तूत्रमें वो 'कम्मद्विदी' शब्द आया है उससे सत्तर कोड़ा-कोडी सागरोपम मात्र कालका प्रहुण करना चाहिये। फिर किखा है—'के वि बाइरिया सत्तरि सागरो इस कोडाकोडिमावलियाए असखेडबंदि मानेण गृणिवे बादर पृद्धिव कायादीण कायद्विदी होदित्त मणति। तौष्ठि कम्म-द्विवि ववएसो कज्जे कारणोवयरावो। एद वन्खाणमत्यित्ति कव जब्देदं? कम्म-द्विविमावालियाए असखेजजिव मागेण गृणिवे वादरद्विदि होदि त्ति परियम्म वयणण्डा- गृववत्तीयो। तत्त्व सामण्णे वादरद्विदी होदि ति च वि उत्त तो वि पृद्धिकायदीण वादराण पत्तेयकायद्विदी घेत्तच्या, असखेजजाखोजजाओ ओसप्पणी-उस्सप्पणीओत्ति सुत्तम्म बादरद्विदि एकवणादो।"—पृ० ७ पृ० १४५।

'किन्ही अत्वार्योका ऐसा कहना है कि सस्तर सागरोपम कोड़ा-कोड़ीको आवलीके असल्यातवें भागसे गुणा करने पर वाषर पृथिवीकासिक आदि जीजोंकी कायस्थितिका प्रभाण होता है। किन्तु उनकी कमस्थिति यह संशा कायमें कारणके खपवारसे ही सिद्ध होती है।

शक्ता-ऐसा व्याल्यान है यह कैसे जाना ?

समायान—'कमस्थितिको आवलोके असंस्थातवें मागसे गुणित करनेवर बादर स्थिति होती है, परिकर्मके ऐसे वश्नको जन्यया उपपत्ति बन नहीं सकती है। नहीं पर (परिकर्म में) वर्षाप सामान्यसे 'वादर स्थिति होती है, ऐसा कहा है तो मी प्रत्येक वादर पृथिकायादिको काय स्थिति ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि सूत्रमें (पट्ला०) वादर स्थितिका कथन असस्यात अवसर्पिजी-उस्लिपिजी प्रमाण किया है।'

इस उद्धरणमें जो सुद्दाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शंका की गयी हैं कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा है कि यदि ऐसा व्याख्यान न हीता तो परिकर्मका इस प्रकारका कवन नहीं बन सकता था उससे प्रकृत विषय पर योडा विशेष प्रकाश पडता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि परिकर्म सूत्रोंके व्याख्यानसे सम्बन्ध अवश्थ था।

उक्त पर्या जीवट्टामके कासानुगमकी ववला टीकार्ने प्रकारामारसे आई है उसमें लिखा है—

'के वि आइरिया कम्महिबीयो बाबरहिबी परिवर्ध उपस्था रित कपने कारकीयबार-मक्सीया बावरहिबीए चेन कम्महिब राजनिक्कीत, तमा बस्ती, 'प्रिक्षमुख्यामी यूर्च्य, संप्रत्मम दक्षि ज्यागात् । स च वात्रराणं सामञ्जेग वृत्यकाणो वायरेगवेसाय वादर पुश्चिकादमाणं पि योग्वेव होति रितः, विरोहा १'---पुश् ४, पुरु ४०३ ४

'कोई आवार्य 'कर्निकासिसे बादर रिवासि परिकार्गि "छत्यम्य हुई हैं 'बर्जिकर कार्यमें कारणका छथवार करके बादर रिवासि की ही अर्केलिया सका मानते हैं ! किन्तु यह पटित नहीं होता, क्योंकि 'बीम बौर मुख्यमें से मुख्यका ही जात होता है' ऐसा न्याय है। तथा बादरोंका सामानम क्यते कहा हुना कार्क बाहरोंके हक देस कार्यर पृथिवीकायिकों का भी, वही ही नही हो सकता, क्योंकि इसमें कियोग बाता है।''

खुद्दाबन्धमें भी उक्त चर्चा 'उक्करसेण कम्मद्विदी ।।७७।।' सूत्रकी व्यव्यक्तें खायों है । और जीवद्वाणके कालानुगममें भी 'उक्करसेणकम्मद्विदी ।।१४४।। सूत्रकी व्याल्यामें उक्त चर्चा निवस है । उक्त चर्चात प्रकट होता है कि यरिकर्ममें विजत बादरस्थित 'कमस्थित' ने उत्पन्न हुई है । अर्थात् यट्कण्डायमके सूत्रमें आकत 'कमस्थिति' क्षव्यते ही परिकर्मगत बादरस्थिति उत्पन्न हुई है । अद्यः मह तो स्पन्ट प्रतीत होता है कि यटखब्डागम सूत्रोके आभार यर ही परिकर्म रचा गका किन्तु एक उद्धरणते वट्कण्डागमसे परिकर्ममें कहीं कुछ यतमेद भी प्रतीव होता है।

यही चर्चा जीव ट्राणके कालानुगममें एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रियकी संस्कृष्ट स्विति बत्रलानेवाले सूत्र ११२ की घवलामें भी आधी हैं। किसा है—

कम्मद्विदी मार्वालयाए असखेण्यदि मानेण गुणिवे बादरद्विदी जावा सि परि-यम्मं वयणेण सह एदं सुत्त विक्त्कादि ति गेदस्स ओक्सल्त, सुसाणुद्धारि परिक्रम वयण प होवि ति तस्सैव बोक्सल्तप्यसगा ।'—पु० ४, पृ० ३९७ ।

'कर्मस्थितिको नावली के वसंख्यातवें मायसे गुणा करनेपर बादर स्विति स्थान हुई है परिकर्मक इस बचनके साथ यह सूत्र विश्व पड़ ता है इसकिए इस सूत्रको वविधाराताका प्रसम नहीं वाला । किन्तु परिकर्मका वचन सूत्रानुसाधीं नहीं हैं इसकिए परिकर्मकों ही जवासिष्यताका प्रसंग नाता है।'

यहाँ हुन यह राष्ट्र कर देश उपित संगात हैं कि उक्त प्रणामि भी परिकारि अपनको सुनानुसारी तहीं होनेके कारण व्यक्तियाताकों अर्थ दिन हैं। असीका परिहार सुहानामकी वनकाके उक्त सहरणके जातमें विरित्तिक्याणीं ही स्वयं कर विवा है। अस्ति क्रिका है—

ं 'वहीं ( परिकारि )' वर्षार' प्रांतान्यते 'वापरीस्थात होती है ऐसा पहा है तथारि गृथिवीस्थायानि कारोबित कर्यस्थाने स्थानियति हैती ( प्रांति क्यों क्योंकि सूत्र

# २७२ जैनसाहित्यका इतिहास

( बद्बाव्यः ) में असंस्थातं उत्सार्पेनी-अवसर्पिनी प्रमाण वादर स्थिति व्यक्ति है। अर्थात् परिकर्मने जी बादरस्थिति कही है, यह पंथितीकारीक, आदि अस्वक वाद्यर-कायिक जीवकी है और जीवट्टाण के कालानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र ११२ में जी बादर स्थिति, कही है वह बादर एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कार स्थिति है अस्तु । किन्तु वसलानें ही परिकर्मको केकर एक वर्षा और भी है को इस बकार है

'वित्तमाणि दीवसागर स्थाणि जब्दीवर्श्वयणीण च स्वाहिवाणि संस्तिमाणि रञ्जुष्ठेरणाणि' त्ति परियम्णण एदं वनसाण किल्ण विरुव्यादे ? एदेख सह विरुद्धादि, किंतु सुत्तेण सहण विरुद्धादि । तेणेदस्स वनसाणस्स गहणे कावन्द्रं ण'परियम्मस्स, तस्स सुत्तविरुद्धत्तादो । ण सुत्त विरुद्ध वनसणं होदि, अङ्ग्पसम्मादो ।'---पुक क, पू० १५६ ।

शका—'जितनी द्वीय और सागरोंकी सकसा है समा जितने जम्मूदीपके अवष्टित होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अर्घण्डेस होते हैं' इस परिकासके साथ यह उपर्युक्त व्याल्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ?

समायान—अले ही परिकर्मके साथ उक्त व्याख्यान विरोधको प्राप्त होता हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस कारणसे इक्त व्याख्यानको स्वीकार करना चाहिए, परिकर्मको नहीं, क्वोकि वरिकर्मका व्याख्यान सूत्रविच्छ है। और जो व्याख्यान सूत्र विच्छ हो उसे व्याख्यान नहीं माना जर सकता, अन्यवा जित्रसंग बोच आता है।

उक्त उदारणमें परिकासको जो सूत्र विवाद क्याल्यान कहा है। इससे भी समके पर्वाच्यान सूत्रोंके ब्याल्यान रूप होनेका हो समयन होता है। प्रश्न केवल सूत्र विवादाना रह जाता है। किन्तु जीवहामके ही द्रामा प्रमाणानुगमकी व्यालामें उक्त सूत्र विवादाना परिहार भी किया है। ज़िला है—

'ण च एर बक्साणं विस्त्याणि दीवसायरस्वाणि जंबूदीवच्छेदमाणि च स्वाहि-वाणि त्यि विस्त्रमम् सुरतेण सह विकासद्, स्वेण सहियाणि क्याहियाणि त्यि सङ्ग-भावो ।'---पु० ३, पृ० ३६ ।

'बीर यह व्यक्तिम कितने बीपों बीर सानरोंको सहया है और कम्बूतिमके क्यापिक जितने अध्यक्ति हैं इस परिक्रम अपके साथ सी जिरोमको प्राप्त नहीं होता नवींकि नहीं 'क्यामिकक्यां' वर्ष अपके अध्यक क्यापिक क्या किया किया है।

उपर उडरणेंसे जो तथ्य प्रकाशमें जाते हैं कैनके बही मानाणित होता हैं कि बरिकार्मकी जापरित यद्वाण्यामके सुपरित के हुई की और का महुत करके उसका नवारकारक केन्स होते हुए की किन्स कारोबायन कही मानासक विकास संस्था क्षेत्र क्षास्थाकारीते संस्था क्षास्थाकारीया क्षेत्र क्षास्था क्षास्य क्षास्था क्षास्

इन्द्रनिश्वने परिकर्मका रवियता प्रानित्व अपर नाम कुल्वकुल्यको बतकाका है। आवार्य कुल्वकुल्य वि॰ जैन परम्पराके एक क्याव नाम प्राचीन आवार्य थे। उनके द्वारा रवित प्रत्योंको यापा प्राकृत है जीर परिकर्म मी आहुत कामार्थ ही रचा गया था यह बात उसके उदरणोंसे प्रमाणित होती है। किन्तु कुल्वकुल्यके समी उपलब्ध प्रत्य वायावद्य हैं, जबकि परिकर्म गया प्राकृतमें रचा गया प्रसामित होता है। इसका कारण परिकर्मका न्याक्यात्मक होना सम्भव है। जैसे बाचार्य यतिवृषमने कसायपाहुक्पर चूणिसूत्रोंको रचनाकी थी शायद इसी तरह कुल्य कुल्यने पद्सक्यागमके आधारपर परिकर्मसूत्र नामक बल्यकी रचना की सी। उससे बक्लाकारने एक उद्धरण इसप्रकार विद्या है

'अपवेस गेवहिए इदिए गेजा' इदि परमाणूण जिरवस्ता परियम्ने वृता' पु १३, पृ १८ अपवेसगेव इंदिए गेजां' यह उद्धरण गांधाका का असीत होता है। कुन्दकुन्दके नियमसारकी एक' गांधाका जो परमाणुका स्थव्य वत्तलाती है जितीय वरण 'जेव इदिए गेजा' है किन्तु जसके पहले को 'अपवेसं' वान्य है वह उसमें नहीं है। अत सम्भव है कि जिल्ल वायाका उत्तर जेव है जह साथा नियमसार वाली गांधासे भिन्न हो। किन्तु उससे वो बार्स अवाधिस होती है, प्रथम परिकर्गमें गांधाजोका अस्तित्व और दूसरे परिक्रमका कुन्दकुन्य रचित होता।

पंत्रसिक्तायके संगं की अनुवायकी अपनी अस्तायकार्य का॰ व्यक्तसंति समा अववनसारकी अपनी प्रत्यायनामें डा॰ ए० एन॰ क्याल्यानेने कुन्वकुन्तका समय ईताकी अवस सती सुनिधियत किया और सन्दिसंबक्ती वहट्वकीके आसार पर

र 'जंतादि अत्रमान्तं जन्त तं गेव इंदिए वेस्तुं । सविधानी वं इंग्लं दं पर्माण, विकानीहि ।१२६॥१

### २७४ जेनसाहित्यका इतिहास

पुष्पक्षणका समय ईसाकी दूसरी वादीका पूर्वां अवाणित होता है ऐसी विस्थिति कृष्य-कृष्यका समय ईसाकी दूसरी अदिके स्वयंत्रे पहिन्ने नहीं होता पाहिए । शामकुण्डकृत 'पदिति'—

इन्द्रनिन्दिकं बनुसार यह टीका षट्खण्डायमके यांच खण्डोंपर तथा कसाय-पाहुडपर रची गयी थी। यह टीका पद्धति रूप थी। जयमवलाकं जनुसार सूत्र-वृत्ति इन तीनोंके विवरणको पद्धति कहते हैं। तवनुसार वह पद्धति नामक टीका कसायपाहुडके गाथा सूत्रो और वृत्तिका विवरण रूप होनी चाहिये इसी षट्खण्डागमके भी किन्ही सूत्रों और वृत्तिको लेकर यह रची गयो होगी। शायध वह वृत्ति परिकर्म सूत्र ही हों। इन्द्रनिन्दिकं अनुसार यह टीका परिकर्मित कितने ही काल परचात् लिखी गयी थी। और उसकी भाषा प्राइति, सस्कृत और कन्मडी तीनों मिश्रित वीं।

षयवकार्मे वृत्तिसूत्र, टीका, पिषका, और पढितका कक्षण है तथा जय-वकाको बन्तिम प्रशस्तिमें एक क्लोक द्वारा कपाय-प्रामृत विषयक साहित्यका विभाग इस प्रकार किया है—'सूत्र' तो गावा सूत्र है, चूणिसूत्र वर्गितक अथवा वृत्तिक्प हैं टीका श्री बीरसेन रचित खयघवका है और शेष या तो पद्धति क्प हैं या पिषकाक्ष्म हैं।' यहाँ बहुवचनान्त 'शेषा' शब्दसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं, कि कपाय-प्राभृत पर अन्य भी अनेक विषरणात्मक ग्रन्थ थे जिन्हें जयधव-काकारने पद्धति या पंजिका कहा है। उन्हींमें शामकुष्डाचार्य रचित 'पद्धति' भी हो सकती है। किन्तु थवला या जयधवकामें इस टीकाका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

सायही सामकुण्ड नामक किन्हीं आवायका पता यो अभी तक नही छग सका है। सामकुण्ड नाम कुन्दकुन्दका ही प्रतिपक्षी जात होता है। दोनोंके अन्तमें कुण्ड या कुन्द शब्द आता है। और साम (स्थाम) कुन्दका विपरीत है— कुन्द सफेद होता है और स्थाम कालेको कहते हैं। अत' कुन्दकुन्द नामको सामने एस कर ही 'सामकुण्ड' नामकी उपज होना सम्भव है।

तुम्बुल्राचार्यं कृतः 'चूडामणि'-

इंग्यनिन्ति शामकुण्डाणार्थे रिवत पडिलके पश्चात् तुम्बुकूराणार्थे रिवत 'जूडामणि' नामकी व्याक्याका उल्लेख किया है और वतलाया है कि यह ग्याक्या धट्कण्डागमके प्रथम पांचकण्डांपर तथा कडाय-पाहुई पर रकी गयी थी और उसका प्रमाण जौरांसी हंबार था। ससकी याचा कतही थी। इसके अतिरिक्त

१ सुलविति विवरणाय पद्ध वनस्तादी । ----- भा० मू० २, ए० १४।

र 'वाथाय्त्राणि समाजि चूर्णिय्तं हु नार्तिकत् । दोका जीनीरसेनीमा सेमाः प्रस्ति श्रीकका सन्दर्भः

चन्द्रीते कार्ये सहात्राण पर कार क्यार कार्यक प्रधान प्रधान परिवाद की किसी की हैं हाह प्रकार विवाद जुक रचनांकीका प्रधान ९१ हजार को है 'चनका और क्या प्रवकार्ये हनका कोइ उस्लेख हुमारे कृष्टियोधर बही हुमा द

महाकांक नामक एक विद्वान्ते अपने क्याँतक 'सक्यानुवासनमें कार्या सावामें रचित बृहार्गाण नामक यहाधारकका उत्केख किया है। किन्तु जसे सन्वार्थ यहाधारकका श्यावधान बतकाया है तथा उसका परिणाम मी ९६ हुनार, बतकाया है। प्रचले दतना तो प्रमाणित होता है कि क्रमदी मानामें एक पूरामणि नामक नृहत्काय न्याक्या थी। किन्तु वह ब्याक्या इन्ह्रनृत्कि कथना-नुसार दोनो सिद्धान्त क्रम्योंकी या अद्यक्षक्रकके निर्देशानुसार तरकार्य महाकारम-की थी, यह विचार-प्रस्त है।

तत्त्वार्य महाशास्त्र र तत्त्वाय सूत्रको कहा गया है। विद्यानित्व के 'तत्त्वार्य-शास्त्र' नामसे उन्नका उल्लेख किया है। किन्तु मादरणीय की चुगक्रिकोर की मुख्तारने लिला' है—तत्त्वार्य सूत्रका मय तत्त्वार्य विषयक शास्त्र होता है बौर इसीसे उमास्वातिका तक्त्वार्य-सूत्र, तत्वार्य-शास्त्र और तत्त्वार्यविश्वम मोक्तकास्त्र कहळाता है किन्तु आपने यह भी लिखा है कि पुष्पवस्त्र भूतक्त्वादि आचार्यों हारा विरचित विद्यान्त शास्त्रको भी तत्त्वार्य शास्त्र या तत्त्वार्य महाशास्त्र कहा जाता है। इन सिद्धान्त शास्त्रको पर तुम्बुकुरायार्यने कमड़ी मावनें चूड़ामिन नामकी टीका लिखी है जिसका परिमाण इन्द्रनन्त्रित 'खुताबनारमें ८४ हजार और कर्नाटक शब्दानुशासमें ९६ हजार क्लोकोका बतळाया है।'

कर्नाटक वास्तानुवासनके उस्तेसको उद्देव करके मुख्यारसाहबने किसा है—'इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि चूडामणि जिन दोनों ( कर्मप्राभृत और कर्मप्र प्राभृत ) सिद्धान्त वास्त्रोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ तत्वार्थ महासास्त्रके नामले उल्लेखित किया गया है। इससे सिद्धान्तकास्त्र और तत्वार्थ दोनोंकी एका-र्थताका समर्थन होता है। और साम ही यह पाया जाता है कि कर्मप्रामृत क्याम प्राभृत प्रस्थ तत्वार्थसूत्र कहलाते थे। तत्वार्थ विषयक होनेसे उन्हें तत्वार्यसास्त्र या तत्वार्थसूत्र कहना कोई अनुचित भी प्रतीत नहीं होता।'

4 4 1 4

१ 'ल वेशमाना आरंतानुप्रकोगिनी, तरवार्यमहासारवण्यास्य लस्य वण्यवतिसमसमित अन्यसम्बर्धसम्बर्ध प्रकारणंतियानस्य नदाशस्य स्व ।' ।

<sup>—</sup> भूगामित्यावस पेट सववविकारीका से उद्भूष ।

२ 'प्रमाणनपैर्वियम' स्ति महासारक तरनार्थस्त्र स् ।'--पा० री० ।

क्ष्म, नत् च तत्वार्यमास्त्रस्यादित्वर्यं — तः वर्णाः वाः, १०४। चति तत्वार्यमानादीः — नाः वरः अध्वतः स्टीकः ।

v. do mo to do no .

### २७६ जैनसाहित्पका इतिहास

घटनाण्डासम पुस्तक 'को अपनी अस्तावनामें श्रोफेसर हीरास्त्रकानी की जिला-- इन बन्धोंकी भी तत्वार्व महाधारन नामते प्रसिद्ध प्रही है, क्योंकि, वैसा हम ऊपर कह आये हैं, तुम्बुलूराचार्यकृत इन्हीं क्रव्योंकी चूड़ामणि दीकाको अकलंकदेवने तत्वाथ-महाधारन-स्थावनान कहा है' ( पू ५१ ) ।

बैसा कि हम ऊपर लिल बाये हैं, 'तत्वार्थसूत्र' नाम लाकाणक होते हुए मी उस तत्वार्थसूत्रके लिए ही कड़ हुवा है जिसकी उमास्वामीकी इति माला जाता है। उसे ही तत्वार्थसास्त्र था तत्वार्थ-महाशात्र कहा गया है। एक भी उत्सेख ऐसा नहीं मिलता जिसमें उक्त दोनों सिद्धान्स सम्योंको तत्वार्थसूत्र वा तत्वार्थ-महाशात्र कहा गया हो। बतएव, कूँकि इन्द्रनन्दिने उक्त सिद्धान्तप्रयों पर सुम्बुलूराचार्यकी वूडामणिनामक टीकाका निर्देश किया है वो कनहीं में भी। और शब्दानुशासनमें तत्वार्थ महाशास्त्रकी चूडामणि नामक कमडी टीकाका निर्देश किया नया है, बत सिद्धान्त-प्रन्थोंको तत्वार्थ-महाशास्त्र कहते थे, यह निक्क निकाकना हमें उचित प्रतीत नहीं होता।

कर्नाटक शब्दानुशासनको रचना १६०४ ई० में हुई है। और उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके उपर घवला-जयघवलाको रचना होनेके पहचाल् श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके द्वारा उनके आघार पर श्री गोम्मटसारकी रचना होनेपर हम सिद्धान्त-ग्रन्थोंको चर्चाका अवरोध पाते हैं जबकि तत्वाथ सूत्रकी क्यांति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। कर्नाटक शब्दानुशासनकी तरह न्यायदीपिका में भी तत्वार्थसूत्रको महाशास्त्र कहा है। न्यायदीपिका ईसाकी १५ वीं शतीके लगमग रची गयी थी अत उस कालमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके रूपमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके रूपमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके क्यमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके क्यमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके हो स्थाति वी, सिद्धान्त ग्रन्थोंका तो नाम भी उसकाल में सुनामी नही देता। अत कर्नाटक शब्दानुशासनके रचिताने चूड़ामणिको तत्वार्थ महाशास्त्रका व्यास्थान समझा हो, ऐसा भ्रम होना सम्मव है। अस्तु कर्नाटक शब्दानुशासनके उक्त उस्लेखसे यह प्रमाणित होता है, कि कमडी भाषामें एक व्यास्था-ग्रन्थ था और उस व्यास्था-ग्रन्थका इन्द्रमन्दिके द्वारा निर्विष्ट व्यास्था-ग्रन्थ होना सम्मव है।

किन्तु औग्रुत् वोविन्द 'पै' का मन है कि महाककक दे द्वारा कर्नाटक सक्दा-नृवासनमें स्मृत चूडामिं तुम्बुक्राचार्य कृत चूडामिंग नहीं हो सकता, क्योंकि पहलेका परिणाम 'द हुआर सतकार्या नगा है और कुसरेका ८४ हजार । सत पै महाश्यका कहना है कि इन्त्रनन्त्रिके सूतावतारकों 'कर्णाट वाषया कृत महतीं चूडामींग व्याख्याम्' पंक्ति ब्रह्मुद्ध प्रतीत होती है । इसमें बाये हुए 'चूड़ामींग

१ 'श्रीमक्षरिम एण्ड तुन्तुक्त्राचार्य'--वेत पण्डिक विक ४ वै० ४।

परको मार्का स पहलार सार्विक क्याक्या' परके साथ विकासर 'मूकामीय स्थारमा' पर्का साहिए ! तब जस विकास क्यं होगा--पूजालूरामार्वि कनड़ीमें चुड़ा-पणिकी एक कड़ी टीका बनावी ।'

सव प्रश्न होता है कि न्हार्माण प्रश्न किसका या जिसकी क्यांक्य कुम्बुल्या-वार्यने बनायी ? श्रवणवेलगोलके पाएवनान-वसदिके स्त्रमध्य अंकिस किसालेखर्ने मूझमणि नामक काव्यके रक्यिता श्री बद्धदेवका स्मरण किया है और उनकी प्रश्नीम वर्णकिविके द्वारा कहा नया एक क्लोक भी उद्भुत किया है। यका-

> ''चूड़ामणि कमीनां चूडामणि नाम सेव्य काव्य कवि'। श्रीवर्द्धदेव एव हि कृतपुष्य कीर्ति माहर्तुम्।।

य एवं मुपरकोकितो विषक्ता-

बह्नो धन्यां जटाग्रेण वसार परमेश्वर । श्रीवर्द्धदेव सँगत्ते जिह्नाग्रेण सरस्वती ॥

विलालेखके इस कथनके साथ कर्नाटक शक्यानुशासनके उल्लेखको मिल्स कर भी पैने यह निष्कथ निकाला है कि श्रीपर्यदेवने सत्वार्थ-शहाशास्त्रपर ९६००० इलोक प्रमाण चुड़ामणि नामक टीका कन्नड भाषामें रची। और तुम्बुलूरा-चायने चूड़ामणिके अपर ८४ हजार प्रमाण कन्नड़ टीका और ७००० प्रमाण पणिका लिखी।

इन्द्रनन्दिके श्रुताबतारके तुम्बुलूराचार्व विषयक क्लोक कर्णाटक-कविचरिते में उद्भुत है और श्री पै ने अपने लेखमें उन्हें वहींसे उद्धृत किया है ।

अत प्रतीत होता है कि ओयुत पै ने इन्द्रनन्दिका श्रुतावतार नहीं देखा।
अन्यमा वे 'मूणार्माण-व्याख्या'को समस्त पद न बनाकर उसका 'मूडामणिकी व्याख्या' ऐसा अर्थ न करते। व्योकि श्रुतावतारमें विद्धान्त बन्योंके व्याख्यानींका कथन किया नया है, जिसमें से एक मूडामणि नायक व्याख्या भी है किर शिका-केखों भी वद्ध देवको मूडामणि नामक काव्यका कर्ता कहा है। मूडामणि नामक कन्यद टीकाका कर्ता नहीं कहा। तभी तो वद्ध देवका शिकाकेखों 'क्वीनां' मूडामणि किया है बौर प्रविद्ध कवि दण्डीके हारा सक्यो प्रवासा किये जानेसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि वद्ध देवका मूडामणि काव्य संस्कृतका चौरत क्या था। कर्ता की मैं महास्रयंका कर्क क्यान भागक है।

तुम्बुक्र प्राप्तके वासी क्षीनेके कारण जुड़ामणि व्याख्याकार सुम्बुक्रुराचार्य कहकार्त ये जनका संसक्ती गाम त्या वा यह अज्ञात है। सन्धाके संशी तथा सेमापति जासुण्डरासने अपने जामुक्डपुरावर्ष, वी ९७८ हैं, से कृत्वत स्थाने रथा

t. A tillatio, He was to the !

## २७८ : जेनसाहित्यका इतिहास

शवा था, अन्य महान जैनाचार्योमें तुम्बुलूराचार्यका भी स्वरण किया है जतः यह निश्चित है कि वह ईसाकी दसकों सतीके पूर्वमें हुए हैं। इंग्यन्तिकी उन्हें सामकुण्याचार्य और समन्तभन्नके मध्यमें रक्षा है।

#### समन्तभद्रकृत संस्कृत टीका-

इन्द्रतन्त्रिके कथनानुसार ताकिकाक बाजार्य समन्त्रमहते भी वद्वव्यक्षणसके प्रथम पाँच खण्डोंपर ४८ हजार रेकोक प्रमाण टीका रची थी यह टीका बाति सुन्दर मृदु सस्कृत भाषामें थी। ताकिकाक विशेषणसे यह स्पष्ट है कि इन्द्र-नन्त्रिका बागिप्राय बाग्तमीमासा के स्वयमुस्तीन खादिक रचिता प्रखर ताकिक बाजार्य समन्त्रभद्र से ही है लघु-समन्त्रमद्रने अष्ट सहस्त्रीके टिपण्णमें समन्त्र भद्रको ताकिकार्क विशेषणसे ही अमिहित किया है। यथा—

'तदेवं महा महभागैस्ताकिकार्कक्पकातो श्रीमता वादीभसिहेनो पछाछिता मातमीमांसां।' वीरसेन स्वामीने अपनी ववला टीकामें समन्त भद्रके नामो-ल्लेख पूचक उनके अध्वमीमासां तथा वहत्त्वयभूस्तीवसे उद्धरण विमे हैं। किन्तु ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता, जिससे उक्त टीकाका संकेत मिलता हो।

समन्तमद्र कृत गन्धहस्ति-महाभाष्य ३ के भी उल्लेख मिलते हैं जिनमें उसे तत्वाष सूत्र अववा तत्वायका व्याख्यान कहा है। उसका परिमाण कही ८४ हजार तो कहीं छियानचे हजार बतलाया है। गन्धहस्ति-महाभाष्य विवयक उल्लेख प्राय विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके और उसके बादके हैं। अन जैसे पुम्बुलूराचायकी टीकाको श्रमसे तत्वार्य सूत्रकी टीका समझ लिया गया, कही हसी तरह समन्तमद्रकी बट्खडायम सूत्रोपर रचित टीकाको भी तत्वार्य सूत्रकी टीका तो नहीं समझ लिया गया। ८४ और ९६ हजार सक्या किसी न किसी रूपमें ४८ हजारसे उम्बद्ध है एक उसके बकोंका व्यतिक्रम रूप है तो सूसरी उसका हिनुणित रूप है। किन्तु यह सब तो अनुमान मात्र है। यथार्य से उक्त उल्लेखोंके सिवाय ऐसे पुष्ट प्रमाणोका सभाव है जिनके आधार पर उक्त टीका तथा गम्बहास्ति-महाभाष्यका अस्तित्व प्रमाणित किया था सकता हो।

 <sup>&#</sup>x27;तथा समन्तमद्रस्वा मिनाप्युक्तम्—'स्वाहाद प्रविभक्तार्व विशेष ज्यक्तको नय ।'

२ 'तहा संमन्तमह समाणि वि उत्त —विधिविषक्त प्रतिनीधक्त । षट्स्रं, पु० ७,

व तत्त्वार्थं सम्राज्यान गन्धहरित प्रवर्तकः । स्वामी समन्तभद्रो ऽभृदेवागम निर्देशकः।? —वि० कीरव तत्त्वार्थं व्याक्तान वण्णवित सहस्र गन्धहरितमहायाण्यं विधायकं वैष्यिकं कवीदवर स्यादाविकापति समन्तमद्र 'तै, सा ह व प्र ७ ई व्यक्तः "

#### मन्दिनहरा क्याच्या प्रज्ञान्त ---

क्षत्रमध्यके ' कृतायदारके विश्व क्योंकीन वण्यत्रकृति व्यास्था-प्रकृतिका उल्लेख है उनका वर्ष संवक्षतेमें कुछ प्रश्न हुआ है। क्योंक इस प्रकार है---

म् त्या तयोवम् पावम् तयवीम् वय्त्वेषण्यः ।११७६ ।।

वयनीय महावम्मं बद्बाणांक्वेष प्रम्वेष्ण्यः हुं।

व्याल्या प्रज्ञाति म पाठं लाव्यं म तत् सीक्षिण्यः ॥१४७॥

पण्यां सावावागिति निष्ण्यनानां तथा कथायास्यः—

प्रामृतकस्य च वष्ठि सहस्रपत्यः प्रयाणं युताम् ॥१७५॥

व्यक्तिस्त् प्राकृत भाषा क्यां सम्यक् पुरातनव्यास्थाम् ।

वष्टसहस्रप्रस्थां व्याक्यां पञ्चाभिक्षां महावस्ये ॥१७६॥

पहली पक्तिका अर्थ स्पष्ट है---'शुधनन्दि और रविनन्तिके समीप में समस्त सिद्धान्तको सुन कर क्प्यदेवगुरूने'।

तूसरी पक्तिका अथ----छैसण्डमेंसे महाबन्धको पृथक् करके, शेष पाँच-सम्बोमें।

तीसरी पक्तिका अथ — व्याख्या प्रश्नति नामक छठे खण्डींको मिलाकर चौषी तथा पाँचवी पक्ति—इस प्रकार निष्यम्न हुए छहीं खण्डींकी तथा कषाय-प्रामृतकी साठ हजार ग्रम्थ प्रमाणवाली ।

छठी-सातवीं पनित---प्राकृत भाषारूप प्राचीन व्याल्याको लिखाँ और महा-बन्ध पर बाठ हजार पाँच ग्रन्थ प्रमाण व्याल्या लिखी ।

अत बप्पदेव टीकाका नाम ज्याल्या प्रक्रप्ति नहीं था। किन्तुं भूतवली-पुष्पवन्त प्रणीत पाँच खण्डोंमें वप्पदेवने को क्षद्धा खण्ड मिलाया उसका नाम ज्याल्या-प्रक्रप्ति था। इसी ज्याल्या-प्रक्रप्तिको प्राप्त करके वीरसेन स्वामीने सत्कर्म नामक छठा लग्ड रचा वा। ज्ञावतारमें किला है-

> ''न्यास्या प्रज्ञाप्तमवाप्य पूर्ववद् सप्यतस्तत स्तरिमन् । उपरितमकन्यनस्यविकारै रच्यायम विकरी ॥१८०॥ सरकम नाम भ्येय क्या सम्बं विकास संक्षिप्य । इति वण्या सण्यानां ग्रन्य सहस्र दिसप्तरुपा ॥१८१॥ प्राक्षत संस्कृत मात्रामिकां दीकां विकास स्वकारूपाम् "

व्यास्था स्थापित की प्राप्त करके औरतेल स्थापीने आतीके सिवाणान साहि बट्यारह अधिकारोंके मेरते साकर्त सामक कर्ते क्षणाकी रचना की और उसे पहले के बटकावार्गे निकाया इस तरह के आव्योंकी बहालांद हवार काल जनाण प्राकृत संस्कृत विक्रित करका सामक टीका सिवा है

उपत होनों उद्वरणोंकी वो पंक्तियाँ विशेष क्यारे क्यान देवे सेन्स है---''अग्रह्मा ब्रज्ञप्ति च वर्ष्ट सण्डं व वत सांक्रिप्प''

#### जीर

'सत्कमनामधेय वक्ठ खक्ड विभाय साक्षिप्य'

बैसे वप्पदेव गुरुने पाँच लण्डोंमें व्याख्या प्रक्रांग्त नामक छठे खण्डको मिलाकर छै लण्ड निष्पन्न किये और फिर उन पर टीका रची। वैसे ही बीरसेन स्वामीने व्याख्या प्रज्ञप्तिके बाधारपर सत्कम नामक छठे खण्डका निर्माण करके छसे पाँच लण्डोंमें मिलाकर छै लण्ड निष्पन्न किये तथ उनपर अवला नामक टीका लिखी।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि महाकमप्रकृति प्राभृतके ज्ञाला घरसेनाचार्य वे और उन्होंने भूतविल पुष्पदन्तको पढ़ाया वा। महाकम-प्रकृतिप्राभृतमें बौबीस अनुयोगद्वार वे, उनमेंसे आदिके छै अनुयोगद्वारोंके आधारपर भूतवलीने घट्सप्रगमको रचनाको थी। किन्तु वीरसेन स्वामीने घटसप्रशामके पाँच सप्रमोंने एक सरकम नामक स्वरचित छठा भाग मिलाकर छै सप्र निष्पन्न किये हैं और इस सरकम नामक छठें सप्रमें महाकर्मप्रकृति-प्राभृतके अठारह अनुयोगद्वारोंका सिक्षाप्त कथन है जिन्हे महाकर्मप्रकृति-प्राभृत-काता भूतवलीने भी छोड़ विया था ऐसी स्थितिमें यह जाननेका कौतूहल होना स्वामाविक ह कि बीरसेन स्वामीने उन अट्ठारह अनुयोगोका परिचय किस आधारसे विधा क्या ? उनके समय तक महाकर्मप्रकृति प्राभृतका ज्ञान अवशिष्ट था। इन्द्रनिष्दिके अतावतारसे उस जिजासाका समाधान हो जाता है। व्याल्या-प्रज्ञप्तिको पा करके उन्होंने अपने 'सरकर्म'को रचनाको थी। जत व्याल्या प्रज्ञप्तिको पा करके उन्होंने अपने 'सरकर्म'को रचनाको थी। जत व्याल्या प्रज्ञप्तिमें अवश्य ही शेष अट्ठारह अनुयोगोका कथन होना चाहिए।

घवला टीकामें दो स्थानीपर उद्धरण देते हुए व्याख्या-प्रज्ञप्तिका उल्लेख किया है एक स्थानपर यह शका की गयी है कि तियग्लोकका अन्त कही होता है ? उत्तर दिया गया है कि तीनो वातवलयों के बाह्य भागमें तियंग्लोकका अन्त होता है। इसपर पुन शंकाकी गयी कि यह कैसे जाना ? तो उत्तर दिया गया कि 'लोक वातवलयोंसे प्रतिष्ठित है, इस व्याख्या प्रज्ञप्तिक बचन से जामा।

दूसरी जगह एक लम्बा उद्धरण इस प्रकार दिया है---

'भीवा ण भते ! कवि भागावसेसियंसि याउगेसि परभवियं जाउगे कम्म णिवसता वंचति ?गोदम!'जीवा दुविहा पण्णला संक्षेण्णवस्साउना चेव असंखेण्णवस्साउना चेव।

कम्मि तिरिय कोगरस पज्जवसाणं ? तिण्डं बादबल वाणं दिश्य मामे । तं कवं वाणिकविद 'लोगो बादपदिहृदी' कि विवाह पण्डांकी वयणादी ।—वद्बी०, यु० ३१ ।

तंत्र वे ते अर्थकेण्यपसायका ने क्रम्यासायकेकांकि याक्यकि करण्यियं जावणं विवेचता वंत्रीत । तत्त्र के ते अंक्रियमस्यासमा के दुनिक क्रम्यता तोवक्यायकां विवेचता वंत्रीत । तत्त्र के ते विकेचककायका के विवासायकेकियंकि मार्थ्यिक प्रमानियं वागुणं काम विवासता क्षति । तत्त्र में ते सोवक्यायका से विवासिकायक्षिय प्रमानियं वाग्रा विवासिकायक्षीं क्रम्य व्यक्ति । त्रियाविक प्रमानिकेकियिकायक्षीं क्ष्य क्ष्य का विरोहों ? या प्रवस्ता वेचक वृष्य भूवत्स वादिय मेएय भेवकावक्यस्य एयत्वा मावाची । — व्यक्षिक पुरुष्ट १० पृ. २३७ २६८ ।

शका—'है मनवन् ! आयुर्गे कितने भाग शेष रहनेपर कीम पर-मिक्स आयु कर्मको बांघते हुए बाधते हैं ? हैं गौतम जीव दो प्रकारके कहे गये हैं—संख्यात् वर्षायुक्त और असंख्यात् वर्षायुक्त । उनमें जो असंख्यात् वर्षायुक्त हैं वे आयुक्ते छै मास शेष रहने पर-भविक आयुक्तों बाधते हुए बांधते हैं । और जो संख्यात् वर्षायुक्त जीव हैं वे वो प्रकारके कहे गये हैं—सीपक्रमायुक्त और निरूपक्रमा-युक्त । उनमें जो निरूपक्रमायुक्त हैं वे आयुक्तें जिल्लाग शेष रहनेपर परमिक्त आयुक्तम को बाधते हैं । और जो सीपक्रमायुक्त जीव हैं, वे क्यचित् जिल्लाक कथवित् जिल्लाक जिल्ला और कथेंचित् जिल्लाम प्रकारित सुक्तें साथ बिरोध सम्बन्धी आयुक्तमंको बौचते हैं ।' इस व्याख्या प्रकारित सुक्तें साथ बिरोध वसों नहीं आता ?

समायान—नहीं, वर्षोंक इस तुजसे व्यायका प्रश्नित सूज किया है, आयार्थ मेदसे भेदको प्राप्त है यत इन दोनोंने एकत्वका समाय है। स्वस्ता उत्तर दोनों उदरण मधाप व्यावधा प्रज्ञप्ति विषयक हैं तथापि दोनों सो विधियन दृष्टिकीणोंकी उपस्थित करते हैं। पहले उदरणमें वीरसेन स्वामी क्यावधाप्रज्ञप्तिके व्यवस्तों सपनी वातके समर्थनमें प्रमाण कपसे उपस्थित करते हैं। दूसरे विस्तृत उदरणके सम्बन्धों में व्यावधा-प्रज्ञप्तिको यद्वप्यवाधाम सूजसे जिल्ल और आयार्थ भेवसे भेवको प्राप्त कहते हैं। आयार्थ भेवसे भेवको प्राप्त कहते हैं। आयार्थ भेवसे मतकव वहां आया्य प्रस्त्रपत्ता भेव बात होता है व्योक्ति मों तो भियन आयार्थों के हारा रिचय सभी सास्त्रोंने कावाब भेव पाया जाता है। अतः उनका यह कथन सम्मवत्त्रवा स्वेद्याम्बरीय पंचम वंच क्याववा-प्रज्ञप्तिके विवयमें वान पड़ता है क्योंकि उसमें उत्तर प्रकारते सम्बन्धान सहावीर और गीदमके अव्य हुए प्रश्नोंत्वरोंके क्याव्या-प्रकार विवयमें साम पड़ता है। स्वत्रपत्ति विवयमें काव पड़ता है क्योंकि उसमें स्वत्रपत्ति विवयमें काव पड़ता है क्योंकि उसमें स्वत्रपत्ति भावता है। स्वत्रपत्ति भावति क्रायाणकी वीकी क्षेत्र मात्रा में क्योतावरीय आव्यमिक अञ्चलक विवयमें क्रायाणकी है। सर्वत्रपत्ति अञ्चलक क्रियंक्ति क्रायाणकी में क्रायाणकी स्वत्रपत्ति क्रायाणकी क्राय

किन्तु उक्त उद्धरण स्पलम्य म्यास्या-प्रश्नाप्तिमें नहीं पाया बाता । ही इससे मिलदा जुलता उद्धरण स्वेताम्बरीय "प्रज्ञापना सूत्रमें अवस्य मिलता है ।

अकलकदेवने अपने तत्त्वार्धवार्तिकमें भी दो स्थानोंपर अधाल्या-प्रश्नप्ति दण्डकका निर्देश किया है। श्वेताम्बरीय व्याख्या-प्रश्नप्ति भें उन दौनों निर्देशी जैसा कथन तो नही मिलता किन्तु बन्य रूपमें इस प्रकारके कथनका आभास मिलता है।

ऐसी स्थितिमें व्याख्या प्रज्ञप्तिकी स्थिति चिन्तनीय है।

धवलाका दूसरा उद्धरण तो अवक्य ही ऐसे व्याख्या-प्रक्राप्तिसे सम्बद्ध है, जो भिन्न परम्पराका होना चाहिये। किन्तु वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रमाण रूपसे उद्घृत किया गया वाक्य उस व्याख्या-प्रक्रप्तिका होना चाहिये जिसे वह मान्य करते थे और वह व्याख्या-प्रक्रप्ति शायद वही हो जिसे पाकर उन्होंने सत्कमकी रचना की। और जिसे पाँच खण्डोमे मिलाकर वण्यदेवगुरुने छै खण्ड निष्यन्त किये। शायद उस व्याख्या-प्रक्रप्तिकी रचना वप्यदेवने की हो। किन्तु वह व्याख्या प्रक्रप्ति वडखण्डागमकी टीका नहीं थी।

एक बात और भी जिन्तनीय है। इन्द्रनिन्दिने लिखा है—
'व्यक्तित प्राकृत भाषा रूपा सम्यक पुरातन व्याख्याम्'

इसका सीधा सा अध होता है—'प्राकृत भाषा रूप प्राचीन व्याख्याको सम्बद्ध रूपमें लिखा' लिखानेका अध रचा भी हो सकता है किन्तु व्याख्याके साथ लगा 'पुरातन' विशेषण बतलाता है कि वप्पदेवगुरुने किसी प्राकृत भाषा रूप

१ 'पिंचिदियतिरिक्ख जोणिया या भते ' कह भागावसेसाउया पर भवियाउये पकर'ति ? गोयमा ! पिंचिदियतिरिक्ख जोणिया दुविहा पन्नत्ता तं जहा—सखेजजबस्साउया असखेजजबस्साउया । तत्थ या जे ते असंखेजजबस्साउया ते नियमाच्छम्मासावसे साउया पर भवियाउयं पकर'ति । तत्थ ण जे ते संखिजजबस्साउया ते दुविहा पण्णत्ता सोवक्कमाउया य निरुववक्कमाउया य । तत्थ ण जे ते निरुवक्कमा ते नियमा ति भागावसेसाउया पर भवियाउयं पकर'ति । तत्थ ण जे ते सोवक्कमाउया ते ण सिय ति भागावसेसाउया पर भवियाउयं पकर'ति । तत्थ ण जे ते सोवक्कमाउया ते ण सिय ति भागावसेसाउया पर भवियाउयं पकरित । तत्थ ण जे ते सोवक्कमाउया ते ण सिय ति भागावसेसाउया परभवियाउयं पकरित । तिमागा तिमागे परभवियाउयं पकरित । स्व तिभाग तिमागावसेसाउया परभवियाउयं पकरित । पत्र मणुस्सा १व ।'

१ 'न्याख्याप्रश्वसिदण्डकेषु श्वरीरभंगे वाष्पोरीदारिक वैकियिक तैजस कार्मणानि चल्वारि श्वरीराण्युक्तानि'—पृ० १५१ १५४ एवं हि ज्याख्या प्रश्वसि दङणकेषुक्तम्— विजयादिषु देवा मनुष्य भवमास्कन्दन्त कियतीर्गत्यागति विजयादिषु कुवैन्ति इति गीतम प्रश्ने मगवतोक्त जवन्येनैको भव आगत्या उत्कर्षण गत्यागतिस्यां ही संबी ।'

<sup>--</sup>त वा , पृ २४५।

प्राचीन व्याख्याको सम्पक्षपरे छिचा था । इस सम्बन्धमें एक बास कीर्न्सी उल्लेखनीय है।

इडनन्दिने वहाँ अन्य टीकाकारोके लिये 'रॉबितानि' रिवता, 'ब्यास्थासकृत्' 'विरिचितवान्', वैसे रचनापरक शब्दोंका अयोग किया है वहाँ अकेके वप्यदेवके लिये 'ब्यलिसत्' शब्दका अयोग किया है।

यह भी अभिप्राय निकल तकता है कि वप्यदेवने किसी पुरातन व्याख्याकी प्राक्त भाषामें लिखा हो और ऐसी स्थितिमें तुम्बुलूराचार्यके द्वारा कर्नाटक भाषामें रची गयी महती बूढामणि व्याख्या की ओर ही दृष्टि जाती है। क्योंकि वही सबसे विशाल टीका बी और पुरातन भी बी।

षवला टीकामें तो वध्यदेव और उनकी किसी टीकाका सकेत तक महीं है। किन्तु जयमवलामें वध्यदेवके द्वारा लिखित उच्चारण-वृत्तिका निर्देश मिलता है। यह उच्चारण-वृत्ति यतिवृष्यमें चूणिसूत्रोपर थी। बीरसेन स्वामीने भी वध्यदेवके साथ 'लिहिद' (लिखित) शब्दका ही प्रयोग किया है, साथ ही उच्होंने अपने द्वारा लिखी हुई उच्चारणाका निर्देश किया है। किन्तु वीरसेन स्वामीने यतिवृष्यमें चूणिसूत्रोपर कोई उच्चारण-वृत्ति रची थी, इसका कोई उल्लेख नही मिलता ऐसी स्थितिमें 'रचित'के स्थानमें 'लिखित' शब्दका प्रयोग अवश्य ही कुछ विशेष अर्थ रखता है।

घवला टीकासे इस बातका कोई आभास नहीं मिलता कि बीरसेन स्वामीके सामने घवला टीका लिखते समय वटलप्डागम पूत्रोंकी कोई टीका उपस्थित थी। परिकमका उपयोग तो उन्होंने किया है। किन्तु यह नही लिखा कि यह सूत्रोंका व्याख्या-प्रन्य है। इस परिकर्मके सिवाय अन्य किसी ऐसे प्रन्थका या प्रन्थसम्बन्धी सकेतका विदरण नहीं मिलता जिसे व्याख्या प्रथ कहा था सकता है।

वो त्यलोंपर उन्होने 'केयु वि सुत्तपोत्थएसु' लिसकर वह सूचित किया है कि उनके सामने वट्सण्डागम सूत्रोकी जनेक प्रतियाँ थी, जिनमें कुछ पाठ भेद थे । किस्तु व्याल्या पुस्तकोके सम्बन्धमें इस प्रकारका कोई उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया ।

ही, अपने कथनकी पुष्टि करते हुए उन्होंने 'काचार्य परम्पराधे आगत उप-देखसे ऐसा जाना' था 'सूत्रके अविकद आयार्थवत्रनसे ऐसा जाना' इस प्रकार

 <sup>&#</sup>x27;जुण्णि सुरान्मि बण्यतेबाहरियाकिहिबुण्यारणा ए च अंतोसुहुर्श्वमिदि अणिदो । अन्दे किहिबुण्यारणाए पुण---।'क था, था ३, ६ ३९८ ।

२ वद्शं पु ८, पु ६५। पु. १४, पु १२७।

बनेक स्थलोपर कहा है। एक <sup>अ</sup>स्थानपर ऐसा भी लिखा है कि 'बाचार्य परम्परा से बागत सूत्रसे अविरुद्ध न्याख्यानसे ऐसा जाना ।'

#### सत्कर्मपजिका---

धवलागत घटखण्डागमके अतिम खड सत्कमपर एक पिजका है जिसका पूरा नाम सत्कम-पिजका । यह पंजिका मूडिवडीके उसी सिद्धान्तवसित मन्दिरके लास्त्र मण्डारसे प्राप्त हुई है, जिससे घवला, जयघवला और महाबधकी ताडपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हो सकी । वहाँ महाबन्धको जो ताडपत्रीय प्रति है उसके प्रारम्भके २७ पत्र इसी सत्कम पिजकाके हैं । यह पिजका सत्कमके अन्तर्गत अट्टारह, अनुयोग हारोमें से केवल आदिके चार ही अनुयोगहारों पर है । चौथे उदय अनुयोग हारके अन्तमें 'समाप्तोयमुद्गन्य' ऐसा लिखा है । फिर कन्नडी पद्योमें एक छोटी सी प्रशस्ति है ।

यह पिजका किसने कब रची थी इसका कोई सकेत अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। यह भी जात करनेना कोई साधन नहीं मिला कि रचयिताने इतना ही अश रचा था या पूरे सत्कमपर अपनी पिजका-वृत्ति रची थी।

पिजकाके आदिमें जो गाया है उसका भी केवल उत्तराई ही प्राप्त हो सका है ---

'बोच्छामि सतकम्मे पचि (जि ) यख्वेण विवरणं सुमहत्य ॥१॥'

इसमें सत्कमपर पिजका रूपसे 'सुमहत्य' विवरण लिखनेकी प्रतिज्ञाकी गयी है। यहाँ विवरणका समुहत्य' विशेषण उल्लेखनीय है। सप्तिका-की प्रथम गाथामें भी सप्तिप्तिकाकारने सिद्धयएहिं महत्य' लिखकर अपनी कृतिको 'महाय' वतलाया है। और चूणिकारने महार्थका अय-'निपुण, नम्भीर दुरवगाह प्रयत्य वित्थार विसय' किया है। अर्थात जिसमें दु ससे अवगाहित करने योग्य पदार्थोंका विस्तार हो उसे महत्य या महाय कहते हैं।

चन्द्रियने भी अपने पञ्चसग्रहकी प्रथम गायाके उत्तराधमें उसे 'महत्थ' कहा है और उसका अथ किया है—'जिसमें महान् अथ हो उसे महाय कहते हैं।' उक्त गाथाशसे चन्द्रिकी गाथाका उत्तराध मेल खाता है—

'वोच्छामि प्रवसमहमेय महत्व अहत्य च ॥१॥'

अत पिजकाकारने जो अपने पिजकारूप विवरणको 'महाथ' हो नहीं सुमहाथ

१ कुदो णम्बदे ? आइरियपरंपरा गय सुनाविरुद्धवक्खाणादी --पु १३, ए ३१० ।

र इसका उपलब्ध माग घट्कण्डागमके १५ के लण्डके साथ उकके अन्तमें मुद्रित हो गया है।

कहा है उससे प्रकट होता है कि उनका यह पंजिका क्य विवरण पुर्-अक्याहित व्याविक विस्तार को लिये हुए हैं। बौर उससे यह भी प्रकट होती है कि पंजिका काम पूरे सत्कम पर उसे रचनेके विचारसे ही आरम्स किया था। नह अपने इस महान कार्यको पूर्ण करनेमें सफल हुए अथवा संध्यमें ही किसी दैवी विभाके कारण उनका यह कार्य अधूरा ही रह गया, यह भी निर्मनात्मक रूपसे कह सकना समय नहीं है। किन्तु इतना निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि यदि यह पंजिका पूण उपलब्ध हो सके तो वह भी एक महत्वकी इति मानी जाये गी।

वीरसेनस्वामीके अनुसार वृत्तिसूत्रोंके विषम पदोको कोलनेवाले विवरणकी पंजिका कहते हैं। पिजका रूप विवरणमें पूरे सन्वींका व्याख्याम नही होता किन्तु उसके कठिन और गम्भीर स्थल होते हैं, उनका खुलासा होता है। तदनुसार पिजकाकारने वीरसेन स्वामी कृत सत्कमके वाक्योंको ले कर उसका खुलासा किया है। वह खुलासा केवल शब्दार्थक्रपमें अथवा पदच्छेद रूपमें नहीं किया है किन्तु वाक्यसे सम्बद्ध विषयके सम्बन्धमें विवेचन भी किया है और उसके अवलोकनसे प्रकट होता है कि पिजकाकार अपने विषयके अधिकारी विद्वान वे और उन्हें एतत्सम्बद्ध प्राप्त विषयका अच्छा अनुगम था।

उनकी यह पिक्का बवलाकी तरह ही प्राकृत वदा में है। और उसीकी शैलीको लिये हुए है यथा स्थान मतान्तरोंका भी निर्देश है और मतान्तर तो मौलिक प्रतीत होते हैं।

पजिकाको आरम्भ करते हुए लिखा है--

महाकर्मप्रकृति-प्राभृतके कृति, बेदना, आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंमें से कृति और बेदना अधिकारका बेदना-सण्डमें, स्पर्श, कम, प्रकृति और बम्बन अनुयोग-

१ 'बित्तिसुत बिसम पथ भाजियार पंजिय बदण्सादी।'--क० पा० ट० १४।

श महाकम्म पयिल्पाहुदस्स कदि येदणाओ ( इ ) चनम्बीस मिणयोगहारेसु तस्य कदि येदणात्ति आणि आणियोद्दाराणि वेदणाखडिम्म, पुणी प [ पस्स-कम्म पयि वर्षणत्ति] चतारि अणिओगद्दरेसु तत्यवंषावंषणिक्जणामाणि योगेहिसह वग्गणाखंडिम्म, पुणी वथविषाण णामाणियोगद्दारो सहावंषम्मि, पुणी वंषगाणियोगो खुद्दावथिम च सप्पवं चेण पक्ष विदाणि । पृणौ तेहितोसेस्ट्ठारसाणियोगद्दाराणि संतकम्म सम्बाणि पक्ष वि दाणि । तोवि तस्ताव गंमारतादी बत्ब विसम पदाणमत्व वोरत्वयेणप्रजियसस्वेण मणि स्तामी । तं वदा----

तत्व पढमाणिओगद्दारस्य णिवंषण [स्त ] परूषणा सुगमा । णवरि तस्स णिवसेओ छिबाद सस्त्रेण परूदियो । तत्व तदिवस्य व्याणिवसेवस्य संस्त्र पस्त्रमध् वादियो पदमाद---'--वट्सं० पु०१५, सं० प०१०१।

हारोमेंसे बन्च तथा बंबनीय अनुयोगहार वर्गणासम्बर्भे, बन्च-विधान मामक अमुयोगहार महाबधमें और बन्नक-बनुयोगना खुदाबन्धमें विस्तारसे प्रक्पम किया। इनके सिवाय शेष सब अट्ठारह अनुयोगद्वारोका कथन सत्कर्ममें किया। फिर श्री उसके अत्यन्त गम्भीर होनेसे विधम पर्योका अथ पणिका रूपसे कहेंगे।

इस प्रकार पंजिकाकारनेका पूरे वटखण्डागममें छहों सडोंमें महाकर्मप्रकृतिके चौबीस अनुयोगद्वारमें से किस खण्डमें किस-किस अनुयोगद्रारका कथन किया गया यह बतलाते हुए, अपनी पाजिकाका आरम्भ किया है जो इस प्रकार है—

उनमेंसे, प्रथम अनुयोगद्वार निवन्धका कथन सुगम है। किन्तु उसका निसेप छ प्रकारसे कहा है उनमें से तीसरे ब्रव्यनिक्षेपके स्वरूपका कथन करनेके लिए ब्राव्यर्थने ऐसा कहा है। उसका वर्ष कहते हैं।

इस तरह सल्कर्मके व्याख्येय वाक्यको उत्थानिकाके साथ उद्धृत करके व्याख्यान किया है।

इस तरह सत्कर्मके व्याक्येय वाक्यको उत्वानिकाके साथ उद्घृत करके व्याख्यान किया है। सत्कर्मके उपक्रम बनुयोगमें वीरसेन स्वामीने लिखा है कि इन चारों ही बन्धनोपक्रमोंका अब जैसा सत्करम-पाहुडमें कहा है वैसा ही कहना वाहिये! इस वाक्यमें आगत सत्करम-पाहुडपर प्रकाश डालते हुए पजिकामें लिखा है—सत्करम-पाहुड कोन सा है? महाकर्मप्रकृति-प्राभृतके चौबीस अनु योगद्वारोमेंसे दूसरा अधिकार वेदना है। उसके सोलह अनुयोगद्वारोमें से चौबे, छठे और सातवें अनुयोगद्वार द्रव्य विधान, काल विधान और मात्र-विधान हैं। तथा महाकमप्रकृति-प्राभृतका पाचवां अधिकार प्रकृति नामक है। उसमें चार अनुयोग द्वार हैं उसमें आठो कर्मों के प्रकृति-सत्व, स्थित-सत्व, अनुमाग सत्व और प्रदेश सत्वका कथन करके उत्तर प्रकृति सत्व, उत्तर स्थिति सत्व, उत्तर अनुमाग-सत्व और उत्तर प्रदेश-सत्वको सूचित किया है। इनको सत्व करमपाहुड कहते है। तथा मोहनीयकी सत्ताका कथन करनेवाला कसायपाहुड भी है। इस तरह धवलामें निर्विष्ट सत्करम-पाहुडका भी खलासा प्रजिकाकारने किया है।

१ सत कम्मपाहुड णाम कव (द') मं ? महाकम्मपायिद्वाहुडस्त अववीसमणियोगद्दारेषु विदियाहियारो वेदणा णाम । तस्स सोलस अणियोगद्दारेषु च उत्य-छट्टम सत्तमाणि योगद्दाराणि दव्यकाल माविद्याण णामभेवाणि । पुणो तहा महाकम्म प्यंडी-पाहुडस्स पंचमो पयडी णामहियारो । तत्य चत्तारि अणियोगद्दाराणि अट्ठ कम्माण पयडि ट्ठिदि, अणुमागप्पदेस सत्ताणि वक्षिय स्वितुत्तर प्यंडि द्ठिदि अणुमागप्पदेस सत्ततादो । ण्वाणि सत्त (संत ) कम्मपाहुड प्रमा । मोह्नीव पहुच्च कसाय पाहुड पि होदि ।'—स० पं०, पृ० १८ ।

'एल्स चौरको समादि' 'ण एस दौरो' मैसे नाक्यों के द्वारा पेंक्किकारने सार्व्यक्त स्वार पत्र-तन सका-समावान भी किया है। और 'केइ एव मणित' तत्य एक्कुबरेसेण' 'अण्येक्कुबरेसेण' जैसे पदों और बाक्योंके द्वारा निवसित वर्षानोंके सम्बन्धमें विधिन्न आवार्यों के मत दिये हैं। तथा जन मतींमें कौन ठीक है? इसका उत्तर भी ववलाकारको शरह ही विया है—'उपदेश प्राप्त करके दोनोंमें से एकका निणय कर लेना चाहिए। एक अगह किया है—'इन दोनो अपदेशों कैसे वैशिष्ट्य नही है ? नही जानता, उसे श्रुतकेवकी जातते हैं। किन्तु मुझे बुद्धिसे ऐसा प्रतिभासित होता है।

एक जगह लिखा है — 'ये परस्परमें विरोधी दो प्रकारका स्वामित्व क्यों कहा ? अभिप्रायान्तर बतलानेके लिए कहा है और फिर उस अभिप्रायान्तरको स्पष्ट भी किया है।

एक जगह लिखा है कि—'भोगमूमिमें कदली बात होता है एक मतसे ऐसा है। और भोगमूमिमें नायुका बात नहीं होता ऐसा कहनेवाले आवारोंके मतसे पूर्वप्रकार है।' यहाँ गोयमूमिमें कदली-बात मरणवाला हमारे देखनेमें अध्यन नहीं आया सत्कर्मके उदयानियोगहारमें प्रदेशोदयके स्वामित्वका कथन करते हुए घवलाकारने लिखा है—'उत्कृष्ट स्वामित्वमें पाँचों सहननोका उत्कृष्ट प्रदेशोदय किसके होता है ? स्वमासयम-गुणबेणि, संयम-गुणबेणि और जनन्तानुकची विसयोजन गुणश्रेणि, इन तीनोंको एकच करके स्थित स्वतके जब पूर्वोक्त तीनों गुणश्रेणि शीय उदयको प्राप्त होते हैं तब पाँचो सहननोंका उत्कृष्ट प्रदेशोक्य होता है।'

१ 'नदो उनदेंसं रुद्ध ण दोण्डमेक्कदर णिण्णको कावच्यो '—सं. प, १०४। र घदेंसि दोण्ड मुनदेसेस कथं मिनसिट्ठमिदि चैण्णैवं जाणिज्जदे, तं सुदक्षेवली जाणिज्जदि। किंतु पढमंतर परूजणाए विदियतर परूवणं अत्थविवरणमिदि सम महणा पढिमा सदि।'—१०२४।

१ 'किमट्ठं बुप्पयार सामित्तमण्णोण विरोधं परूबिंद ? अभिष्पश्यतरपद्यासण्ड्ठं परूबिं दत्तादो '---१० ८०।

४ 'सीगसूमीए करली वातमत्य ति अभिष्यावेश । तं वेदं । पुणो सीम सूमीए आख्यास्स वादं गत्थि ति अणेतावदिवाणं अभिष्यापण पुच्चं ।!---पु० ७८ ।

५. 'पंचण्डं सहडणाण धनकत्स परेसोदनी कत्स ? सकमासंजय-संजय-अणंताणुवंधि वि संयोजण गुणसेडीओ तिषिण वि यगद्धं काद्ण दिट्यसंजवस्य जाहे युव्यत गुणसेडि सी-स्याणि तिणिण वि उदयमायदाणि ताहै यंचण्डं संहडकाणं अवस्त्ती परेसोदओं ।'— ए० ३०१ ।

इसकी पिजकारें जिला? है—'इससे पाँचों संहुननों के खदयवाले जीवोंके दर्शनमोहको क्षपण करनेकी शक्ति नहीं है, ऐसा क्षित होता है। तथा वजनाराच और नाराच संहुननके उदयबाले जीवोको भी उपशमश्रीण चढ़ना संभव नहीं है यह भी इससे ज्ञापित कर दिया। यदि ऐसा है तो पूर्वापर विरोध क्यों नहीं जाता? नहीं आता, यह आचार्यों के अभिप्रायोका सूचक होनेसे ग्रम्थान्तर (मतान्तर) है। वह अभिप्राय कहते हैं—इनका उदय पुद्गल-विपाकी है। वे पुद्गल जीवोंके रागद्वेचोंके उत्पादनमें निमित्तमूत शक्तिको उत्पन्न करते हैं। जैसे बाह्य पुद्गलोंके वैसे उपशम श्रेणीमें रागद्वेचको उत्पन्न करानेमें समर्थ नहीं है। अत उनके फलके बमावकी अपेक्षासे उपशमश्रेणिमें उनका उदय नहीं है, यह सूचित किया। अन्य ग्रम्थोंमें प्रदेश-निजरा मात्रकी विवक्षा करके उदय कहा है। अथवा वजनाराच और नाराच सहननवालोंके उपशमश्रेणि चढनेकी शक्ति नहीं है, ऐसा अभिप्राय कहना चाहिये।

आगे एक जगह पून इसी बातको दूसरे प्रसगसे इस प्रकार लिखा है—
'अन्तिम पाँच सहनन असल्यात गुने हैं। दो प्रकारके संयम गुणश्रेण शीष और उनसे गुणित अनन्तानुबन्धी विसयोजन गुणश्रेणिशीच, इन तीनोंको एकत्र करके नामकर्म सम्बन्धी अटठाईस अथवा तीस प्रकृतिक स्वानसे माग देनेपर होता है। दशनमोहसपक-गुणश्र णिका ग्रहण क्यो नहीं किया ? इन संहननोंके उदयसहित जीवोंके दर्शनमोहको सपण करनेकी शक्ति नहीं है। इस अभिप्रायसे उसका ग्रहण नहीं किया। बूसरे और तीसरे सहननवालोंकी उपशान्त-कथाय गुण श्रेणिका ग्रहण क्यो नहीं किया? जिनके दशन मोहको सपण करनेकी शक्तिका अमाब है उनके उपशम श्रेणिपर चढ़नेकी शक्तिके होनेका विरोध ह इस अभि-प्रायसे नहीं किया। यदि ऐसा है तो अनन्तर हो बीती उदीरणास्थान प्ररूपणामें विरोध क्यो नहीं काता? विरोध तो बाता है किन्तु ग्रन्थान्सरका अभिप्राय

१ 'पदेण पचण्डं संइडणाणमुद्दश्यकाण पि जबसमसीडिचडण संभव णात्थि ति जाणाविद । जिंद णवं [तो] पुज्वावरिविद्दों (हों) कि ण मवे ? ण वा मवे, गंथांतर माइरियाणमीम प्यायाणं स्वयत्तादों । तं कथ ? अमिप्पाय उच्चदे—एदेंसि मुदयो पोग्गक विवाग करेदि । ते पोग्गका जीवाण रागदोसाणमुप्पयाणणिमित सत्तिमुप्पादयंति । जहा वाहिर पोग्गकाण सत्ते वियप्पो (?) तहा जबसमसेढ़ ए राग दोलमुप्पायदु ण सिक्त जबदि सि । तहो तप्पक्षाम (आ) वावेवखाए उद्यो जबसम सेदिए पात्थि ति स्विदं । इदरायेसु पदेसिणज्जरामेत्त विव विखय मणिदं । जहवा उवसमसेडि चडणसत्ती पदेसि णत्थि ति पदमिष्पायमित्व म (मा) विद्यं ।।'

वयववलाग्टीका : २८%

होतेसे बीनोंका ग्रहण करना चाहिये, ऐसा वरिकार ग्रहके ही कर विधा है।"

गोम्मटसार मर्मकाण्डके उदय प्रकरणमें नेमिचन्द्राचार्यने भूतविक तथा यतिकथम दोनों आचार्योके मतसे जो प्रत्येक गुगस्वानमें उदयसे म्युच्छिन्न होनेवाली कर्म प्रकृतियाँ वतलाबी है दोनों हो मतोंके अनुसार उनमें कप्रमाराच संहतन और नाराच सहननका उदय म्यारहवें उपशान्तकवाय गुणस्थान तक बतलाया है। अत घटखण्डागम और कसायपाहड दोनीके मतींसे उक्त दोनी सहनन वाले जीव उपशम-श्रेणी चढ़ सकते हैं और जब उपशम-श्रेणी चढं सकते हैं तो दशनमाहनीयका क्षपण भी कर सकते हैं। जत विजिकाकारके द्वारा निविद्ध उक्त मत इन दोनों ग्रन्थोंका तो नहीं जान पडता । यह ग्रन्थान्तर कोई दूसरा ही होना बाहिये । क्वेताम्बर<sup>3</sup> सम्प्रदायमें यद्यपि उक्त दोनों मत मिलते हैं । किन्तु बहुमान्य मत यही है कि दूसरे तीसरे सहननवाले उपशमश्रीण नहीं पढ सकते. विगम्बर परम्पराको जो मत मान्य है उसका उल्लेख वहाँ मतान्तरके रूपमें किया गया है । किन्तु चन्त्रचिने पञ्चसग्रहकी के स्वोपन्न टीकामें केवल इसी मतको माम्य किया है कि दसरे तीसरे सहननवाला उपशमश्रीण चढ़ सकता है। उसीके इसरे टीकाकार मलयगिरि ने ग्रन्बकार चन्द्रीयको मान्य मतका निर्देश 'अन्ये' कर के किया है और नहीं चढ़नेवालों के मत को मान्य स्थान विया है। इसीसे यह प्रकट होता है कि सम्प्रदाय-मान्य मत यही है कि दूसरे तीसरे संहननवाक उप-

१ "पुणोवि अतिम पनसंहरणाणि असंखिज्ज गुणाणि । कुदो ? दुविह सजमगुणसेविसीसस एणव्यविद्यमयाताणुविध विसंयोजयण गुणसेविसीसयाणित्ति तिण्णिवि पगट्ठं काळ्य पामककम्मसंवंधीणं अट्ठावीसेण वा तीसेण वा अजिदमेतं होवि ति । किमट्ठ दसणमोहक्सवय गुणसेवीण घेप्पदे ? ण, तं खवण(तक्खवण) सत्ती एदेसि संहर्णणाण उदयसहिदजीवाणं णिथ ति अभिप्पयादो । विदिय विदयमिदि दोण्हं संहरणणां उवसतकसायगुणसेविक्तं ण गहिदा ? ण, तंसणमोहक्खवणा सत्तिविरहिदाणं उवसमसेवि चडणसत्तीणं संमव विरोहो होदि ति अभिप्पायण । जित पर्व (तो ) अणंसपदिक्तंत उदीरणहाणपद्वणाय ण मिय्णेण (?) च विरोहो किं ण मवे ? होदि विरोहो, गंधतरामिष्पापण दोण्हं पि गहणं कायव्यं हित पुर्वं चेव परिहार दिष्णताति ।''—सं॰ पं०, १० ७९ ।

२ 'सते वन्न गारायणारायं' ॥२६९॥ - नो० क०

३ — 'अण्णे भणंति' ति संयणो उवसमसेदिं पिडक्च इत्ति'—सि० चू०, ए० ४९ । 'अन्ये स्वाजार्यां बुवते — आवसंहमनत्रयान्यतमसंहननयुक्ता अप्युपशममेणी प्रति पद्यन्ते ।' सप्त० टी० ए० २११ ।

४ 'अपूर्वकरण वादर सहमाप शान्तेषु प्रत्येकं त्रिसद्दवी मगति, दासप्तति भन्ना ; यतः स्तेषु संहननत्रस्यैनीदय । पंक्स ० स्वो० टी. १० १९८ । अन्ये त्यानायां त्रुवते — आपः सहनतत्रसम्बद्धान्यसम् संहनतत्रसम्बद्धान्यसम् संहनतत्रसम्बद्धान्यसम् संहनतत्रसम्बद्धान्यसम् स्वाप्तिकार्यसम् स्वाप्तिकार्यसम्बद्धान्यसम् स्वाप्तिकार्यसम्बद्धान्यसम् स्वाप्तिकार्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसमनसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानस

शम बेणि नहीं चड़ सकते। पिजकारको भी यही यत मास्त्र प्रतीत होता है। रचनाकाल-

खैसा कि प्रारम्भमें लिखा है, पंजिकाके इस अन्त - निरीक्षणसे ऐसा असीस होता है कि उसके रचियाको घटसण्डागम सिद्धाग्तका तो अच्छा आन या ही, साथ ही सत्कर्ममें वीरसेनस्वामी के द्वारा सगृहीत किये गये खेष अनुयोगोंका तथा कसायपाहुड्का भी अच्छा ज्ञान या और उनकी छेखन शैली भी वीरसेन स्वामीसे निम्न स्तरकी नहीं थी। फिर भी उसे हम वीरसेनस्वामीकी समकक्षता तो नहीं ही दे सकते। हाँ जयधवलाको पूण करनेवाले जिनसेन की समकक्षता अवस्य दे सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह पंजिका वीरसेनके ही किसी शिष्य या प्रशिष्मके द्वारा रचित हो सकती ह।

पिजकामें उद्धरण भी दो तीनसे अधिक नहीं हैं। उनमें तीन गायाएँ तो कसायपाहुडकी हैं उनके साथमें 'कसायपाहुडगाथासुत्त' लिखा हुआ है। एक गाया ऐसी है जो दिगबर प्राकृत प्रवसग्रह की है। अत इन उद्धरणोसे भी हमरे उक्त अनुमानको कोई बाधा नहीं आती ह।

प्रक्रम अनुयोगके अत में अल्प-बहुत्वका प्रतिपादन कर के वीरसेन स्वामीने 'एसो णिक्सेवाइरिय उवएसो' लिखकर उसे निक्षेपाचाय उपदेश बतलाया ह उसकी पिक्सोमें पजीकारने लिखा है— 'स्थिति अनुभागोमें प्रक्रमित कर्मद्रव्यका अल्प-बहुत्व तो प्रन्थ सिद्ध होनेसे सुगम है इसलिए उसका कथन न कर के स्थितिनिषेक प्रति प्रक्रमित अनुभागका अल्पबहुत्व निक्षेपाचायने ऐसा कहा है।' और लिख-कर निक्षपाचायका कथन बतलाया है फिर उसकी उपपत्ति भी पिक्सकारने दी है उनका यह सब प्रतिपादन दी पृष्ठसे भी अधिक है। अन्तमें लिखा है— इसप्रकार स्थितिक अनुसार अनुभाग अनत्वगुण हीन क्पसे बचको प्राप्त होते हैं यह निक्षपाचायके वचन सिद्ध हुए' पश्चात् 'सेसाइरियाणमभिष्पायेण' लिखकर शेष आचार्योका अभिप्राय बतलाया ह।' इससे प्रकट होता है कि वीरसेनस्वामीने जिस निक्षपाचायके उपदेशका उस्लेख किया है, पिक्काकार उसके उपदेशका मि अच्छी तरह सांगोपांग परिचित से। अगह-जगह पंजिकामें अपने कथनके समर्थनमें

<sup>2 3 84, 9</sup> WO I

२ 'पुजो हिति-अणुभागेसु पक्कमिदकम्मदञ्जस्स अप्यावहुगं गंघसिकः सुगमिति समक्र विद्य पुषो ठितिभिसेवप्पिक पक्कमियाणुमागरसयाबहुगः णिक्क्कवादरियेण एवं पक्कविदं' -सं पं, पृ १४।

१ 'पन डिदिवाणुसारेण अधुभागा अणंत गुणझीणसरूवेण वन्झांति सि णिक्केवाझरियक्यणं सिक्ष'—से प पृ १७ ।

'बार्च' और 'बार्चवयन'का निर्वेश किया नया । बारोंके थी हमारे उपत अनुधान-का ही समर्थन होता है । वह व्यक्ति कीन हो सकता है, अवपि यह कहना शक्य नहीं है । किन्तु जवलाकी प्रशस्तिक अन्तर्भे एक नामा इस प्रकार है——

> वोहणराय णरिंदे णरिंद चूडामणिम्ह भुजते। सिद्धंतमयमत्बिय गुरुप्यसाएण विगरता सा ॥९॥

यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि घवला प्रशस्तिकी इससे पूर्वकी गायाओं कित्यमारे एसा टीका हु समाणिया घवला लिखकर घवलाकी समाप्तिका काल और जगत्तुगदेवके राज्यमें घवलाकी समाप्तिका कथन किया जा चुका है। इसीसे उसके पर्वात् ही दूसरे राजाके राज्यका उल्लेख बड़ा अटपटा लगता है और उसकी संगति बैठानेके लिए यह कल्पना की जाती है। कि जगत्तुग के राज्यमें घवलाका प्रारम्भ हुआ और नरेन्द्रचूडामणि वोह्णराय (अमोघवर्ष प्र०) के राज्यमें उसकी समाप्ति हुई। किन्तु यह सब उक्त अन्तिम गायाके आये हुए अतमें 'विगत्ता' शब्दपर घ्यान न देनेका फल है। 'विगत्ता' शब्द अशुद्ध प्रतीत होता है। 'वि' उपसर्ग पूर्वक कृत् धानुसे कुदतमें 'विगत्ता' बनता है। उसका अथ होता काटा हुआ या छिन्न उससे यहां कोई प्रयोजन नही है। अतः 'विगत्ता' के स्थानमें 'विअत्ता' पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। उसका अर्थ होता है-ज्यक्ता अर्थात् स्पष्ट की गयी। अत नरेन्द्रचूडामणि बोह्णराय नरेन्द्रके राज्यकालमें घवला या उसके किसी अशको जिसने व्यक्त किया उसीके द्वारा यह पद्य रचा जान पडता है। और पीछसे वह मूल प्रशस्तिके अन्तमें जोड विया गया है। इस तरहको यह घटना नई नही है। ऐसे और भी उवाहरण मिलते हैं।

वीरसेनके शिष्य गुण महके उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिमें गुणभद्र शिष्य लोकसेनकी प्रशिस्त गुड़ गयी है । जिनसेनके पार्श्वाम्युदयका निर्देश हरिवंश-पुराण में है जो शक सं० ७०५ रचा गयाथा और पार्श्वाम्युदय के अन्तमें अमोध-वर्षका उस्लेख है जो शक स० ७३५ के पश्चात् गद्दीपर बैठे। अत स्थष्ट है, कि अमोधवर्षके उस्लेखवाले पद्य उसमें पोक्रेसे जोडे मये। इसी तरह धवलाकी

१ जै॰ सां० इ०. पू० १४७।

२ जै० सा० इ०. ६० १४२ ।

 <sup>&#</sup>x27;या मिताभ्यु दवे पात्रवीजिनेन्द्र गुणस्तुति । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति संकीर्तं यस्यसी
 १७ ४० ४० ।

४. 'वित विरचित मेतत् कान्यमावेष्ट्य मेर्च बहुगुण मण्योचं कालिहास्य कान्यम् । मिलित परकान्यं तिष्ठता वसवान्तः शुक्रनमवत् देव सर्वेदाऽमीववर्षः ।।'—पादर्वा०

प्रशस्तिकी उक्त गांधा भी पीछसे उसमें जोडी गंधी जान पड़ती है। यदि कोइमराय यथायमें अमोजवय प्रथम हैं तो कहना होगा कि पिजकाकी रक्ता बीरखेनके सामने अथवा उनके स्वर्गवासके पश्चात् तत्काल ही हो गयी थी। जयबवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमें वीरसेनके शिष्य जिनसेनने श्रीपाल, पद्मसेन, और देवसेन नाम के तीन विद्वानोंका उल्लेख किया है। उनमेंसे श्रीपालको सो उन्होने अपनी टीका जयधवलाका सम्पालक कहा ह ये तीनों उनके गुरुमाई जान पडते हैं सम्भवत्या उन्होमें से किसीने पंजिकाका निर्माण किया हो।

# चतुर्थ बच्चाव अन्य कर्मसाहित्य

f.

छन्खंडागम, कसायपाहुड बादि मूल आगमयन्योंके बतिरिक्त कर्मविषयक अन्य प्राचीन साहित्य भी उपलब्ध हैं। यह साहित्य मूल आनुगमानुसारी है और इसका रचनाकाछ विकासकी पाँचनी घतान्यीसे छेकर विकासकी नवम ध्यतान्यीत्क है। यद्यपि कर्म-विषयक मूल और टीका ग्रन्थों का निर्माण विकासकी १५ वी—१६वीं शतान्यीतक होता रहा है। पर इस अध्यायमें प्राचीन कर्म-साहित्य का ही इति-वृत प्रस्तुत है। ग्रहाँ पर कर्म-प्रकृति, बृहत्कर्म-प्रकृति, शतकचूणि, सित्तरी, कर्मस्तव और प्राकृत-पचसंग्रह आदि ग्रन्थोपर विचार किया जारहा है।

कर्ग-प्रक्विति प्रस्थको सर्वाधिक प्राचीन कहा जाता है। क्वेतास्वर सम्प्रदासमें इस प्रस्थपर कई क्षिण और टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। इसमें सम्देह नहीं कि कर्म-प्रकृति प्राचीन प्रस्थ है और इसका उपयोग दोनो ही परस्पराओं में होता रहा है। कर्मप्रकृति—

इस ग्रन्थमें ४७५ गाथाएँ है। प्राकृत चूणिके साथ मलयगिरिकी सस्कृत टीका भी उपलब्ध है। ग्रन्थपर एक अन्य टीका उपाध्याय यसोविजयजी नै भी लिखी है।

नाम—प्रन्याकारने प्रन्यकी अन्तिम गायामें कहा है कि मैंने कर्म-प्रकृतिसे इसका उद्धार किया है। किन्तु स्वय उन्होंने अपनी इस कृतिको कोई नाम नहीं दिया' उसीपरसे इसप्रयका नाम कमप्रकृति प्रवितित हुआ जान पडता है। किंतु जूणि-कारने प्रथम गायाकी उत्थानिकामें लिखा है कि विच्छिन्न-कर्मप्रकृति महायम्यके व्यथका ज्ञान करानेके लिए जाचायने सार्थक नामवाका 'कर्मप्रकृति सहायम्यके नामक प्रकरण रचा है। उससे ज्ञात होता है कि इस यम्य का नाम कर्मप्रकृति-सप्र-हणी था। शतकचूणिमें उत्था सिक्त रीचूणि इसी नामसे इसका निर्देश मिलता है।

१ — 'इय कम्मप्पअडीओ जहा सुर्य नीय मध्य भइण्णी वि । सोहियणा स्रोग कर्य कहेंतु दर दिस्टी वायस्तु ॥ ५६॥ — कर्म प्रवः, सत्ता० ।

२-- 'निष्क्षित्र कम्मपगढिमहागंत्थस्य संवोहणस्य आरद्ध आयरिएणं तस्तु वाणामगं कम्म पण्डी संगहणी जाम गगरण । क० प्र० चू० ।

२ —'जहा कम्मपयर्डिसंगर्णिप मणिये तहा मणामि,'—पृ ४ प्रयाणि जहा कम्मपयिदिसंगह णीय ,'—पृ २६। 'धतासि अत्यो जहा कम्मपय हि संगहणीप' —पृ० ४३ ।— स० पृ०।

४.—'खम्बट्टणाविद्दी बद्दा सम्मणसदी संबद्दणीय'--दृः ६१ । विसेशवर्शनी बद्दा सन्म-

देवेन्द्रसूरिने अपने नवीन कमग्रन्थोंको स्वोपज्ञ टीकामें यद्यपि कर्मप्रकृतिके नामसे ही उसका उल्लेख किया है। तथापि एक स्थल पर कर्मप्रकृति-सग्रह्यो नामसे ही उसका निर्देश किया है। अत ग्रन्थका प्राचीन नाम कर्मप्रकृति-सग्रह्यो है। उसीका सक्षिप्त रूप कमप्रकृति है।

#### बृहत्कम-प्रकृति--

नव्य कर्म-प्रत्याकार श्रीदेवेन्द्रसूरिने स्वोपन्न टीकामें एक स्थल पर बृहत्कर्मका निर्देश किया है। कर्म विपाक नामक प्रथम प्रम्थकी सातवी गाथामें उन्होंने श्रुत-ज्ञानके यद्यपि पर्याय पर्याय-समास, आदि बीस मेदोंको ियनाया है। शतकचूणिमें भी बिल्कुल ऐसी ही एक गाथा उद्भृत है जिसमें श्रुतज्ञानके ये बीस मेद िगनाये गये। स्वेताम्बर सम्प्रदायमें श्रुतज्ञानके ये बीस मेद केवल कार्मिकोमें ही मिलते हैं, सैदान्तिक पक्ष इनसे िमन्न श्रुतज्ञानके चौदह मेद मानता है और वे ही मेद स्वेताम्बर साहत्यमें बहुतायतसे मिलते हैं। अस्तु, उक्त गाथा ७ की स्वोपन्न टीकामें श्रुतज्ञानके त्रीस भेदोको सक्षेपसे बतला कर लिखा है कि विस्तारसे जानमेके इच्छुक को 'बृहत्कर्गप्रकृति' अन्वेषण करना चाहिये।

वतमान कर्मप्रकितमें श्रुतकानके बीस भेदोकी गन्ध भी नही है तथा इस कर्मप्रकितका तो देवेन्द्रसूरिने कर्मप्रकित नामसे ही उल्लेख किया है। अत यह 'वृहत्कर्मप्रकित' इस कर्मप्रकृतिसे भिन्न होनी चाहिये। उसकी भिन्नता और महत्ताकी सूचना करनेके लिए ही देवेन्द्रसूरिने उसके नामके साथ 'वृहत्' शब्द जोडा जान पडता है।

किन्तु विक्रमकी १३१४वी शतीके ग्रन्थकारके द्वारा बृहत्कर्म-प्रकृतिका उल्लेख देखकर उसका आचार सोजते हुए-हमें 'शतक' ग्रन्थकी मलधारी हेमचद विरचित टीकामें इस तरहका उल्लेख मिला। उन्होंने श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका सामान्य कथन करके विस्तारार्थीको 'बृहत्कर्म चूणिका अन्वेषण<sup>3</sup> करनेकी प्रेरणा की है।

पयडीसंग्रहणोए---पृ० ६३। अन्तर करणविटटी जहा कम्मपयडीसंग्रहणीए ---पृ०

१ - यदुक्त कर्मप्रकृति संग्रहण्याम् - आहारतिस्थगहा मज्जति । - शतक टीका० ५०११

२ — 'विस्तारार्थिना वृहत्कर्म प्रकृतिरन्वेषणीया —स० व० क०, पू० १९।

१.—'एवमेते संक्षेपत श्रुतशानस्य विश्वतिभेंदा दश्चिता विस्ताराचिना तु वृहत्कर्म प्रकृति चूणिरन्वेषणीया।—शतक टी० गा० ३८।

मिलान करतेसे वह तो हमें स्पष्ट हो बया कि देवेन्त्रसूरिका उनत कथन मलवारी कीकी टीकाका न्हाणी है। किन्तु बँकि वर्तमान कमंत्रकृतिकी तरह उसकी चूमिमें भी खुतज्ञानके बीस सेवोंकी चर्चा नहीं है जत या तो उन्होंने उसमें सचोकन करके 'वृहत्कम-प्रकृति' कर दिया या 'चूचि' शब्द केलक वगैरहके प्रमादसे छूट गया। अत हम नहीं कह सकते कि श्री हेमचन्द्रके उनत अल्केखका नया बाधार है बौर उसमें कहाँ तक तस्य है।

यदि वृहत्कर्म-अकृतिसे मतलब अग्रायणीय पूर्वके अन्तर्गत कर्मप्रकृति ध्रामृतसे है तो उसमें उक्त बीस भेदोका वणन अवस्य था, यह बात षट्साकागमसे प्रकट है क्योंकि उसके वेदनालण्डमें श्रुतज्ञानावरणीय कर्मकी बीस प्रकृतियोको बत्तकाते हुए श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका कथन किया है ।

#### कर्मप्रकृति

विषय परिचय---

कर्मप्रकृति की पहली पहली गाथामें सिद्धोको नमस्कार करते हुए ग्रन्थकारने आठो कर्मों के आठ करणो तथा उदय और सत्त्वके कथन करनेकी प्रतिश्चा की है । अत इस ग्रन्थमें क्रमसे बन्धनकरण सक्रमकरण, उद्धतन, अपवर्तन, उदीरप्याकरण, उपशमनाकरण, निक्षत्ति, निकचना, उदय और सत्त्व इन दस करणोका कथन है।

कर्मोंके आत्माके साथ बचनेकी क्रियाका नाम बचन-करण है । बच्चके दो कारण हैं योग और कषाय । अत प्रथम योगका कथन किया है। वीर्यान्तराय कर्मके क्षय अथवा क्षयोपशमसे वीयल्कि होती है उस बीयलंकि वीर्य होता । उसे ही योग कहते हैं । उसके द्वारा जीव औदारिक आदि शरीरोके योग्य पुद्गलोको ग्रहण कर के उन्हें औदारिक आदि शरीर क्षय परिणमाता है। तथा श्वासोच्छवास, भाषा और मनके योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें श्वासोच्छवास आदि क्षय परिणमाता है। योगका कथन दस अधिकारोंके द्वारा किया गया है—अविभागप्रतिच्छेद-प्रक्षणा, वगणप्रक्षणा, स्पर्वकप्रक्षणा, अन्तरप्रक्षणा, स्थानप्रक्षणा, अनन्तरोपनिधा, परम्यरोपनिधा, परम्यरोपनिधा, वस्तरप्रक्षणा, समयप्रक्षणा और अल्पबहुत्व-प्रक्ष्णणा घट्खण्डागमके वेदना खण्डमें बारह अनुयोगद्वारोधे अनुभाग बन्धाव्यवसाय स्थानका कथन करते हुए उन्हा कथन कर साथे हैं उन्हा दसों अधिकार उसीमें गित है जतः छनका ग्रहा पुत कथन करने से पिष्टपेषण हो होगा। कसायपाहुक अनुभागविभिन्नत और

१.--वट्खं०, पु० १३, पू० १६०।

र. कर्मप्रकृति, चूर्णि तथा बीमों टीकाशंकि साथ है। सन् २०१७ में जैनवर्ग प्रसारक समां मानमार से तथा सन् १०३७ में मुकानाई बान मन्दिर बमोब (गुजरान)से प्रकाशित ।

विद्योवतया प्रदेशविभवित नामक अधिकारोंके चूणिसूत्रोंमें भी उन्त विचर्योंकी चर्ची है।

शाधा १८-२० के द्वारा जीवके द्वारा ग्रहण योग्य और अग्रहणयोग्य वर्षणार्थी-का निरूपण किया है पटखण्डागमके वगणाखण्डके जन्तगत बन्धन अनुयोगहारमें इन वर्गणाओं का कबन आया है।

बन्ध योग्य वगणाओका कथन करनेके बाद वद्ध समयप्रबद्धका विभाग आठों मूछकर्मोंको उत्तर प्रकृतियों में किस प्रकारसे होता ह इसका विवेचन किया है। चूणिकारने अपनी चूणिमें प्रत्येक उत्तर प्रकृतिके विभागका कथन विस्तारसे किया है।

प्रदेशवन्य के बाद अनुभागवन्यका कथन ह । चूणिकारने चूणिमें वे सब अपने अनुयोगद्वार कुछ व्यतिक्रमसे गिनाये हैं जो बटलाण्डागमके वेदनालण्ड के अन्तगत वेदना-माव विधानका कथन करते हुए बतलायें हैं । कमप्रकृति में चूणि निर्विष्ट क्रमानुसार कथन किया है । तत्पश्चात षटलण्डागम के वेदनामाव विधानके अन्तर्गत जीव समुदाहारके अनुसार हो आठ अनुयोगोके द्वारा जीव समुदाहारका कथन है ।

गाथा ६७ का व्याख्यान करते हुए चूणिकारने प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिमे उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागके अल्पबहुत्वका विचार विस्तारसे किया है। अन्तमे किसा है— आदि अनादि प्ररूपणा, स्वामित्व, घातिसज्ञा, स्थानसज्ञा, शुभाशुभ-प्ररूपणा, अन्वप्ररूपणा, विपाकप्ररूपणाका कथन जैसा शत्तकमें कहा है बसा कह लेना चाहिए। 'तत्पद्वात् स्थितिबन्धका कथन किथा ह। औ जीव स्थान चूलिकाके ही अनुरूप है।

१ 'अनुसाग व धन्कवसाणस्स परूवणा वीरति । तस्स इमे अणुतोगद्दारा । त जहा अविभागपिकिन्छेद परूवणा वन्गणपरूवणा, (फड्डगपरूवणा), अंतरपरूवणा, ठाणपरूवणा, वंडगपरूवणा, छट्ठाणपरूवणा, हेटठाट्ठाण परूवणा समयपरूवणा, जवम ज्यपरूवणा उयजुम्णपरूवणा, पञ्जवसाणपरूवणा, अत्पावहुगपरूवणाति ।'

कः प्रव चूंव, एवं ८४।

र धत्ती अणुमागवधव्हाबसाण्ट्ठाण्याण परूवण्याण तत्व इमाणि बारस अणियोगद्दाराणि

।१९७। अविमागपिडेच्क्रेट परूवणा, ट्ठाणपरूवणा, अंतरपरूवणा कंदयपरूवणा,

स्रोजजुम्मपरूवणा, छट्ठाणपरूवणा, हेट्ठाट्ठाणपरूवणा समयपरूवणा, विह्रद्यरूवणा जवमञ्भपरूवणा पञ्जवसाणपरूवणा अप्याबहुए सि ।१९८॥—षट्ख, पुरु १२

पुरु ८८।।

इदाणि सादि अणादि परूवणा, सामित्त वातिसवा ट्ठाणसवा सुमासुमपरूवणा बंधतो
 विवागो य जहा सयगे तहा भाणियव्या —क० प्र० चू प्र० २४६।

#### वस्थनकरणमें १०२ मानाएँ हैं।

एक समेप्रकृतिके देखिकोंका सकारीय मन्य प्रकृतिक्य सकान्त होनेकी क्रिया-को संक्रमण कहते हैं। किन्तु औसे मूछ प्रकृतियोमें परस्परमें संक्रमण नहीं होता वैसे ही दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयमें परस्परमें संक्रमण नहीं होता और न वायु कसकी चार उत्तर प्रकृतियोंमें परस्पर सक्रमण होता है । इस सक्रमण-के भी बन्धके चार मेदोकी तरह चार भेद हैं-अक्कृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अनुमागसक्रम और प्रदेशसक्रम । प्रकृतिसक्रमके भी वो मूल भेद हैं एकैक प्रकृति-सक्तम और प्रकृति-स्वान संक्रम । जब एक प्रकृति एक प्रकृतिमें सक्रान्त होती है तो उसे एकैक प्रकृति सक्रम कहते हैं। और जब बहुत-सी प्रकृतियों में परस्परमें सक्रमण होता है तो उसे प्रकृतिस्थान संक्रम कहते हैं। कसायपाहुडमें केवल मोह-नीय कमका ही कथन है, जब कि कमप्रकृतिमें आठों कमोंके सम्बन्धमें कथन है। क्षत कसायपाहर के बन्धक महाधिकारके अन्तर्गत सक्कम नामक अधिकारकी २७ से ३९ नम्बर तककी तैरह गायाएँ अनुक्रमधे कमप्रकृतिके सक्रम करण नामक अधिकारमें पायी जाती हैं । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ये गायाएँ मोहनोय कमके प्रकृति स्थानसक्रम से सम्बद्ध हैं। यहाँ हम तुलना के लिए दोनो प्रन्योंसे उक्त गायाओको उद्धत कर देना उचित समझते हैं इससे दोनोमें को पाठ भेद है वह भी स्पष्ट हो जायेगा ।

> अट्ठावीस चउवीस सत्त रस सीलसेव पण्णरसा । एवे खलू मोत्तूण सेसाण सकमो होइ।।२७॥ क॰ पा॰ अट्ठ चउरहियवीस सत्तरसं सीलस च पन्नरस । विजय सकमद्वाणाई होंति सेवीसइ मोहे ॥१०॥ क० प्र॰

दोनो गायाओं में कहा है कि अट्टाईस, चौबीस, स्तरह, सोल्ह और पण्डह प्रकृतिक स्थानोको छोडकर मोहनीय कमके शेष स्थानों में जिनकी सस्या २३ है, सक्रमण होता है। दोनो गाथाओको चूणियों में कोई ऐसी उन्लेखनीय समानता नहीं है जिसपरसे कोई कस्पना की जा सके।

सोलसन बारसहुग नीसं कीसं सिनाबि गामिना थ ।

एदे सनु मोल्पां सेसाणि पहिन्नहा होति ॥२८॥ क पा॰
सोलस बारसबहुन नीसन तैनीस नाइने छन्य ।
विजय मोहस्स पहिन्नहा ह बहुत्रस हवति ॥११॥ छ० प्र०।

दोनों सामाओं के अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। रेखांकित पाठ अगुद्ध प्रतीत होता है कर्मप्रकृतिका पाठ डीक है। दोनोमें कहा है कि खोलह, सारह, बाठ, वीस और तेईस सादि है स्थानोंको कीड़ कर बीच बोहनीयके पत्रपुत्रह होते हैं। जिन

प्रकृति स्थानों में कोई प्रकृति स्थान सकान्त होता है उन्हें पतद्श्वह कहते हैं। कसायपाहुड गाथा न २९ ३०-३१ में कम-प्रकृति बा० न० १२-१६-१४ में कोई अन्तर नहीं है, स्वचित् शब्दोंका अन्तर ह।

> चोइसग दसग सत्तम अट्ठारसगे च णियम वावीसा । णियमा मणुस गईए विरदे मिस्से अविरदे य ॥ ३२॥ ६० पा० चोइसग दसग सत्तम अट्ठारसगे य होइ वावीसा । णियमा मणुय गईए णियमा दिट्ठीकए दुविहे ॥१९॥ ६० प्र०

दोनो गाथाओं के चतुय चरणमें अन्तर होनेपर भी दोनोक अभिप्रायमें अन्तर नहीं है। उपर की गाथामें बतलाया है कि चौदह, दस, सात और अट्ठारहमें बाईस प्रकृतियों का सक्रमण होता है। वह सक्रमण नियमसे मनुष्य गतिमें, और स्यतास्यत और अस्यत सम्यव्हिष्ट गुणस्थानोमें होता है। कम प्रकृतिको गाथामें गुणस्थानोंका निर्देश न करके यह निर्देश किया है कि यह बाईस प्रकृतिको गाथामें नियमसे दशनमोहनीय की सम्यवस्थ और सम्यक्षियात्व रूप प्रकृतियोंका ही अस्तित्व होने पर होता है। किंतु कषायपाहुड निर्दिष्ट गुणस्थानोका कथन सभीको मान्य है। उसमें कोई मतभेद नहीं है।

तेरसय णवय सत्तय सत्तारस पणय एगवीसाए।
एगाधिगाए वीसाए सकतो छिप्प सम्मते ॥ १३॥ क० पा०
तेरसय णवग सत्तग सत्तरसग पणग एक्कवीसासु।
एक्कावीसा सकमइ सुद्ध सासाण मीसेसु॥ १६॥ क० प्र०

यहाँ भी दोनोंके चतुर्थ चरणमें अन्तर है तथा अभिप्रायमें भी दोहा अतर है। दोनों में कहा है कि तरह, नौ, सात, सतरह, पाँच और इक्कीस इन छै स्थानों में इक्कीस का सक्रमण होता है। कसायपाहुडमें कहा है कि यह सक्रमण सम्म करव गुण विशिष्ट गुणस्थानों में ही होना है। कर्मप्रकृतिमें कहा है कि अविरत्त सम्यग्दृष्टि आदिमें तथा ससादन और मिश्र गुणस्थानमें होता है। उक्त गावाकी व्याख्या करते हुए अयववछामें सम्यक्त्य गुण विशिष्ट गुणस्थानोमें सासादनका तो प्रहण किया है किन्तु मिश्र गुणस्थान का प्रहण नहीं किया। इन गाथाओपर दोनो ग्रन्थोंमें चूणियाँ नहीं है बत कुछ विशेष कह सक्ता शक्य नहीं है।

एतो अवसेसा समामिह उक्सावने व स्ववने व । वीसाय सक्तमदुने छक्के प्रयाए व बोद्धमा ।।३४॥ क० पा॰ एतो।अविसेसा सक्तमित उवसामने व स्वने वा । उवसामनेसु वीसा य सत्तने छक्क पणने वा ।।१७॥ क० प्र० यहाँ भी बोनोंक उत्तराईंचे अन्तर है और बोड़ा-सा मतभेव भी है। दोनोंमें कहा है कि उन्तमे अविवाद प्रकृतिस्थान-सक्षम उपसम्भ्रोण और तापकश्रोणिमें संकाल्त होते हैं। किन्तु कसायमाहुदमें आने कहा है कि वीसका सक्रम केवस छै और पाँच इन दो ही स्थानोंमें होता है और कर्मप्रकृतिमें कहा है कि सात, छै और पाँचमें वीसका संक्रमण होता है। यह अन्तर है।

पचसु च क्रणवीसा अट्टारस चयुसु होंति बीढण्या । चोहस छसु पयडीसु य तैरसयं छक्क पणगम्हि ।।३५॥ स॰ गाँ७ पचसु एगुण बीसा अट्टारस पंचगे चडक्के य । चोहस छसु पगडीसु तैरसग छक्कपणगम्मि ।।१८॥ क॰ प्र०

यहाँ मी दोनोंमें बोडा अन्तर है। कसायपाहुडके अनुसार १८ का सक्रमण चार प्रकृतियोंमें होता है और कमप्रकृतिके अनुसार चार और यांचमें होता है।

वीण चार गावाओं में कोई अन्तर नहीं है। इस तरह सक्रमण प्रकरणमें १३ गावाएँ ऐसी पानी जाती हैं जो कसायपाहुड की हैं। इस प्रकरणकी गावासक्याका प्रमाण एक सी न्यारह है।

सक्रम-करणके पश्चात् उद्वर्तना-अपवर्तनाकरणका कथन है। ये दोनों करण स्थिति और अनुभागसे सम्बन्ध रखते हैं। स्थिति और अनुभागके बढ़ानेको उद्वर्तना और घटानेको अपवतना कहते हैं। उद्वर्तना तो बन्धकाल पर्यन्त ही होती है किन्तु अपवर्तना बन्धकालमें भी होती है और अबन्धकालमें भी होती है। दस पाधाओं के द्वारा इन दोनो करणोका कथन है।

परवात् उदीरणा-करण का कथन है। विशुद्ध अथवा सबलेश परिणामों के द्वारा उदयाविल-बाह्य निषेकोको अपवर्तनाके द्वारा बलात् उदयाविली का कर सनका वेदन करनेको उदीरणा कहते हैं। जैसे आमोको तोडकर भूसे आदिमें दवाकर जल्दी पका कर खाते हैं। उसी तरह को कमको अपने समयसे पहले कोग किया जाता है उसे उदीरणा कहते हैं। उसके भी चार भेद हैं—प्रकृति-उदीरणा, स्थिति-उदीरणा, बमुभाग-उदीरणा और प्रदेश-उदीरणा। प्रकृति-उदीरणा और प्रकृति-उदीरणाका कथन करते हुए उनके स्थामियोंका कथन किया है कि अमुक-प्रकृतिकी उदीरणा कौन करता है। इसी प्रकार स्थिति-उदीरणा आदिका भी कथन किया है। इस प्रकरण की गाया संस्था ८९ है।

उपधामना-करण का कथन करते हुए इन विधिकारीके द्वारा उसका कथन किया है—अथमोपकाम सम्मान्त्वकी अत्यादना, देश विरति की प्राप्ति, अनन्ता-नुकन्धी काषाय का विसंबोधन, दर्शनमोहकी धापना, वर्शनमोहकी सपधामना, वारियमोहकी अपधामना ।

पहली नाथाके द्वारा उपसामनाके दो मेद बतलाये हैं - करणोपशामना और अकरणोपशामना । अकरणोपशामनाका दूसरा नाम अनुदीर्णोपशमना भी है। (यथा प्रवृत्त, अध प्रवृत्त), अपूवकरण और अनिविश्वकरण रूप परिणामींके द्वारा जो कर्मोका उपशम किया जाता है उसे तो करणोपशमना कहते हैं। और इन करणोके बिना जो उपशमना होती है उसे अकरणोपशमना कहते हैं। वैसे उपशमनाके वो भेद हैं - वेशापशमना और सर्वोपशमना । उक्त दो भेद देशोपश्शमनाके ही है। (सर्वोपशमना तो उक्त करणो के द्वारा ही होती है)। उपशमनाके उक्त दो भेद करके कर्म-प्रकृतिकारने अकरणोपशमनाके अनुयोगधरोंको नमस्कार किया है। वृणिकारने उसका व्याख्यान करते हुए लिखा है कि अकरणोपशमनाका अनुयोग विश्वकरण हो गया। अत उसको नही जानने वाले कम प्रकृतिकारने उसके जानने वाले अध्यायको नमस्कार किया है।

दूसरी गाथामे कहा ह कि सर्वोपाशमनाके दो नाम है—गुणोपशमना और प्रशस्तोपशमना। देशापशमनाके भी दो नाम है अगुणोपशमना और अप्रशस्तोपशमना। सर्वोपशमना केवल मोहनीय कमकी ही होती है। इस प्रकरणमें भी चार गाथाए ऐसी हैं जो कसायपाहुडमें भी पायो जाती हैं। कमप्रकृतिमें उनका नम्बर-२३, २४, २५, २६ ह। और ये गाथाए कसायपाहुडके दशन मोहोपशमना नामक अधिकारके अन्तमे आती है। चारमें से अन्तकी दो में तो कोई अतर नही है। प्रारम्भकी दो में अन्तर हैं उसमेंसे भी भी दूसरीमें केवल शब्दोका व्यक्तिक्रम है। हां, पहलीमें उल्लेखनीय अन्तर है। कम प्रकृति (उपशमना) की गाथा इस प्रकार है—

सम्मत्त पढम लम्मो सब्वोवसमा तहा विगिट्टो य । डालिगसेसा पर आसाण कोइ गच्छेज्जा ॥२३॥

इसमें बतलाया है कि औपशमिक सम्यक्त्व की प्रथम प्राप्ति मोहनीय कर्मके सर्वोपशमसे होती है तथा प्रथम स्थितिकी अपेक्षा उसके अन्तम हुर्त कालका प्रमाण बड़ा होता है। जब उस सम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छै आवली काल शेष रहता है तो कोई कोई जीव गिर कर सासादन गुणस्थानके बले बाते हैं और वहांसे पुन मिथ्यात्वमें आ बाते हैं।

यह गाथा कसायपाहुडमें इस प्रकार पायी जाती है— सम्मत्त पढम लभो सम्बीयसमेण तह वियट्टेण । मजियम्बो य विभिक्ष सम्बोदसमेण देसेण ॥१००॥

१. 'सा अकरणीपसामणा ताते अणुकोगो बोछिन्नो, तो त अजाण तो आयरिको जाणीतस्स नमोक्कार करेति कर्न प्र उप, गा १ ज

इस माथाके भी पूर्वाईकें बद्धलाया है कि जीपसमिक सम्पन्तवका प्रथम कामें मोहनीयके सर्वोपसमसे होता है। किन्तु जाने 'वियहेंग' का वर्ष जिस्न किया है, बद्धि पिपटु और 'विनिद्ध' सन्दोंमें बैता मेद प्रतीत नहीं होता । अयववका-कारने उसका वर्ष किया है——'वो मिध्यात्वमें वा कर बहुत काल बीतने पर पुनः सम्यन्तवको प्राप्त करता है ।' बौर को सम्यन्तवको प्राप्त करता है।' बौर को सम्यन्तवको अप्त होकर जल्दी पुन सम्यन्तवके विभिन्न होता है वह सर्वोपसमसे अयवा वेशोपसमसे सम्यन्तवको प्राप्त करता है।

कर्म-प्रकृतिके उपशमना-करणकी २६ वी गाथा और कसायपाहुड़की १०५वी गायामें कोई अन्तर नहीं है किन्तु दोनोंके टीकाकारोके अर्थमें अन्तर है गावा इस प्रकार है—

> सम्मामिण्छिहिट्ठी सागारे वा तहा अणागारे । अह वजणीग्गहम्मि य सागारे होई नायम्बो ॥२६॥

कथायपाहुड में सामारे और 'अणागारे 'के स्थानमें 'सागारो ' और 'अणागारो पाठ है। कर्म प्रकृतिकी चूिणमें पूर्वाधका अर्थ किया है— 'सम्यग्मिष्यादृष्टि या तो साकार उपयोगमें वतमान होता है अथवा अनाकार उपयोगमें वतमान होता है अथवा अनाकार उपयोगमें वतमान होता है। ' जयधवलाके अनुसार अथ है—सम्यग्मिष्यादृष्टि साकारोपयोगी होता है। दोनों अर्थोमें कोई अन्तर नहीं है। किन्तु उतराधके अर्थ में अन्तर है—

कर्म प्रकृति चूर्णिमें अथ किया है-

'यदि साकार उपयोगमें वतमान होता है' तो व्यवनावग्रहमें होता है अधी-वग्रहमें नही । क्योंकि सञ्यक्तानी अव्यक्त-ज्ञानी होता है।' और जयअवकार्कें अथ किया है—'वजंणोगाहम्मि दु' यदि विचार पूर्वक अथ ग्रहण करनेकी अवस्थामें होता है तो सकारोपयोगी होता है।

इन गायाओ पर कसायपाहुडमें चूणि सूत्र नहीं हैं। कसायपाहुड और कर्मप्रकृति दोनोकी वर्धन-मोहोपशयना नामक प्रकरण उक्त गायाके साथ समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात् कर्मप्रकृतिमें वारित्रमोहकी उपसमनाका कथन है। इसमें ७४ गावाएँ हैं अन्तमें २-३ गावाओ द्वारा निचित्त और निका-वनाका कथन है।

आठो करणों का कथन समाप्त होने के पश्चात् कर्मों के उदय का प्रकरण प्रारम्म होता है। उत्कृष्ट प्रदेशीयमके स्वामी का कथन करने से पूर्व दी मानाओं

 <sup>&#</sup>x27;सम्मतुष्यति सावयविरयसंजोद्यया विष्यसे व । वंसम्मतेह क्यांगे कसाव वर्गसामगुक्तति ॥८॥

के द्वारा स्वारह' गुज-श्रीणयां निगायी हैं। वे गुज-श्रीणयां जैन सिद्धान्तमें दोनों परम्परात्वों में अति प्रसिद्ध हैं। वटलण्डागम्के नेदना-सण्डमें भी दो मासाओं के द्वारा खारह गुजश्रीणयां गिनायी हैं। वोनों सन्त्रों की गावाओं से तो सब्दमेव हैं ही, आश्रय में भी किञ्चित अन्तर है। कर्मप्रकृतिमें 'लिणे दुविहें पाठ है। वृण्मिं उसका अर्थ स्योग-केवली और अयोग-केवली किया है। किन्तु बद्-सण्डागम में केवल 'विणय' पाठ है। और गावाओं का विवरण करने वाले पट्सण्डागम के सुत्रों में जिनसे केवल अब प्रवृत्त-केवली और योग निरोध करने वाला स्योग-केवली लिया है। अयोग-केवलीको नहीं लिया।

तत्त्वाथसूत्र के नौवें अध्यायमें भी ये शुष श्रेणियां गिनायी हैं। और दिगम्बर तथा व्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के टीकाकारोंने जिनसे सामान्य जिन ही लिया है और इस तरह वहां उनकी सल्या दस ही, है ग्यारह नहीं।

उदय-प्रकरणमें कर्मीके उदय का वर्णन है। कर्मी के फल देने को उदय कहते हैं। उदय के परचात सत्ता का कवन है। किन स्थानों में किन-किन कर्म प्रकृतियों का सत्त्व रहता है इसका विस्तारसे कचन है। उदय और सत्त्व दोनोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा चार,चार भेद कर के उनके जवन्य और उत्कृष्ट भेदों के स्वामियों का कचन किया है। प्रदेश सत्कममें योग-स्थान और स्पथकों का निर्देश करके भूयस्कार, जल्पतर, खबस्थित और अवक्तन्य भेदों का कथन है।

कर्म प्रकृति के इन प्रकरणोमें क्रमसे १०२ + १११ + १० + ८९ + ७१ + ३-+ ३२ + ५७ = ४७५ गावाएं है।

#### कर्ता---

इसमें तो सन्देह नहीं कि कम-प्रकृति एक प्राचीन ग्रन्थ है और उसकी प्राकृति चूर्णि भी प्राचीन प्रतीत होती है। किन्तु इन दोनों के रचयिताओं का नाम ज्ञात नहीं है और इसीलिए उनके रचनाकाल का भी कोई निश्चित समय

खनगे य खीणमोहे जिणे य दुनिहे असंखगुणसेढी ।
उदको तिन्वरीओ कालो संखेजजगुण सेढी ।।१।। कर्मप्र०, उदय
सम्मन्त प्पत्ती विय सावय विरदे अर्णन कम्मं से ।
दंसणमोह क्खनए कसाय उनसामए य उनसते ॥।७॥
खनए य रनीणमोहे जिणे य णियमा मने अमंखेजजा ।
तीव्यिनरीदो कालो संखेजज गुण य सेढीओ ॥८॥' यट्सं० पु० १२, ए०, ७८ ।
'समग्रिष्ट आवक निरता नन्त नियोजक दर्शन मोह क्षपकोपश्चमकोपश्चान्त मोहस्वपक
चीणमोह जिना कमशोऽसंख्येयगुण निजेश ॥४॥' तस्वा० स्कृ।

निर्वाचित नहीं है। परम्पराके बाबार पर कर्प-प्रकृति की शिवधार्में सूरि की क्रिक्त नाना जाता है।

मुकाबाई ज्ञानमन्दरसे प्रकाशित कर्म-प्रकृति की संस्कृत प्रस्तावना में किया है कि पूर्वेचर भगवाम भी शिवधार्म सूरिने कर्म-प्रकृति नासक मूक्तप्रभ्य को रखा था। इतिहास का अमाव होनेसे इनका समय अभी तक निश्चित नहीं हो सका। इनके गुरु कौन ये और ये कितने पूर्वोंके चारी ये यह भी निश्चित नहीं है। तथापि नन्दी-सूत्रके आदि पाठ को देखनसे यह निश्चय किया जाता है कि ये आगमोद्धारक देविधाणिके पूर्ववर्ती थे। ऐसी संभावना है कि ये दशपूर्वघर थें। "

जैन साहित्य का इतिहास (पृ० १३९)में लिखा है कि शिव दार्म सूरि नामके एक महान आचाय हो गये हैं। उनका समय अनिश्चित है। उन्होंने ४७५ गायाओ में कर्म-प्रकृति नामक ग्रन्थ दृष्टिवादके अन्तगत दूसरे पूर्व में से उदार कर रचा है। अस उनका समय वि स० ५००के आस पास रखा जा सकता है।

कल्पसूत्रस्यस्वित्रावली, नन्दीसूत्रस्यस्यविरावली आदि किसी प्राचीन पट्टायली में हमें विववस सूरि नाम देखने को नहीं मिला। यूणिकार को भी यह जात नहीं था कि इस कम-प्रकृति के रचयिता कीन हैं क्योंकि उन्होंने भी प्रन्यकार का नाम नहीं दिया। यूणिकारकी तरह १२-१३ वी वातान्वीक टीकाकर मल्यगिरिने भी यह नहीं लिखा कि कर्म-प्रकृति के कर्ता असुक नामके आवार्य हैं। हाँ, १८ वी वातान्वीके दूसरे टीकाकार ययोविजय ने कर्म-प्रकृति की प्रथम गाया की उत्यानिकामें विवदामें सूरि का नाम दिया है। जत उनके सामने कोई आवार अवस्य होना वाहिये जिसके आवार पर उन्होंने कमप्रकृतिको विवदामें सूरि की कृति बतलाया। सोजने पर देवेन्द्रसूरि रचित नवीन कम-प्रन्थों को स्वीपक्ष टीका में कर्म-प्रकृति का उद्धरण देते हुए उसे विवद्धमें सूरि रचित लिखा है। तथा उसी में एक स्थान पर विवद्धमें सूरि रचित वात्तक का उद्धरण दिया है।

कर्म प्रकृतिकार ने कर्मप्रकृति की रचना करनेसे पहले शतक नामका भी एक प्रन्य रचा या यह कर्म-प्रकृतिसे ही बात होता है। जतः देवेन्द्रसूरिके उक्लेखके अनुसार इन दोनोंके रचियता शिवसम सूरि ये। देवेन्द्र सूरि का समय १३-१४ मीं शताब्दी है और मख्यमिरि का समय १२-१३ मीं शताब्दी है। दोनोंमें एक शताब्दी का अन्तराख है फिर भी मलविसिर जैसे बहुचूत दीकाकार ने कर्म-प्रकृति की अपनी डीकामें उसके रचयिता शिवशार्म सूदिके

१. चताह शिवसर्ने सरिवर कर्मभक्षती—स च क., छ. ६२०। २ शहुका शिवसास सरिवारी: शतके'—स. च. क., इ. ७९।

नामका उल्लेख क्यों नहीं किया ? इस विचारक्य स्तीज करने पर देवेन्द्रसूरिके इस उल्लेखका वाधार शतकचूणिमें मिला । शतकचूणिमें लिखा है कि इस शतक नामके ग्रन्थको शब्द, सर्क, न्याय और कर्मप्रकृति सिद्धान्तके शाता, अनेक वादोमें विजय प्राप्त करनेवाले शिववामी नामक आचायने रचा। स्तर चूणिसे यह प्रकट होता है कि शतक और कर्मप्रकृतिके रचयिता शिवशमें सूरि थे। किन्तु शतकचूणिके इस उल्लेखका वाधार क्या है, यह हम नहीं जान सके। कमप्रकृति-चूणिको तरह हो शतक-चूणिके कर्ताका तथा उसका रचनाकाल भी अनिर्णात है। किन्तु दोनो चूणियोकी शैली आदिकी तुल्नासे यह स्पष्ट है कि दोनोंके कर्ता भिन्न-भिन्न है तथा कम-प्रकृतिकी चूणिसे शतक चूणिवादमें रची गयी है।

समय---

यह शिवदामसूरि कब हुए इसके जाननेका कोई प्रामाणिक आधार उपलब्ध नहीं है। जो कुछ है वह उनके दोनो ग्रन्थ ही हैं। कमप्रकृतिकी उपान्स्य गाथामे उन्होंने कहा कि—'इस अप्तार मुझ अल्पबृद्धिने भी जैसा सुना वैसा कमप्रकृतिसे उद्धत किया। जो कुछ स्खलित कथन किया हो, उसे दृष्टिवादके ज्ञाता शुद्ध कर के कहें।

चूकि कमप्रकृति-प्रामृत दिष्टिवादके अन्तगत वितीय पूवका अश वा और स्वेताम्बर सम्प्रवायके अनुसार मगवान महावीरके निर्वाणसे एक हजार वर्ण तक दृष्टिवाद रहा । अत कम-प्रकृतिके रचिता शिवशम सूरिका समय वि० स० ५०० के लगभग अनुमान किया जाता है।

प० हीरालालजी शास्त्रीने कसायपाहुड सूत्रकी अपनी प्रस्तावनामे लिखा है कि वत्तमान कमप्रकृति वही कमप्रकृति है जिसका निर्देश यतिवृषभने अपने चूणिसूत्रोमें किया है। कसायपाहुडके चारित्रमोहकी उपशमना नामक अधिकारमें 'उवसाम-णा कवि विधा' इस गायाशका व्याख्यान करते हुए कहा है कि 'उपशामनाके'

१ 'केण कर्य ? ति शब्दत्तक न्याय प्रकरण कर्मप्रकृति मिद्धाःत विजाणपण अयोगश्रायसमा कद्भविजण्ण सिवसम्मायरिवणामधेक्जण कर्य !?—शत० च्य० पृ० १ ।

२ 'इय कम्मपगडीभी जहा सुर्य नीयमप्पमइणावि। णोहियणा भोगक्यं कहंतु वरदिहिउँ वायन्नु ॥५६॥

श्वसामणा कदि विथा ति उवसामणा दुविहा करणोवसामणा च अकरणोव सामणा च । जा सभकरणोवसामणा तिस्से दुवे नामध्याणि अकरणोवसामणा ति वि अणु दिण्णोवसामणा ति वि । एसा कम्मणवादे । जा साकरणोवसामणा सा दुविहा ति वि देसकरणोवसामणा ति वि । सन्वकरणोवसामणाए देसकरणोवसामणाए दुवे णामणि देसकरणोवसामणाए ति वि । अष्पसस्य उत्रसामणा ति वि । इसा कम्मणयहीस ।

वों प्रेव हैं—प्ररणोपशानना और अकरणोपशामना। अकरणोपशाननाक वो माम हैं— अकरणोपशामना और अनुदीर्जोपशामना। अकरणोपशामनाका अधन कर्य-प्रवाद में है। करणोपशामनाके भी वो भेद हैं—देशकरणोपशामना और सर्वकरणोप-शामना। वेशकरणोपशामनाके वो नाम हैं—देशकरणोपशामना और अप्रशस्ती-पशामना। इसका कथन कर्य-प्रकृतिमें है।

इस सूत्रको व्याख्या करते हुए जयधवलाकारने लिखा है कि दितीय पूर्वके पञ्चम वस्तु अधिकारने प्रतिबद्ध चतुष्य प्रामृतका नाम कम्मप्यकी है। उसमें इस देशकरणोपनामनाका विस्तारसे कथन है। शायद यह शका की जाये कि कर्मप्रकृति प्रामृत तो एक है उसका यहाँ 'कम्मप्यवीसु' इस बहुवचन रूपसे निर्देश क्यों किया ?' तो उसका समाधान है कि 'यदापि कमप्रकृति-प्रामृत एक है किन्तु उसके अन्तात कृति, बेदना, आदि अनेक अवान्तर अधिकार है, उनकी विवक्षासे बहु-वचनका निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है।'

जयभवलाकारके इस स्पष्ट निर्देशके सामने शास्त्रीजीके उक्त कयनकी कैसे
मान्य किया जा सकता है। फिर जिस देसकरणोपशामनाके लिए कर्मप्रकृतिका
निर्देश यतिवृषमने किया है, प्रस्तुत कर्मप्रकृतिमें उसका केवल ६ (६६-७१) गाधाओमें उल्लेख मात्र है। उनसे पहली गाधामें तो देशकरणोपशामनाके मेद
बतलाये है। दो में उसके स्वामियोंका निर्देश ह तथा एक गाधामें प्रकृति उपशामनाका, एकमें स्थिति-उपशामनाका और एकमें अनुभाग और प्रदेश-उपशामनाका उल्लेख है। अत अकरणोपशमनाके लिए कर्मप्रवाद नामक अष्टम पूर्वका
निर्देश करनेवाले यतिवृषम जैसे कसायपाहुद के वेता विद्वान् देशकरणोपशममाके
लिए इस कमप्रकृतिका निर्देश नहीं कर सकते। प्रस्तुत कमप्रकृति अवश्य ही उनके
उत्तरकालकी रचना होनी वाहिए। फिर जैसा प्रारम्भों लिख आये है इस कर्मप्रकृतिके स्वाय एक बृहस्कम-प्रकृति भी थी। वृणिकारने सामव उसी कम्मप्रवादी
महाग्रन्थके विष्कृतको यूचनादी है। वह बृहस्कर्म-प्रकृति अथवा कम्मप्याकी महाग्रंख
सम्भवतया अग्रायणी पूचके चतुम कस्तु अधिकारके अन्तात्रत कर्मप्रकृति-प्रामृत्त ही
हो सकता है। जैसा कि अग्रवलाकारका मत है। अत उसीका निर्देश यतिवृषमने
अपने चृणिस्वोंमें किया हो सकता है।

१. 'कम्मापयहीओ णाम विदिय पुरुष प चम वस्त्रुपवयो खन्तको वाह्यक सण्यादो अविधार अस्य । तत्येसा देसकरणोवसामणा वर्ठकवा, सर्विक्षरमेदिस्य तत्व वर्षेषण पद्मविद्यादो । कथमेत्य पयस्स कम्मप्याकिपाद्यक्त 'कम्मप्याकिप्रादेशो चि मासंक्रिण्डले, पक्षकस्तविदि तस्म कवि, वेदक्ष अवांतदाविषारं मेदावेवसाप बहुवयण-णिद्देशविद्योद्यो । — विश्व अस्त केद का कु विद्यान व्यवस्त्र ।

नित्तसूत्रकी स्थविरावलीमें नागहस्तीको कर्मप्रकृति प्रधान बतलावा है उसकी लेकर शास्त्रीजीने लिखा है जब यतिवृषभके गुरु कम्मप्यडीके प्रधान न्यास्मा-ताबोमें ये तो यतिवृषभके सामने तो उसका हाना स्वत सिद्ध है ? बात ठीक है, किन्तु जब यतिवृषभके सामने वतमान कम-प्रकृति थी तो नागहस्ती भी समक्त उसीके प्रधान व्याल्याता होगे । और ऐसी दशामें वर्तमान कमप्रकृति नागहस्तीसे भी पूररचित होनी चाहिये ? किन्तु यह सक निरावार कल्पना है । शास्त्रीजीने कसायपाहुडके चूर्णिसूत्रो और कमप्रकृतिकी कतिपय गामाबोंको उद्घृत करके यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि कतमान कमप्रकृतिक बाधारपर ही चूँणसूत्र रचे गये है । किन्तु शास्त्रीजीने जितने तुलनात्मक उद्धरण दोनों ग्रन्थोंसे दिये हैं, है सब निष्पाण है, बरिक उनके देखनेसे तो यही अधिक सभव प्रतीत होता है कि च्णिसूत्रकारने कमप्रकृतिका अनुसरण नही किया बल्कि कमप्रकृतिके रचयिताने कसायपाहुडके चुणिसूत्रीका अनुसरण किया है। यह सत्य शास्त्रीजीकी लेखनीसे भी प्रकट हुए बिना नहीं रहा है। दर्शनमोह उपशासकके परिणास, योग, उपयोग और लेश्यादिका वणन करनेवाले वृणिसुत्रोको उद्धत करके शास्त्रीजीने लिखा है-'इन सब सुत्रोकी तुलना कम्मपयडीकी निम्न गामासे कीजिये और देखिये कि किस खुबीके साथ सब सुत्रीके अर्थका एक ही गायाम समावेश किया गया है ? (पू० ३५) च्णिसूत्र और कमप्रकृति चणि---

कसायपाहुडके चूणिस्त्रोमें और कमंत्रवृतिकी चूणिमें यत्र तत्र कुछ साम्स्र प्रतीत होता है किंतु गहराईमें अवलोकन करने पर चूणिस्त्रोकी चौलीका कमप्रकृति की चूणिमें आभास नहीं मिलता। चूणिस्त्रोमें कसायपाहुडकी गाथाओं के व्याख्यानकों सिए विभाषा और पदच्छेदकी जो गैली अपनायी गयी है यहाँ उसका सभाव है। कमप्रकृतिकी चूणि तो एक टीका प्रकारको ब्याख्या है जिसमें गाथाके अथको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। और उस परसे यह अम होता है कि दोनों चूणियाँ एक ही की कृति है, किन्तु बात वास्तव में ऐसी नहीं है। दोनों में गैलीमेद और भाषामेद तो है ही, सैद्धान्तिक भेद भी परिलक्षित होता है।

१ नीचे इम तुल्नाके लिए शास्त्रीजीके उद्धरणोमेंसे एक उद्धरण देते हैं—'ज पदेसरमम ण्णपर्याह णिज्जदे जत्ती पयलीदो त पदेसरम णिज्जदि निस्से पयलीए सो पदेससक्ती। एदेख अटठपदेण तस्य पचिवहो संकमा त जहा, उज्वेलणसंकमो, विज्ञादंसकमो, अद्धा पवश्रतिकमो, गुणसंकमो सज्वसंकमो च।' (क पा खु, पृ० ३६७। इन चूणिस्त्रीका मिलान कम्मपयलीकी निम्न गायासे कीजिए—

जं दिल्यमण्णपगः णिउजह सो संकती प्रसस्स । उम्बल्लो विज्ञाओ, अहापवसी गुणो सम्बो।।३०॥—कर्मप्र —क.० पा० छ.० प्रस्तावना प्र० ३३।

उदीरणा प्रकृतियोंकी संस्था अभीत विवक्षा है १२२ थानी सयी है। और केंद्र जिवसासे १४८। बौदारिकि, आदि बरीरोंके संयोगी अप पन्त्रह होते हैं और उनको सामिल कर लेनेसे १५८ प्रकृतियाँ हो आती हैं। भोषट्सार कर्मकाण्ड में उक्त स्थोगी भग निनाये अवस्य हैं और नामकर्मकी सत्त्व-प्रकृतियोंको निनाते हुए ९३ या १०३ लिखकर उन्हें सम्मिलित मी किया है किम्यु सस्य-प्रकृतियोंको सक्या १४८ ही बतलायी है।

कर्मप्रकृतिके टीकाकार उपाध्याय यशोविषय के अपनी टीकामें इसपर लिखा है कि यदापि उदय प्रकृतियोंकी सक्याके तुल्य ही उदीरणा प्रकृतियोंकी संख्या होती है और इसलिए कर्मस्तव-टीका आबिमें उनकी सक्या १२२ बतलायों है और यहाँ १५८ बतलायी है। तबापि एकसी बाईस में बन्धनाविकी पृथक् विवक्षा नहीं की है और १५८ में पृथक् विवक्षा की है इसलिए कोई दौष नहीं है। फिर मी १५८ सक्यामें भी मान्यता-भेद तो रहा ही है। मलयगिरि ने गगिष आदिके मतमें १५८ प्रकृति सक्या होनेका निर्देश किया है।

२ कमप्रकृति <sup>4</sup>में क्षपक-श्रेणीमें सीणकषाय गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलाका उदय नहीं माना ह । तदनुसार चूणिम भी लिखा है। इस बातको लेकर खेताम्बर सम्प्रदायमें मतभेद पाया जाता है। किन्तु दिगम्बर चमके भूतबलि और यदि-वृषम दोनो ही उक्त गुणस्वानोमें निद्रा और प्रचलाका उचय मानते हैं। गो० फ कमकाण्डमें उदय व्युच्छित्तिमें जो दोनों बाचार्योंके मत दिये हैं, उससे यह स्पष्ट है। किन्तु इतना सुनिष्टित जान पडता है कि कर्मप्रकृतिकी चूणि बनामेवालेके सामने यतिवृषभके चूणिसूत्र अवस्य थे और उसने कहीं कहींपर तो उनका सब्दश अनुकरण किया है। उदाहरणके लिए हम उपशासनाका भाग उद्युत करते हैं—

'उनसामणा दुविहा करणोवसामणा अकरणोवसामणा चा जा सा अकरणोव-सामणा तिस्से दुवे गामचेयणि अकरणावसामणा ति वि अणुदिण्णोवसामणा

१ 'उत्तरपातिउदीरणा अर्ठावण्णुत्तरमतमेदा'—क प्र चृ ।

थबज्युदीरणायामुद्रयसमसञ्ज्ञतया प्रकृतीना दाविश झतं कमैस्तवटीकादावुक्तम्, इष् प्र अष्टपक्त्याशं शतं, तथापि तत्र वन्धनादीनां प्रवण् व विवक्षा, वष्ट तु प्रवण् विवक्षाति व दोष । —कर्म प्र विद्यार्थिकः

३ गर्गीचे प्रमृतिमते च बन्धन पञ्चदशस्त्रप्रदणस्थानं शतम् ।'---कः प्र. दी, ४०८।

४ निष्दापयकाणं सीणरामस्त्रको परिञ्चण्य ॥१८॥' 'सीणकसाण समग्रीणकसीयः समग्रे ग्रीत् ण तेस् स्टब्सी गरिष ति ।—मर्ने ग्र्यू, स्टी. । ५, सर्वका०, गाँ०।

### ३०८ ' जेमसाहित्यका इतिहास

सि वि । एसा कम्मपदादे । जा सा करणोवसामणा सा दुविहा-देसकरणोवसा-मणा सि वि सञ्चकरणोवसामणा सि वि । देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि-देस-करणोवसामणा सि वि अप्पसत्थोवसामणा सि वि । एसा कम्मपयडीसु । जा सा सञ्चकरणोवसामणा तिस्से वि दुवे णामाणि—सञ्चकरणोवसामणा सि वि वसत्थकरणोवसामणा सि वि । एदाए एस्च पववं ।'—क० पा० सु०, पृ० ७०७-७०८ ।

> 'करणकयाऽकरणा वि य दुविहा उबसामणत्य वि इयाए । अकरण अणुइन्नाए अणुओगधरे पडिवयामि ॥१॥

(चू०) 'करणकय' ति—करणोवसणा, 'अकरणकय ति अकरणोवसामणा हुविहा उवसामणत्य । 'विनित्याए अकरणअणु इन्नाए' ति—वितिया अकरणोपसमणा तीसे दुवे नामधिज्जाणि—अकरणोपसमणा अणुदिन्नोपसमणा य, ताते अकरणोपसमणा अणुदिन्नोपसमणा य, ताते अकरणोपसमणा अणुदीन्नोपसमणा य, ताते अकरणोपसमणा ता उवसामणा अकरणोवसामणा, निरिनदीपाषाणवट्टससारत्यस्स जीवस्स वेदनादिभ कारणक्यातता भवति सो अकरणोवसामणा, तात अणुओगो वोच्छिनो, तो त अजाणतो आयारिओ जाणतस्स नमोक्कार करेति । करणुपसमणाते अहिगारोत्थ ।।१।।' क० प्र०।

चूणिसूत्रमें उपशामनाके दो भेंद किये है। करणोपशामना और अकरणोप-शामना। अकरणोपशामनाके दो नाम ह— अकरणोपशामना और अनुदीणोंपशा मना। इसका कथन कमप्रवादमें बतलाया है।

कमप्रकृतिमें भी उक्त भेद करके अकरण उपवामनाके ज्ञाताओको नमस्कार किया है। उसकी चूणिमें लिखा ह कि अकरणोपशामनाका अनुयोग नब्ट ही गया, इसलिए उसको न जाननेवाले कमप्रकृतिकार उसके ज्ञाताओको नमस्कार करते हैं।

आचाय यतिवृषभ उसके विच्छेदकी घोषणा न करके कमप्रवाद नामक आठवें पूवमें उसका कथन होनेका निर्देश करते हैं। किन्तु कमप्रकृतिकार उसके जाताको नमस्कार करते हैं। और उनके चूणिकार कहते हैं कि कर्मप्रकृतिकारको उसका ज्ञान नहीं या क्योंकि वह विच्छिन्न हो चुका था। इन दो प्रकारके कथनोंसे दोनों चूणियोंके कर्ता एक नहीं हो सकते।

इसके सिवाय दोनों चूर्णियोमें जो भाषा-भेद पाया जाता है वह भी दोनोंकी भिन्नकतृकताको ही प्रकट करता है। दिगम्बर घमकी मुक्य प्राचीन साहिरियक भाषा शौरसेनी है। किन्तु इस भाषाका रूप कुछ विशेषताओंको लिये हुए होनेसे उसे उन-शौरसेनी कहते हैं। स्वेताम्बर बागम सूत्रों के भाष्य चूर्णि आदिकी

माथा महाराज्द्री प्राकृत हैं। किन्सु उत्तमें भी कुछ अपनी विश्वेचताएँ हैं जिसके कारण उसे जैन महाराष्ट्री कहा जाता है। दोनोंका जन्तर दोनों जुणियोंमें परि-लक्षित होता है। प॰ हीराकाळजीका कहना है कि कर्मप्रकृति वृणिकी भाषा परिवर्तित की नयी है। ईसके लिए उन्होंने मृद्रित कमंत्रकृति प्णिसे तका कर्म-प्रकृतिके टीकाकार मक्रयागिरि एव यशोविजय उपाध्यायकी टीकाओंमें उद्वृत चूर्णि-वाक्योंको तुलमाके लिए दिया है । यथा-नाम वगडीतो = णाम पगईको । इय तरहके परिवर्तन अन्नमामधी और जैन-महाराष्ट्रीके ही अनुस्य हैं; शौरसेबी-के नहीं। यतिवृषभके कृषि सुत्रोमें सर्वत्र 'पयडी' शब्द ही मिलता है। अर्थ-मागधीके अनेक लक्षण जैन-महाराष्ट्रोमें भी पाये जाते हैं और जैन महाराष्ट्रीमें भी परिवर्तन हुए है 'क' के स्थानमें ग, तथा शब्द के आदि और मध्यमें भी 'ण' को तरह 'न', ये अधमानधीके लक्षण जैन-महाराष्ट्रीमें भी पाये जाते हैं। अनेक स्वर्ली में महाराष्ट्रीकी अपेक्षा शौरसेनीका सस्कृतके साथ पाथक्य कम और सादश्य अधिक है, यह बात कमप्रकृति चूणि और कसायपाहुड-चूणिसूत्रोंको देखनेसे स्पष्ट हो जाती है। जत टीकाकारोंकी टीकाओमें उद्भुत चूणिवाक्योंमें मूलचूणिसे जो कुछ बन्तर पाया जाता है वह इस बात का सुचक है कि टीकाकारोंके द्वारा उद्धत बाक्यों पर तत्कालीन प्रभाव है।

अत कमप्रकृति चूणि यतिवृषभकी कृति नही है। प्रत्युत यदि कर्म प्रकृतिकै रचियताने ही उसकी चूणि भी रची हो तो कोई असमाध्य बात नही है क्योंकि चूणिकारने कई स्थानोपर बम्धशतकका निर्देश इस रूपमें किया है कि उससे उक्त सन्देहकी पृष्टि होती है। उदाहरण के लिए उदीरणा प्रकरणकी माथा ४७ के भणनाण सेससम का व्यास्थान करते हुए चूणिमं कहा है। 'ये सब बम्बस्तकर्से कहा है फिर भी असंमाहके लिए यहाँ उसका कथन किया है।' यह बात चूजिकार ने चूजिमें किये गये कथनके सम्बन्धमं कही है।

वृश्विक मूलकार रिवत होनेमें यह आपित की वा सकती है कि वृश्विकारमें प्रवम गाथाकी उत्थानिकामें आयरियेण' पवके द्वारा 'बावायमें रची' ऐसा लिखा है। किन्तु हम देखते हैं कि पचसंग्रहुकारने अपनी स्वोपन्न पचसग्रहृटीकामें अपना उल्लेख अन्यपुरुषके रूपमें बचवा सूत्रकारके रूपमें किया है। हम इस सम्बन्धमें विशोध जोर डालनेकी स्थितिमें नहीं हैं फिर भी हम अपने सन्देहको विद्वान् अन्ते- ध्वनें सामने रक्तना उन्ति समझते हैं। ह्यारा निश्वास है कि कसाग्रपाहुड और

१ 'एए बंधसतमे मणिया तहा वि असंमोहत्थ उल्लोहगा—क प्र० मू०।

 <sup>&#</sup>x27;अहोत्यमि न दि न शिष्ट. यतं दहदेवतानगरकारपूर्वंशं अव्यवानग्रे-प्याप्तः, सन्माः दे की जत्यानिका 'आवनां दशकार एव कृदिव्यति'---'एवदेव स्वस्तामिस्वं आक्यति', 'एतदेव वृत्तिकारी नाववाति',-पंत्रस्तः।

यतिकृषभ के जूणिसूत्र कर्मप्रकृति तथा उसकी जूणिके रखिसाके सामते ये । जूणिका समय---

चूणिके कर्ताकी तरह चूणिका समय भी अनिश्चित है। जिस तरह जिनमह गणिके द्वारा कमप्रकृतिका उल्लेख मिलता है उसी तरह उसकी चूणिका उल्लेख मही मिलता अत जिनभद्वके सामने कमप्रकृतिकी चूणि उपस्थित थी या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिनभद्वगणिके विशेषावश्यक-भाज्यका उद्धरण अपनी पचसग्रह टीकामें देवेवाले चन्द्रींव महत्तरके सम्मुख पच-सग्रहका कमप्रकृति विमाग रचते समय कर्मप्रकृति की ही तरह उसकी चूणि भी उपस्थित थी, यह निश्चित है। चूणिमें एक गाथा व उद्धृत है जिसमें योग के नामान्तर दिये है। यह गाथा पचसग्रह के मूलमें सम्मिलित कर जी गयी है। यह गाथा आवश्यक वूणिमें भी है किन्तु उसके मूलस्थानका पता नहीं लग सका। गाथा अवश्य ही प्राचीन होनी चाहिये। एक और गाथा क० चूणिमें उद्धृत की गयी होनी चाहिये, क्योंकि समयसारमें कोई गाथा ऐसी नहीं है जिसे सग्रह गाथा कहा जा सके। अत कर्मप्रकृति चूणिकी रचना समयसारके पश्चात् हुई है। कुन्दकुन्दका समय ईसाकी प्रथम शताब्दी ह। कमप्रकृति ही जब उसके शताब्दियों पश्चात् रवी गयी है तब चूणिका तो कहना ही क्या है।

चूणिमे एक गद्याश और भी उद्धृत है—'सुद्ठु वि मेहसमुद्दए होह' यहाँ 'चब्सूराण' (क॰ प्र० उदी० गा० ४८) यह अश नन्दीसूत्र ४३ में पाया जाता है। यद्यपि वाक्य नन्दीसूत्रमें भी कहींसे लिया गया प्रतीत होता है। तथापि अनेक बातों का ध्यान रखते हुए यही सम्भव प्रतीत होता है कि चूणिकारने उसे नन्दी-सूत्रसे लिया है। नन्दीसूत्र वलभी-वाचनाके समय (वि० स० ५१३)की रचना माना जाता है। अत चूणिको उसके पदवात्की रचना मानना चाहिए। इसे भी चूणिको पूर्वाविध ही समझना चाहिए।

शतक-लघुर्चाणके अवलोकनसे प्रकट होता है कि उसके कर्ताके सामने कम-चूर्णि थी। उसका कर्ता भी पचसग्रहकार चर्च्या महत्त्रारको माना जाता है और

१ 'जोगो विरियं थामो उच्छाइ परक्कमो तहा चिटठा । सन्ती सामत्थ ति व जोगस्स भवति पज्जाया ॥१॥ —क० प्र०, चू० ( बघ० ) गा० ३ ।

२ पञ्चलं कर्मे प्रकृगा ०४।

 <sup>&#</sup>x27;जीवपरिणामहेतो(त्) कम्मत्ता पोग्गळा परिणमन्ति । पोग्गळकम्मणिमित्त जीवो वि तहेव परिणमति ।। —कर्म प्र०, चू०, संक्रक गा० १ ।

४ जै० सा० इ. (गु०) ए १४३।

पंचसंग्रहके दूसरे थान कर्मप्रकृतियें वृणिका प्यप्ति संप्योग किया गया है जाता कर्म पूर्वि स्तारे पूर्व रची वा पुकी वी । चन्त्राचि महत्तर का समय मी निर्मित्तत नहीं है। किन्तु उन्होंने प्रचरंग्रहकी अपनी टीका में विशेष भाष्य से उद्धरण दिया है। क्रस वे विकामकी सालवीं शती से पहले नहीं हुए यह निष्मित है। सनकी उत्तराधि अभी अतिष्वत है। किर भी इतना निष्मित है कि वे बारहवीं शतीसे पहले हुए हैं क्योंकि मलयगिरि की वृत्तिके अनुसार तो धूर्णिकी रचनाका समय विष्ठ संष्ठ ५५०-७५० के मध्यमें जानमा चाहिए।

कमप्रकृतिमें तथा उसकी चूणिमें शतक नामक बन्धका उल्लेख पाया जाता है। जिससे प्रकट होता है कि कमप्रकृतिकारने कर्म-प्रकृतिकी रचना करनेसे पूर्व एक शतक नामक प्रन्थ भी रचा था। कर्म प्रकृतिक बन्धन करण की अन्तिम गायामें कहा हैं कि—''इस प्रकार 'बन्धशतक' से साथ बन्धन-करणका कथन करने पर बन्ध-विधानका ज्ञान सुखपूषक शीध्र होता है।' चूणिकारने चूणिमें कहा है कि शतकका बन्ध-शतक कहा है। मल्यगिरिने अपनी टीकामें लिखा है कि इसते शतक और कम-प्रकृतिकी एककर्तृकताका आवेदन किया है।

चूणिकारने तो अपनी चूणिमे अनेक स्वलो पर शतकका निर्देश किया है। उदाहरणके लिए कमप्रकृतिके उदीरणाकरण अमें अनुभागोदीरणाका कथन करते हुए कमप्रकृतिकारने कहा है कि 'अनुभाग-उदीरणामें सज्ञा, श्रुभ, अशुभ तथा विपाकका कथन अनुभागवंभमे जैसा कहा है वैसा जानना, जो विशेष है वह कहते हैं।' उसकी चूणिमें यायाका व्याख्यान करते हुए चूणिकारने कहा है कि 'इन्ब-शतकके अनुभागवन्धमें जैसा कहा है वैसा ही कहना चाहिए।' अस यह बात निर्दिचाद है कि कमप्रकृतिका बड़ा भाई शतक नामक प्रम्थ है।

विषय परिचय-

दूसरी और तीसरी गाथामें वणनीय विषयोंका निर्देश करते हुए यन्यकारने

१ 'सम्बस्स केवलिस्स नि जुगर्व दो नित्य उबओगा। (वि आ गा ३०९६)। —प० स० टी० गा॰ ८।

२ 'व्य बंधणकरणे प्रक्रिय सह हि बंधसम्मण । बंधनिहाणाहिणमो सहमिनित् छहु होह ॥१०२॥ चू०--- प्रतिम बंधकरणेसयगेणा सह प्रकृति 'बन्धसतगं'ति सतगमेन बण्यति । टी०--- 'प्रतेन किल् श्रतक कर्नप्रहृत्योरिककत् कृता आवेदिता द्रष्टस्या ।'--क्क प्रक वन्धक, प्र० २०३ ।

३ 'अणुआगुद्धीरमाए सवा य ग्रमा-समा विवामो य । अणुभागवरण अणिया नाणक पञ्चवा नेमे ॥४३॥ जूल्ल-'अणुमागवरण यणिया' कि चंत्रसबर्गस्य अणुमागवरण सणिया तहेव, भाणियाचा ।'--कं अर्थ वर्षीः ए . इर ।

कहा है— 'जिन बीवस्थानों और गुणस्थानोंमें जितने सपयोग और योग होते हैं उन्हें कहे बन्धके चार प्रत्यय हैं—मिध्यात्व, असयम, कषाय और योग । इनमेंसे किस गुणस्थानमें कितने प्रत्यय होते हैं यह कहेंगे। ज्ञानावरणाधि आठो कमोंके बन्धके विशेष कारणोका कथन करेंगे। जिनगुणस्थानोमे जितन बधस्थान उदयस्थान और स्वीरणा स्थाम होते हैं उनका तथा उनके सयोगका कथन करेंगे। अन्तमें संक्षेपसे बन्धविधानका कथन करेंगे।'

उक्त विषयसूचीके अनुसार कथन करते हुए ग्रन्थकारने सबसे प्रथम गाया ४-५ में चौदह जीवस्थानोंको कहा है। गाथा ६ में चौदह जीव समासीमें उपयोग (ज्ञानोपयोग-दर्शनोपयोग) का कथन किया ह। गाथा ७ में योगका कथन है। गाया ९ में चौदह गुणस्थानोके नाम गिनाये है। चूणिकारने अपनी चूणिमें अनेक गायाए उद्घृत करके गुणस्थानोका स्वरूप समझाया है।

गाया १०में केवल गतिमार्गणामें गुणस्थानोका निर्देश किया है। किन्तु चूणिमें चौदहो मागणाओं में गुणस्थानोका कथन सक्षेपसे किया है। गाया ११ में गुण-स्थानोंमें उपयोगका कथन किया है। गाथा १२-१३ में गुणस्थानोमें योगका कथन है। यद्यपि गार्था १२ में ही योगका कथन हो जाताह। किन्तु १३ वी गार्था मतान्तरकी सूचक है। उसके सबन्धमें चूजिकारन लिखा है कि किन्ही आचार्योंके भतसे देशविरत और प्रमत्त-सयत गुणस्थानमे विक्रियिक काययीग हाता है उनके मतसे ऐसा पाठ है। शतकको ये दोनो गावाए चन्द्रविकृत पचसप्रहकी गावा (अ०-१-१८ )की स्वोपज्ञ वृत्तिमें इसी क्रमसे उद्घृत है । गाया १४-१५में गुणस्थानोमें बन्धके प्रत्ययोका कथन ह। गाथा १६ २६तक आठो कर्मोंके बन्धके विशेष कारण बतलाये हैं, जो तत्त्वायसूत्रके छठे अध्यायके अन्तमें भी बतलाये गये हैं। किन्तु दर्शन-मोहनीय कमके बन्ध-कारणोमें मौलिक अन्तर है । तस्वाथसूत्र'मे केवली श्रुत,सघ, घम और देवोके अवणवादको दशन मोहनीयके बन्धका कारण बतलाया है। और शतक<sup>2</sup>में अरिहन्त, सिद्ध चैत्य, तप, श्रुत, गुरु, साधु और सघकी प्रत्यनीकताको बघका कारण बतलाया ह। गाणा २७ से ३७ तक बाठो कर्मीके बत्वस्थानो, उदयस्थानो और उदीरणास्थानों तथा उनके सयोगका कथन है। तत्परचात प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेशबन्धका कथन है।

शतक नामक एक प्रन्य, जिसे प्राचीन कमग्रन्य कहा जाता है, चूणि,माध्य और

<sup>🕈</sup> केनलिश्रृतसंघधमीदेवनगंतादो दशनमोहस्य ॥ तु सू अ ह ।

२ अरहतसिद्द चेश्य तम्सुय गुरु साधु राघ पडणीओ। वर्षह दसण्यमोहं अणत सारिकोजेत ।१९८॥ ५। तक

टीकाके साथ छपकर प्रकाशित है। चुका है। उसके हो संस्करण हमारे सामने हैं। एकमें धातकके साथ चूजि भी मुद्रित है। इसपर श्रीशतक प्रकरण नाम मुद्रित है। दूसरे संस्करणमें धातकके साथ मलधारी हैमचन्द्र रचित टीका तथा चक्रेस्वराचार्य विरचित साथ्य मुद्रित है। चूजि टीका उसे कर्म-प्रकृतिकार विव-धार्म सूरिकी रचना बतलाया है। बत यह मानना होगा कि कर्मप्रकृति और उसकी चूजिमें जिस धातक अथवा बन्ध-धातकका निर्देश है वह यही है। उनमें जिन विषयों के लिए धातकका निर्देश किया है वे विषय मी प्रस्तुत कारकमें मिलते हैं।

चूर्णिकारने 'गाहापरिमाणेण सयमेत्त' तथा टीकाकारने 'गायाधतपरिमाण-निष्पन्न यथार्थनामक शतकास्य प्रकरणम्' सिसकर यह सूचन किया कि प्रस्तुत प्रकरणकी गाया सख्या सौ है इसीसे इसका शतक नाम सार्थक है। किन्तु वास्तवमें दोनों ही शेस्करणोमें गावा परिमाण १०६ है। उन १०६ गावाओंपर चूणि और टीका दोनो हैं। फिर भी शतक नाम रखनेका और तदनुसार सौ नामा संख्या बतलानेका कारण यह जान पडता है कि आदिकी तीन तथा अन्तकी तीन गाथाए आरम्भ-परक और उपसद्वार-परक है। प्रतिपाद विषय मध्यकी सौ गायाओमें ही पाया जाता है। अत 'शतक' नाम उचित ही है। इसका दूसरा नाम बन्धशतक भी है। कमप्रकृतिमें इसका उल्लेख बन्धशतक के नामसे है। चूर्णिकारने इसका खुलासा कर दिया कि शतकको ही बन्धशतक कहा है। जत पूर्णिकारके समयमें क्तक नामसे ही इसकी स्थाति थी ऐसा प्रतीत होता है। शतकके उत्तराविमें बन्धका बणन होनेसे उसे बन्ध-शतक नाम दिया गया है। फिन्तु शतकारी एक सौ सात गाषाओंमें उसका कोई नाम नहीं दिया। प्रथम नाबा में में कहा है- इस प्रकरणमें जीवत्यान और गुजस्थानोंके विषयमें दृष्टिकादसे सार-युक्त गावाएं कहुंगा, उन्हें सुनो,।' आगे गाया २-३में वर्णित विषयकी सुवी दी है। उसमें कहा है- जिन जीवस्वानों और गुणस्वानोंके जितने उपयोग और योग होते

दोनों संस्करण राजनगरस्य बीर समाजकी ओरछे प्रकाशित हुए हैं।

 <sup>&#</sup>x27;केण कय ? ति शब्दतर्क न्याय प्रकरण कर्मप्रकृति सिद्धान्त विजाणयण अणेगवाय समा-कद्मविषण सिवसम्मायरियणामधेज्ञेण कय ।—च० ।

 <sup>&#</sup>x27;अनेकव।दसमरविजिधिक श्रीशिवधर्मस्रिक संद्विततः' सुखवोधं व गावाशत-परिमाणनिषक थथार्यनामक प्रकरणमम्बथायीति ।' स॰ टी० ।

४ 'सुनक् इक् जीवगुन्सिनियस् अनेस् सार्जुनाओं । बोच्छं कश्वश्यानी माहानी विद्विता-यानी ॥१॥—अन्य ।

भ 'खबयोग जोग विश्व जेसु व ठाणेसु असिया सरिव । जञ्चकवहरू वची दोर बहा जेसु ठाणेसु ।।२४वंच वद्यसुरोश्यविष्ट च तिम्बं विश्व स्थारं गवक्सायि ॥३१। ----वालक ।

हैं उन्हें कहूँगा। जिन गुणस्थानोर्थे जिन-जिन कारणोसे कमबथ होता है, उन्हें कहूगा। बन्ध उदय और उदीरणाकी विधिको तथा उनके संयोगको कहूगा। तथा संक्षेपमें बंधके भेदोंका कथन करूगा '। अन्तर्में गाथा' १०४में कहा है कि— ''विन्दुक्षेप रूप से इस बन्ध-समासका कथन किया। यह कमप्रवाद रूपी खूत-समुद्रका निस्यन्द मात्र है।।' गाथा २ १०५में कहा है— 'मुक्त अस्पञ्चानी मन्द-मतिने बन्धविधान समासको रचा, बन्ध-मोक्षके झाता कुश्लल पुरुष उसे पूरा करके कहें।।' इस अन्तिम गाथाके अनुसार तो यदि प्रन्थको कोई नाम दिया जा सकता है तो वह बन्धविधान समास अथवा बन्धसमास है। उसी परसे प्रन्थकारने उसे अपनी दूसरी कृति कमप्रकृतिमें बन्धशतक नाम दिया जान पडता है। उसके सम्बन्धमें और कुछ लिखनेसे पूर्व प्रन्थका विधय-परिचय संक्षेपमें दिया जाता ह।

इस विषय परिचयसे प्रकट होता है प्रस्तुत शतक ग्रन्थ एक साग्रह-प्रम्य जैसा है। उसकी प्रथम गाथाके बनुसार भी उसके रचियताने दृष्टिवादसे कुछ गाथाओका सम्भवतया सकलन किया ह। इसीस इसमें विविध विषयों का कथन पाया जाता है। इसका कमबद्ध प्रकरण बन्धसमास है, वही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। किन्तु उसमें भी परिपूणता नहीं ह। गाथा ५२ ५३ में कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतला कर ज्ञान्य स्थितिकों करनेकी प्रतिज्ञा की ह किन्तु ज्ञान्य स्थिति नहीं बत लाई। शतकचूष्णिमें एक गाथा दी ह जिसमें ज्ञान्य स्थितिका कथन है और चूणिकार ने उसकी व्याख्या भी की है किंतु उस गाथाकों मूलमें सम्मिलित नहीं किया। हेमजब्र की टीकामें चूणिको उस टीककों चर्चा तक नहीं है। प्रतिज्ञा करके भी कथन न करना कमप्रकृतिकार जसे आचार्यके लिए उपयुक्त नहीं है। अत बन्धशतककी गाधाए सगृहीत जान पडती हैं। इसका समयन ग्रन्थके प्रारम्भको एक गाथासे होता है जो दोनों सस्करणोमें यथास्थान मुद्रित है किन्तु उसपर चूणि नहीं है और इसी लिए टीकाकारने भी उसे मूलमें सम्मिलित नहीं किया किन्तु अपनी टीकामें उसे उद्घृत करते हुए लिखा है—' यह गाथा ग्रन्थके आदिम पायी जाती है किंतु र 'एसो वधसमासो विदु खेनेण वन्नियों कोई। कम्मप्रवायद्वयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओं र 'एसो वधसमासो विदु खेनेण वन्नियों कोई। कम्मप्रवायद्वयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओं र 'एसो वधसमासो विदु खेनेण वन्नियों कोई। कम्मप्रवायद्वयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओं

र 'पसा वषसमासा विदु खवण वान्नमा काई। कम्मपवायस्यसागरस्स णिस्संदमेत्ताओ ।।१०४॥—। रा ।

२,— बधविद्यार्णसमासो रहना अप्प सुयमद मङ्गा उ । तं बधमोक्ख गिउणा पूरेकण परिकदेतु

<sup>&#</sup>x27;अरह'ते भगवंते, अणुत्तर परक्कमे पणिमक्र थां । वंधसमये निवद संग्रहणियमो पवय-खामि ।।१॥—(इतीयं) गाथा आदौ दृद्दवते, सा च पूर्व चूणिकारैर व्याख्यातस्वात् प्रक्षेप गाथेति कक्ष्यते, सुगमा च । नवरं कमं प्रकृतिप्रामृताबुद्दश्रत्यसंग्रहमेनमन्तस्तक्ष्वगृहीतं प्रवक्ष्यामि । कथमृत्तय् ? इत्याह---'निवद्धम्' आरोपितम्, क्ष ? इत्याह "वन्धक्षतके" प्रस्तुतप्रकरणे । इत हि शतगाथानिष्यन्तत्वाच्च्छतकोऽभिधीयते । वन्ध एवं चात्र

पूर्व चूणिकारोंने भी उसका व्याख्यान नहीं किया है इसीकिए वह प्रक्षेप-गावा प्रतीत होती है और सुगद भी है। फिर भी टीकाकारने गावाके उत्तराह का सब्दार्थ कर विद्या है। यावामें कहा है—'अनुसर पराक्रमी जरहन्त सगवान्कों नमस्कार करके बन्धशतकर्में निवद्ध इस संब्रहकों कहू गा।'

टीकाकारने गावाके उत्तरार्द्धका वर्ष इस प्रकार किया है—'कमंत्रकृति प्रामृतसे उद्युत करके इस बन्धकतक नामके प्रकरणमें आरोपित इस संग्रह्को कहूंगा।' सौ गावाएं होनेके कारण इसे शतक कहा जाता है और चूँकि इसमें बन्धका ही विस्तारसे कथन किया आयेगा इसीलिए इसे बन्धप्रधान शतक बन्ध-धातक कहा है।'

इस गायामें मगलाकरणके साथ बन्धशतक नाम भी आ आता है। इसे मूल प्रम्थसे अलग कर देनेपर ग्रम्थ विमा मगलका और बिमा नामका रह जाता है। बन्धशतकके रव्ययताकी दूसरी अमरकृति कर्मप्रकृति के आरम्भमें भी इसी प्रकार गायाके पूर्वार्द्धसे गगल करके उत्तरावेंसे उसके प्रतिपाद्य विषयका सूचन किया गया है। अत उक्त गायाकी स्थिति विचारणीय है। उससे शतककी स्थितिपर प्रकाश पडता है। बन्धशतक सम्बहारमक होनेसे तथा प्रथम कृति होनेसे कर्मप्रकृति जैसी प्रौढ़ कृतिकी समकक्षता नहीं कर सकता और इसीसे उसके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह होना संभव है कि कर्मप्रकृतिमें निर्दिष्ट बन्धशतक प्रस्तुत बन्धशतक नहीं है। किन्तु उसकी पृष्टिमें प्रबक्त प्रमाणोंका अभाव है।

शतक चूणि — प्रस्तुत शतक पर एक चूणि उपलम्ध है जे

प्रस्तुत शतक पर एक चूणि उपलब्ध है जो मुद्दित हो चुकी है। यह लच्च चूणि है इसके सिवाय एक वृहत्-चूणि भी थी। उद्यक्त उस्लेख हेमचद्रने तो अपनी शतक टीकामें किया ही है, किन्तु मल्यगिरि , देवेन्द्रसूरि आदिने भी अपनी टीकाओं में किया है। इसीसे टीकाकार हेमचन्द्रने प्रस्तुत मृद्दित चूणिको लघुचूणि कहा है। बृहच्चूणि अभी तक अनुपलक्ष है। लघुचूणिमें बृहच्चूणिका कोई उस्लेख देखने में नही आया। इससे निक्षयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से

विस्तेरणानिवास्यते अतो बम्बप्रधान ज्ञतको बन्धकतकस्तस्मिन्निस्यर्थ ॥१॥ — श्रातक टी० ।

१ 'सिद्ध सिद्धश्यसुयं वृद्धिय णिव्योग सम्मक्तमानलं । कन्माट्ठणस्स करणट्ठगुदय संताणि वोच्छामि ॥ १ । --- ५० ४० ।

२ 'उदतं च इक्ष्ण्नृणीवस्मिक्क व विभारे' (१११)। 'वत्तच्य इक्ष्ण्यृणीमनुसाय किक्तितमिति व स्वमनीविका बावनीवेति'---(११८) श॰ रि॰

१ भवनां च शतकप्रक्रमूर्णी (१. १९, १८, १८, ७८,-नम्पन्तां दी., १० १४७,१७३ ।

४ 'शतकपृष्टच्यूर्णावष्युक्तम् --- इतक टी॰ ए » १६० ।

कौन पहुछे रची गयी थी। अलयगिरिने पञ्चसग्रहकी टीकार्मे दोनोंका निर्देश किया है।

हैमचन्द्रकृत शतक टीकासे प्रकट होता है कि दोनो चूणियों से द्वास्तिक सह-भेद था।' गाथा ३५ की टीकामें थी हेमचढ़ने किसा है—'लघुचूणिक अभिप्रायके अनुसार श्रीणमें स्थित जीवके घर्मच्यान और शुक्कच्यान होनेमें कोई विरोध नहीं इसलिए गाथामें जो दसवें गुणस्थान सूक्ष्मसाम्परायमें शुक्कच्यान कहा है उसमें कोई विरोध नहीं है। किंतु बृहचचूणिका अभिप्राय है कि सूक्ष्म-सरागके भी धर्मच्यान ही होता है। गाथामे जो सूक्ष्म-सरागके शुक्क च्यान कहा है वह अपचारसे कहा है।' टीकाकारने दोनों ही मतोके समयक प्रमाण अपनी टीकामें विये हैं।

चूँ कि बृहच्चूर्णि अनुपलक्ष है अत लघुचूणिके सम्बन्धमे ही बोडा-सा प्रकाश डाला जाता है।

चूणिकारने कमप्रकृति चूणिको खूब अपनाया ह किन्तु उसका उल्लेख कम्म पयडिसगहणी नामसे ही किया है, कही चूणिरूपसे उसका स्वतन्त्र निर्देश नहीं किया।

लघुचूर्णिसं ग्रम्थान्तरोसे काफी पदा उद्दृत किये नये हैं किन्तु हम उनमेंसे कुछ हो पद्योके मूल स्थानोको बाज सके । चौदह गुणस्थानोको नामोको बतलाने वाली गाथा ९ की चूर्णिमें चूर्णिकारने चौदहो गुणस्थानोका स्वरूप बतलाते हुए 'उक्त च करके अनक गाथाएँ उद्धत की हैं। उनमेंसे तीन गाथाएँ अगक्ती आरा-धना की हैं। क्विचित् शब्द-भेद अवश्य ह।

'पयमक्खर च एक पि जो णरा चेई सुत्तणिहिटु। सेस रोएता वि हु मिच्छादिट्ठी मुणेयच्यो ॥'

यह गाया म० आ० की ३९वी गाया है। इसमें केवल भाषा भेद सम्बन्धी अन्तर है। यथा 'पय' की बगह पद, 'रोचेई' की अगह 'रोचेदि' और 'रोएतो' की अगह 'रोचतो'।

दूसरी गावा है-

सुत्त गणहरकहिय तहैव पत्तेयबृद्धकहिय च । सुमकेविलिणा रहय अभिन्नदसपुन्तिका कहिय ॥'

१ श्रे पिञ्यबस्थितस्य हि जन्तोक मै शुक्छध्यानद्वयमपिलयु चूर्ण्यांबिमप्रायेणाविश्वदिमिति शुक्छ ध्यानस्यापि प्रहणिमिह न विरुध्वते । बृहण्ज्यायिभग्रायस्तु सरागस्य सुक्ष्मसरागस्यापि-धर्मध्यानमेव । यत्युनरिह शुक्छज्यानाभिषानं तदासक्रवीतरागमावमपेक्ष्योचचारती द्रष्टन्यम् । —या टी पृ ३७ ।

म नवा । भी यह १४वीं वाचा है ।इसमें बोडा सम्बन्ध है । वया---'गणवर प्रविदं, और 'सुवकेवसिणा कहिय विमण्यवसपुन्तियधिक थ' । दीसरी वाचा---

> 'तं मिन्छलं जयसद्हण तज्वाग जाग क्रस्वाचे । संसद्यमभिग्महिय जनमित्रमहियं च तं तिविहं ॥'

यह भा० था० की गाया ५६ है। इसमें केवल 'आण' के स्थानमें 'होइ' पाठ है। शेष ज्यों-की-त्यों है। ये तीनों गायाण एक साथ उद्भुत हैं। तथा क्वेताम्बर साहित्यमें हमें यह उपलब्ध नहीं हो सकीं। अत व्यूर्णिकारने इन्हें मणवती आरा-धनासे ही लिया आन पहता है।

सासादन गुणस्थामका वर्णन करते हुए चूर्णिकारने दो गाथाएँ उद्भुत की हैं उनमेंते एक गाया कसायपाहुबकी ९७वी गाया इस प्रकार है---

> 'उवसामनी य सन्त्रो णिन्वाधाएण तह जिरासाणी । उवसम्ते सासाणो जिरसाणो होइ सीजम्मि ॥'

तीसरे गुणस्थानका स्वरूप कथन करते हुए पाँच गावाएँ उद्घृत की हैं। उनमेंसे एक गाथा दिगम्बरीय प्राकृत पंच-सग्रह की है। गाथा इस प्रकार है—

> सद्हणासद्दृष्ण कस्त य कीवस्त होइ तन्त्रेसु । विरयाविरएण समी सम्मामन्छोत्ति णायन्त्रो ॥'

दर्शनके स्वरूपको बतलानेवाली नीचे लिखी गांचा दिगम्बर परम्पराके प्राकृत पच-सम्रह (१-१३८) गोमट्टसार (गा॰ ४८१) तथा द्रव्यसम्रह (गा॰ ४३) में पाई जाती है—

> 'ज सामण्णगहुण मानाणं जेव कद्दुमायार । अनिसेसिङ्ग अट्टे दसणमिदि सण्णए समए ॥'

यह गाया भी शब्द भेदके साम चूणिमें उद्भुत है। बन्य भी अनेक गायाएँ उद्भुत हैं किन्तु उनका स्थल मिक सके तो चूणिया समय निश्चित करनेमें उससे बहुत सहायता मिलने की बाशा है। एक बामा विशेषानक्षक माध्यकी भी उद्भुत होने से इतना निश्चित है कि चूर्णिको रचना विक्रमकी सातनी अतान्यीसे पहले नहीं हुई।

चूर्णि में कतिपय अलग्नेवोंका भी निर्देश है---

भ व माराचनाकी सम्बन्धि जाननेके किये देखी---'बापनीयोंका साहित्य' और जनवती भाराचना जीर जनकी टीकार" शीर्षक केसा । वै सा व में ।

शतक तथा ११ में पहले और इसरे गुणस्वातमें पौच उपयोग बतलाये हैं— मित अज्ञान, श्रुतज्ञान, विश्वञ्ज, चक्ष दर्शन और अचक्ष दर्शन । व्यूणिमें कहा है कि अन्य छै उपयोग मानते है अर्थात् विश्वञ्ज ज्ञानसे पहले अविध-दर्शन भी मानते है। दिगम्बर परम्परामें प्रतिपादित पाँच उपयोगकी ही मान्यता है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। व्वेताम्बर परम्परामें कार्मिको और सैद्धान्तिकोंमें अनेक मत-मेद पाये जाते हैं। कार्मिक अर्थात् कमशास्त्रके वेता सैद्धान्तिक अर्थात् आगमा-नुपायी। प्रजापना सूत्रमें अज्ञानियोके भी अविध-दशन माना है। किन्तु शतक, पञ्चसग्रह, आदिमें नहीं माना है।

#### सिसरी-

तित्तरी अथवा सप्तितिका नामक एक कमविषयक प्राचीन सन्ध धवेताम्बर परम्परामें बहुमान्य ह । इसके भी कर्ताका पता नहीं चल सका है । श्री जैन आत्मानन्द मभा भावनगरसे प्रकाशित सन्ध सख्या ८६ में यह प्रम्थ मल्यगिरिकी टीकाके साथ प्रकाशित हुआ है । उसमें इसे चन्द्रीय महत्तरकत बतलाया है । किन्तु प्रस्तावनामें मुनिश्री पुण्यविजयजीने इसे आमक बतलाते हुए इस प्रकार-का अम होने का कारण भी बतलाया है ।

सप्ततिका प्रकरण मूलको प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिथोके अन्तमं चन्द्रीय महत्तर-के नामको लिये हुए एक गांचा इस प्रकार भिलती है—

> गाहाग सयरीए चदमहत्तरमयाणुसारीए। टीगाइ नियमियाण एगूणां होइ नउई उ ॥

टीकाकारने इसका अथ इस प्रकार किया है— 'चम्द्रमहत्तर आचार्यके मतका अनुसरण करनेवाली ७० गायाओमें यह ग्रथ रचा गया है। उसमें टीकाकारोंके द्वारा रचित नई गायाओके मिलनेसे गाया सख्या नवासी हो गई है। इसके विवेचनमें लिखा है कि इस सप्तितिकाके कर्ता चन्द्रमहत्तर आचायने तो पहले सत्तर ही गायाएँ रचो थी, आदि।

उक्त गायाके इस अप्रपूण अयके कारण ही सप्ततिकाको चन्द्रपि-महत्तरकृत मान छिमा गया जान पडता है। किन्तु गायाका अर्थ है— 'चन्द्रपिं महत्तरके मतका अनुसरण करनेवाछी टीकाके आधारसे सत्तरिकी गाया ८९ हो गई।' इसमें

१ 'अन्ते भणति-लोहिदसणसहिया छ उवकोगा—रा० चू पृ०११। यस् अविषदर्शनं तस्कुतिहेचदिभिप्रायादिशिष्टश्रुतविदो नेच्छन्ति तश्च सम्यगकगच्छाम । अथ च सन्ने मिण्यादृष्टयादीनामविधदर्शनं प्रतिपावते । यत उक्त प्रवप्ती—। -वश्चसं अलग्दीकर मा ०१, पृ०१९ ।

सिल्ररी प्रकरणकी णायाओं में वृद्धि होनेका कारण कराकाया है। उसके कर्जाके विषयमें कुछ भी नहीं कहा। सावाय मल्यांपरिये भी जननी टीका में इस विषयमें कुछ भी नहीं लिखा। सिल्ररीकी वृणिंमें भी उसके कर्जाका कोई विवेश नहीं है। यस सिल्ररीके कर्जाका प्रका कभी अनिर्वात ही है। वैसे प्राचा संक्थाके आयारपर शतक नाम पड़ा वैसे ही भाषा संक्थाके आयारपर इस शन्यका नाम प्राकृतमें सिल्ररी है। सस्कृतमें उसे सप्तिका कहते हैं। मल्यांपरि टीका के अनुसार प्रम्यकी गाथा संक्या ७२ है। किन्तु वृणि सहित प्रकाशित सिल्ररीमें गार्था संक्या ७१ है। इस अन्तरका कारण यह है कि मल्यांपरि टीका के अनुसार जिस नाथाकी सक्या २५ है उस गाथाको उक्त वृणि सहित सिल्ररीमें मूलमें सम्मिल्ति नहीं किया है। यद्यपि उस पर भी वृणि है। किन्तु गायाके आगे 'पाठतर' छपा हुआ है और पादटिप्पणमे छपा है—'अन्यकर्त् का चेय गाथा' अर्थात् यह गाया किसी अन्यके हारा रचित है। यदि उसे मूलमें सम्मिल्ति कर लिया जाये तो सिल्ररीकी गाथा सक्या ७२ समझनी चाहिये। श्री आत्मानन्द जैन पृस्तक-अचारक-मण्डल आगराकी ओरसे प्रकाशित हिन्दी अनुवाद सहित सप्तिकका प्रकरणमें मी गाया ७२ ही है।

इन ७२ गांधाओं के सिवाय दस अन्य माध्य गांधाएँ हैं जिन पर चूर्णि भी हैं और टीका भी हैं। तथा पाँच गांधाएँ और हैं उनपर भी चूणि और टीका है। ये गांधाएँ विवर णात्मक हैं। इनके सिवाय एक गांधा और भी है को आवश्यक नियुक्ति की है। इससे प्रतीत होता है कि मूल सप्ततिकाके व्याक्यानके लिए चूर्णि-कारके द्वारा ग्रन्थान्तरोंसे कुछ अन्य गांधाएँ भी सिम्मिलित की गयी थी और मूल सप्ततिकामें अन्तर्भाष्य गांधाओं तथा उन अन्य गांधाओं के मिल जानेसे उनकी संख्या ८९ हो गयी। तथा पश्चात् उन सिम्मिलित की गयी गांधाओं को भी मूलकर्ता-की ही समझ लिखा गया। यह बात मलयणिरिकी टीकासे प्रकट होती है। उसमें सिम्मिलित की गई किन्हीं किन्ही गांधाओं का निर्देश 'तथा चाह सूत्रकृत्' कहकर किया गया है, जो बतलाता है कि मलयगिरि उन्हे म्लकर्ताकी मानते हैं। किन्तु चूर्णिके अनुसार गांधा न ६२-६४ की व्याल्याके अनुसार गांधा न ६२-६४ की व्याल्याके अनुसार गांधा न ६२-६४ की व्याल्याके अन्तर्शत आयी तीन गांधाएँ दिगम्बरीय सप्ततिकाकी हैं। इस तरह-से सप्ततिकाकी गांधा संख्याओं अन्तर एक गया है।

मूळ तथा अन्तर्भाष्यके साथ वह चूर्णि मुनताबाई कातमन्दिर कसोईसे प्रकाशित हो चुकी है।

२ प्रिक्तियां पार्ततो कोगमकोगं च सम्बन्धिसम्ब । ते मत्या में क पासक भूगं अन्य सिक्स च ॥१२७॥ बारु जिरु ।

#### रचयिता तथा रचनाकाल-

इस सप्तितिकाको रचना किसने की यह भी अज्ञात है। कूणि वर्गरहमें भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु सिरारी और शतक बोनीक बारम्स और अन्तमें एकस्पता की शलक पायी जाती है। शतक की तरह सप्तिकाक आदिमें भी मंगल नहीं किया गया है। शतककी गाया १०४ में उसे कर्मप्रवाद श्रुत-सागरका निष्यन्द कहा है। सप्तितिकाकी प्रथम गायामें उसे दृष्टिवादका निष्यन्द कहा है।

सप्तितकाकी पहली और अन्तिम गाथा इस प्रकार है—
सिद्धपए हि महत्य बधीदयसन्तपगइठाणाण ।
बोच्छ सृष सखन नीसन दिटठवायस्स ॥१॥
जो जत्य अपिडपुन्नो अत्यो अप्पागमेण बद्धोनि ।
त खिमऊण वहुसुया पूरे ऊण परिकहतु ॥७२॥
शतककी आदि तथा अन्तिम गाथाएँ इस प्रकार हैं—
सुणह इह जीवगुण सन्निएसु नाणेसु सारजुत्ताओ ।
वोच्छ कहबइयाओ गाहाओ विटठीवायाओ ॥१॥
ऐसो वधसमासो विन्दुक्खेवेण बन्निओ कोइ ।
कम्मप्पवायसुयसागरस्स णिस्सबमेत्ताओ ॥१०४॥
वधविहाणसमासो रङ्गो अप्पसुयमद मङ्गा उ ।
तं बधमोक्खणिउणा प्रेऊण परिकहेंति ॥१०५॥

यद्यपि भावगत तथा शम्यगत उक्त सादृश्य उल्लेखनीय है किन्तु उसके आधारपर कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता ! फिर भी इतना तो स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है कि शतककी तरह ही सप्तिकाका रचनाकाल प्राचीन है । क्योंकि जैसे जिनमदागि क्षमा-श्रमणकी विशेषणवतीमें कर्मप्रकृतिका निर्देश मिलता है वैसे ही सिक्तरी का बी निर्देश मिलता है। बत यह निश्चित है कि कमप्रकृति और उसमें निर्दिष्ट शतककी तरह ही सप्तिकाकी भी रचना विक्रमकी सातवी शताब्दीके पश्चात्की नहीं है।

#### विषयपरिचय-

सन्तिकाकी प्रथम गायामें वन्त्रप्रकृति-स्यान उदयप्रकृति-स्थान और सस्य-प्रकृति स्थानका सक्षे पसे कथन करनेकी भिताका की है। कमप्रकृतिका विषय-

१ 'समरीम मोहर्बभद्धामा-ा।६०१२ <sup>क</sup>सपरीय को विमध्या ।।९१ तसवरीय प्रचिवक्षकस्त . .।।९२॥ विशेषणवती ।

परिचय कराते हुए दस करणोका अथवा कर्मोमें होनेवाली दस अवस्थाओंका स्वरूप बतला बाये हैं । उनमें तीन अवस्थाएँ मुख्य हैं-बन्द, उदय और सत्ता । उन्हीं-का विशेषरूपसे कथन इस ग्रम्थमें है । जिसका निर्देश दूसरी गाथामें किया गया है। उसमें कहा गया है-कितनी प्रकृतियोका सन्ध करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोका वेदन ( उदय ) होता है तथा कितनी प्रकृतियोका बन्ध और वेदन करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोका सत्व होता है। इस प्रकार मूल और उत्तर प्रकृ-तियोंके विषयमे अनेक भग जानने चाहिये। इन्ही भगोका विवेचन इस ग्रम्थमें किया गया है। यथा, गाथा तीनमें कहा है-आठी कमींका अथवा सात कमींका अथवा छह कर्मीका बन्ध करनेवाले जीवोके बाठो कर्मीका उदय और सत्त्व होता है। (पांच, चार, तीन या दो कर्मोंका बन्च किसीके नहीं होता )। और एक कमका बन्ध करनेवाले जीवके तीन विकल्प होते हैं-एकका बन्ध, सातका उदय और आठकी सत्ता १, एकका बन्ध, सातका उदय और सातकी सता २, एकका बन्ध, चारका उदय और चार की सत्ता ३। पहला विकल्प ग्यारहवें गुणस्थात-वर्ती जीवके होता है क्योंकि उसके मोहनीय कमका उदय नहीं होता। दूसरा विकल्प बारहवें गणस्यानवर्ती जीवके होता है क्योंकि उसका मोहनीय कम नष्ट हो जाता है। और तीसरा विकल्प तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवके होता है क्योंकि उसके चार घाति कम नष्ट हो जाते हैं। और इन तीनो गुणस्थानोमें केवल एक सातवेदनीय कमका ही बन्ध होता है। गाया चारमें उनत भगोका कथन जीव-ममासोमें और गाथा पाचमें गणस्थानोमे किया है। आगे इसी प्रकारका कथन आठो कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोको आधार बनाकर किया गया है।

कमप्रकृति और सप्तितिकामें कुछ मतभेद पाया जाता है। सप्तितिका गाया २८ में नामकमके सत्त्व स्थान ९३ ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६, ७५, ९, ८ ये बारह बतलाये हैं। और कमप्रकितमें (सत्ता० गा० ९) १०३, १०२ ९६, ९५ ९३, ९०, ८९, ८४, ८३, ८२, ९-८ ये बारह सत्त्व स्थान नाम कमके कहे हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि कर्मप्रकृतिकार पाँच बन्धन और पाँच सधात नाम कर्मोंको अलग गिनते हैं। किन्तु सप्तिकामें उनकी पृथक गणना नहीं की। उनका अन्तमिव शरीरमें ही कर लिया है। सप्तितिका' च्णिमें 'अण्णे' करके कर्मप्रकृतिके मत्रको आगम और युक्तिसे विरुद्ध कहा है।

कम प्रकृति और सप्ततिकामे मतभेद-

सप्ततिका गाया ६१ में अनन्तानुबन्धी चतुष्मको उपशम प्रकृति बतलाया

१ 'प्रत्य अण्णे अण्णारिसाणि संतठ्राणाणि विगय्ययंति, ताणि आगमे जुत्तीहिय न घर्डति ।'—सि० चू०, ए० २७ ।

है किन्तु कमप्रकृति ( उपश॰ गा॰ ३१ ) में उसका निषेत्र किया है। सप्ततिका "चूर्णिमें 'अण्णेसि' करके उसका निर्देश किया है।

इससे यह निविचत है कि सप्तितिका कमप्रकृतिकार की कृति नहीं है। अत शतक और सप्तितिकाकी जाद्य तथा अन्तिम गायाओं में पाये जानेवाले सादृहयके जाघारपर उन दोनोंका कर्ता तब तक एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता जबतक शतक को कर्मप्रकृतिकारकी कृति न माना जाये।

#### कर्मस्तव

इस मूल ग्रन्थकी सख्या ५५ है। प्रारम्भिक² गाथामें जिनेन्द्रदेवको नम-स्कार करके बन्ध, उदय और सत्त्वसे युक्त 'स्तव' को कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है। इसी परसे इसका कमस्तव नाम प्रवित्त हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि कमविषयक बन्ध उदय सत्त्वका ही इसमें विवेचन है। दिगम्बरीय प्राकृत पच-सग्रहके अन्तगत तीसरा अधिकार कमस्तव नामक ह। इस अधिकारमे प्रकृत कमस्तवकी प्राय सभी गाथाएँ पाई जाती है अत इसके कमस्तव नाम के आधार पर ही उक्त पचसग्रह के तीसरे अधिकारको कर्मस्तव नाम दिया गया है। चन्द्रिकृत पचसग्रहको स्वोपज्ञ वृत्तिमे कर्मस्तवका उल्लेख मिलता है। अत प्रकृत ग्रन्थका कमस्तव नाम सुसिद्ध एव प्रसिद्ध है।

स्तवका प्रचलित अथ तो स्तुतिपरक ही ह किन्तु स्तव और स्तुतिमें अन्तर हैं। अगबाह्यके चौदह भेदोमेसे एक भेद चतुर्विशति स्तव ह और एक भेद वन्दना है। चौबीस तीथ कूरोके स्तवनको चतुर्विशति स्तव कहते हैं और एक तीय दूर विषयक स्तुतिको वन्दना कहते हैं। अत स्तुतिसे स्तव व्यापक होता है।

षटखण्डागमके वेदना खण्डके कृति अनुयोग द्वारमें आगममें उपयोगके प्रकार वाचना, पच्छना प्रतोच्छना परिवतना अनुप्रेक्षा तथा स्तव स्तुति आदि

१ 'अण्णेसि आयरियाण अणताणुबधीण उबसामणा नाम नत्थि, विसयोजणाणाम अणंताणु वधीणं भवति ।' सि॰ चु॰ ए॰ ६१ ।

२ 'निमिकण जिणवारिंदे तिहुयणवरनाणत्सणपर्श्वे । वधुदयसत्तजुत्त वाच्छामि धर्यं निसामेह।' गोविन्दगणि की मस्कृत टीकाके साथ कमस्तव श्रीजैन आत्मान दसमा भाव नगरसे(वि० स० १०७०) 'मटीकाइचत्वार प्राचीना कर्मग्र था ' के अन्दर प्रकाशित हो चुका है।

वजनीसत्यओ चजनीसण्ह तित्थयराण व रणिवहाणं ।वदणा एकजिणिजिणालयिविषय ।' — षट्ख पु १, पृ ०६ ९७ । णगदुगेतिसलोका श्रुतीसु, अतिसि होइ जा सत्त । देविदत्थयमादी तेणं सु पर थया होइ ।'— व्यव० स० ७ उ० ।

बतलाये हैं। इनका लक्षण बतलाते हुए पवलाकारने 'सब अगोंके विषयोंकी प्रधानतासे बारह अगोके उपसहारको स्तव और बारह अगोमेंसे एक अंगके उपसहारको स्तुति कहा है। इससे भी यही व्यक्त होता है कि स्तव सकलांगी होता है और स्तुति एकागी होती है। अत उक्त कर्यस्तवमें अपने विषयका पूज वर्णन है ऐसा ध्वनित होता है।

यह पहले बतलाया है कम की दस अवस्थाएँ होती हैं उनमें तीन मुख्य है— बन्ध, उदय और सत्ता। कमोंकि बघनेको बन्ध, समयपर फल देनेको उदय और बन्ध के पश्चात् तथा उदय से पूज स्थिति रहनेको सत्ता कहते हैं।

कम आठ है—ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, मोत्र और बन्तराय। इनके अवान्तर भेद कम से पाँच, नी, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो और पाँच कहे हैं। नाम कम के बयालीस भेदों के भी अवान्तर भेद मिलाने से नामकमके ९३ मेद होते हैं इस तरह बाठों कमोंके कुल भेद १४८ होते हैं। उनमें भी अभेद विवक्षासे बन्धप्रकृतियोकी सख्या १२० और उदय प्रकृतियोकी सख्या १२२ ली गयी है किन्तु सस्य प्रकृतियों की सख्या १४८ ही ली गयी है।

मोक्षके लिये प्रयत्निशील जीवकी आन्तरिक अभ्युन्तित के सूचक चौदह दर्जे हैं जिन्हे गुणस्थान कहते हैं। ज्यो ज्यो जीव ऊपरके गुणस्थानोमें चढता जाता है उसके कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्तामें हास होता जाता है। पहले दूसरे तीसरे आदि गुणस्थानोमें कर्मोंके उक्त १२०, १२२ और १४८ मेदोंमें किन किन कर्मों का बन्ध, उदय उदीरणा और सत्ताका विच्छेद होता है यही कथन इस कमस्तवमें किया गया है।

गा० २-३ में बतलाया है कि पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें सोलहका, दूसरे सासादनमें पच्चीसका और चौचे अविरत गुणस्थानमें दस प्रकृतियोके बन्धका विच्छेद होता है। इसी तरह आगे पाँचवें गुणस्थानमें चारका, छठेंमें छैका, सातवें में एकका, आठवेंमें छत्तीसका, नौवेमें पाचका, दसवेंमें सोलहका और तेरहवें सयोग गुणस्थानमें एक सातावेदनीयका बन्धविच्छेद होता है।

गाथा चारमें बतलाया है कि बौवह गुणस्थानों से कमसे ५, ९, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, ३०, १२ कमप्रकृतियोंका उदय रकता कला जाता है। पाँचवी गाथामें कहा है कि पहलेसे तेरहवें गुणस्थान पयन्त कमसे ५, १, १, १७, ८, ८, ४, ६, ६, १, २, १६, और ३९ कमोंकी उदीरणाका विच्छेद होता है। इसी तरह जाने गा० ५, ६, ७ में सत्तासे विच्छित्त होनेवाले कमोंकी संख्याका निर्वेश है। आगे उन्हींका विस्तारसे कथन करते हुए बतलाया है कि किस-किस

वारसगसवारो सयलंगविसवप्पणादो ध्वा णाम । वारसगेष्ठ पक्कंगोवसंवारो थुदी
 जाम ।'—वद्श्वं , पु ९, पु २६३ ।

गुणस्थानमें कौन-कौन कमप्रकृतियोको बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ताका विष्छेद होता ह ।

कमस्तवके सबघमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें क्षीणकषाय गुण-स्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचला की उदयव्युच्छित्ति बतलाई है। दिगम्बर परम्परामे यही मत सवमान्य है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परामें सत्कमका मत विशेष मान्य है जिसके अनुसार क्षपकश्रेणीमें और क्षीणकषायमें निद्रा प्रचला-का उदय नहीं होता। सप्तितका उसकी चूणि कमप्रकृति और उसकी चूणिका यही मत है। नन्यकमग्रन्थके कर्ताने भी इसी मत को मान्य किया ह। अकेले चन्द्रिप महत्तरने कमस्तवका मत माय किया है।

#### रचनाकाल

इस ग्रन्थके कर्ताका पता न लग सकनेसे इसका रचनाकाल भी अनिहिचत है। फिर भी इसके अन्य ग्रन्थामे पाये जानेवाले उल्लेख आदिसे इसकी प्राचीनता व्यक्त होती है। इसकी वृत्ति गोवि दाचायने रची ह। यह गोविन्दाचाय नाग देवके शिष्य थे। किन्तु उनके समयादिका भी पता नही चलता। इस वृत्तिकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रति स<sup>्</sup>१२८८ को लिखी हुई मिलती ह। अत यह सुनिश्चित है कि गोविन्दाचाय स॰ १२८८ से पहले हो गये है। और इसलिए कमस्तव उसस भी पहले रचा जा चुका था।

बन्धस्वामित्व नामक तीसरे प्राचीन कमग्रन्थके भी कर्ताका पता नहीं है उसमें कमस्तवका ना निर्देश किया गया गया ह । अत इससे कमस्तव पहल रचा गया था । बन्धस्वामित्वकी टीका वद्धगच्छीय देव सूरिके शिष्य हरिभद्रसूरित रची थी । यह वृत्ति अणहिल्ल पाटकपुरमे जर्यासहदेवके राज्यमे स० ११७२ म रची गयी थी । इसमें अकमस्तवटीका का निर्देश है । यह टीका गाविन्दाचायकृत ही जान पडती है । अत कमस्तवकी उक्त टीका स० ११७२ से भी पहले की है, इसलिये कमम्तव उससे भी पूतका है । दि० प्राकृत पचसग्रहके तीसरे अधिकार का नाम भी कमस्तव अथवा बन्धोदय सत्वाधिकार है । और उसमे उक्त कर्मस्तवकी गाथाएँ वतमान हैं। तथा चन्द्रिकृत पचसग्रहको स्वोपक्ष टीकामे कमस्तवका गाथाएँ वतमान हैं। तथा चन्द्रिकृत पचसग्रहको स्वोपक्ष टीकामे कमस्तवका

 <sup>&#</sup>x27;इय पुज्यस्रिक्यपगरणेमु जडबुद्धिणा मय रत्य । ब थस्सामित्तमिणं नेय कम्मत्थय मोउ ॥५४॥'— ब० मा० ।

२ 'अणहिल्रपारक पुरे श्रीमञ्जयमिव्ह देवनृपराज्ये,' व सा टी प्रशस्ति ।

असा त्रशानामिष गाथानां पुनव्याख्यान कर्मस्तवटीकातो वोद्धव्यं — बंब्सा टी ।

ण्यमेकात्श्च मङ्गा सप्तितिकाकार मतेन । कर्मस्तवकारमतेन पञ्चानामप्युदयो भवति'—
 —प सँ स्वो भा २, ५ २२७ ।

निर्देश है। अत उक्त कर्मस्तव इन दोनों पचसब्रहोंसे प्राचीन है। बीरसेनकी घवला टीकामें उद्घृत बनेक गायाएँ दि॰ पचसब्रह में ज्यो की त्यो पाई जाती हैं। अत दि॰ पचसब्रह विक्रमकी नौवी शताब्दीसे पहले रचा गया था और इस-लिए कर्मस्तव उससे भी पूबका है। चन्द्रिष के प्राकृत पचसब्रह की स्वोपज्ञ टीकामें विशेषावश्यक माध्य का उद्धरण है और वि॰ भा॰ वि॰ स॰ ६८६ में रचा गया था। अत चन्द्रिष विक्रमकी सातवी शतीसे पूब नहीं हुए यह निश्चित है।

विशेषावश्यक भाष्यकार जिनभन्नगणि क्षमाश्रमणकी विशेषणवतीमें कर्मप्रकृति और सितरीका तो निर्देश है किन्तु कमस्तवका नही ह ।

किन्तु उसके आधार पर यह निष्कष नहीं निकाला जा सकता कि इसिलए कमस्तव उसके बाद होना चाहिए। क्यों कि कमस्तवका क्षीण कषायके उपान्त्य-समयमे निद्राद्विककी व्युच्छितिवाली बात खेताम्बर कार्मिकोके विरुद्ध हैं। और इसिलए कमस्तवकी ओर कट्टर पन्धियोकी अनास्था होना स्वाभाविक है जैसा कि आषाय मलयगिरिके वचनोसे प्रकट होता ह—

'केवित पुन क्षपकक्षीणमोहेष्वपि निद्राप्रचलयोश्दयमिच्छन्ति तत्सत्कम-कमप्रकत्यादिग्रन्थै सह विक्ष्यते इत्युपेक्ष्यते,—(सप्तति o टी o, पृ० १५८)

'अर्थात कोई आचाय क्षपक और क्षीणमोहोंसे भी निद्रा-प्रचलाका उदय मानते हैं, वह सत्त्रम और कमकृति आदि ग्रन्थों से विरोधको प्राप्त होता है, इसलिए उसकी उपेक्षा करते हैं।

विशेषावश्यक भाष्यकारने भी शायद इसीलिए उसकी उपेक्षा की हो। कम-स्तवमें कमोंके नाम तथा भेदसख्यावाली गा॰ ८-९, शतक में ३८, ३९ न० पर है। इसी तरह गा॰ ४८ सप्तिचूणिमे पृ० ६६ पर है। मलयगिरिने उसका उल्लेख 'तथाचाह सूत्रकृत' करके किया है। जिससे प्रकट होता है कि वह उसे सप्तितिकारकी मानते हैं।

इस सादृश्यसे भी कोई निष्कष निकालना तो सम्भव नही है। किन्सु सित्तरी और शतककी प्राचीनता की दृष्टिसे यही सम्भावना की जा सकती है कि सम्भवतया वह उन दोनों के पश्चात और दि॰ प॰ स के पहले रचा गया है।

#### दि॰ प्राकृत पञ्च संग्रह

पच सप्रह नामके चार प्रन्य उपलब्ध हैं दो प्राकृत में और दो संस्कृतमें। प्राकृत पंचसप्रह एक दिगम्बर परम्पराका है और एक द्वेताम्बर परम्पराका। यहाँ प्रथमकी चर्चा यहाँ की जाती है।

इस पच समहको प्रकाशमे लावेका श्रेय बीर सेवा मन्दिर देहलीके प०

परमानन्त्रको ह । उन्होने 'अनेकान्त' वष ३, कि ३ में 'अति प्राचीन प्राकृत पंच सम्रह' शीषक से एक लेख प्रकाशित कराया था । उसीसे उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी । अब तो यह प्रकाशित हो चुका है ।

इस पंचसग्रहमें न तो उसके रचयिताका ही कोई निर्देश है और न ग्रम्थका हो नाम है। अन्तमें एक वाक्य लिखा है 'इदि पचसग्रहो समत्तो।' उसीसे यह प्रकट होता है कि इसका नाम पच सग्रह ह। इसमें पाँच प्रकरण है—जीव समास, प्रकृति समुत्कीतन, कमस्तव, शतक और सप्ततिका। अत पच सग्रह नाम तो उचित ही है। किन्तु यह नाम पीछेसे दिया गया है या पहलेसे रहा है यह चिन्त्य ह।

जो दा सस्कत पच सम्रह है वे प्राय इसीको लेकर रूपान्तरित किये गये हैं, अत उनके नामसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रचना के समय यह इसी नामसे प्रसिद्ध था। अभितगित (वि स १०७३) न अपने पचसम्रहमे एक स्थानपर (पृ०१३१) लिखा ह—पचसम्रहके अभिप्रायसे यह कथन ह। अत पचसम्रह नाम ही प्रचलित था।

विक्रमकी तेग्हवी शतीके ग्रन्थकार प० आशाधरजीने भगवती आराधनाकी गाथा २१२४ पर रचित मूलाराधना दर्पण नामक टीकामे 'तदुक्त पञ्चसग्रहे' करके छै गाथाएँ उद्धतकी है। ये छहाँ गाथाएँ प्रकत प्राकत पचसग्रहके तीसरे अधिकारमें इसी क्रमसे पाई जाती है। हमारे जाननेमें आशाधरजी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होने प्राकत पचसग्रहका इस प्रकार स्पष्टक्ष्पसे निर्देश किया है। इससे यह निर्विवाद रूपसे निर्णीत हो जाता है कि विक्रमकी तेग्हवी शतीमें प्रकृत ग्रन्थ पचसग्रहके नामस स्थात था तथा उससे पहले भी अर्थात संस्कृत पचसग्रहके रचनाकालमें भी उसे पचसग्रह कहते थे।

विक्रमको नौवी शतीके प्रसिद्ध जैनाचाय वीरसेनने अपनी धवलाटीकामें 'उक्त च' करके बहुत सी गाथाएँ उद्ध त की है। उनमें बहुत सी गाथाएँ इस प्राकृत पचसग्रहमें वतमान हैं। पट्खण्डागमके सतप्ररूपणा' नामक प्रथम पुस्तककी धवलाटीकामें उद्ध त जिन गाथाओको पादिटप्पणमें गोमट्टसार जीवकाण्डमें पाई

श्राकृत पञ्च संग्रह सुमित कीर्ति का टीका तथा प० हीरालाल जी की भाषा टीका के साथ भारतीय शनपीठ से सन् १९६० में प्रथमवार प्रकाशित हुआ है। इसी मे उसकी प्राकृत चूर्णि तथा श्रीपाल सुत हट्डा विरचित सस्कृत पचसग्रह मी प्रथमवार प्रकाशित हुआ है। इसरा प्राकृत पचसग्रह स्वोपत्र और मलय गिरि की वृत्ति के साथ मुक्ताबाई ज्ञान मन्दिर डभोई (गुजरात) से मन् ३७ ३८ में प्रकाशित हुआ है। अमितगतिकृत पचसग्रह मूल माणिक च द ग्रंथ माला वस्वह से प्रथमवार प्रकाशित हुआ था।

जानेवाली बतलाया है और जिनकी सल्या सी से भी ऊपर है, वे सब गायाएँ पजसग्रहके प्रथम अधिकारमें जिसका नाम जीव समास है, पाई जाती हैं।

उसपरसे प॰ परमानम्दजीने अपने लेख में यह निष्कष निकाल या कि धवलाकारके सामने पवसग्रह अवश्य था। इसपर आपित करते हुए मुख्तार श्री-जुगलिकशोरजीने लिखा था—'कम-से-कम जबतक धवलामें एक जगह भी किसी गाथाके उद्धरणके साथ पचसग्रहका स्पष्ट नामोल्लेख न बतला दिया जाये तबतक मात्र गायाओंकी समानता परसे यह नहीं कहा जा सकता कि धवला में वे गाथाएँ इसी पचसग्रह परसे उद्धृत की गई हैं जो खुद भी एक शग्रह ग्रन्थ है।' (पु॰ वाक्य सू॰ प्रस्ता॰, पु॰ ९५)।

मुख्तार साहबकी आपत्ति बहुत ही उचित थी। किस्तु धवला'में ही एक स्थान पर 'जीवसमासए वि उत्तं' करके नीचेकी गाथा उद्धत है—

> छप्पच णव विहाण अत्थाण जिणवरावइटठाण । आणाए अहिगमेण य सद्दहण होइ सम्मरा ॥

यह गाथा पचसग्रहके अन्तगत जोव समास नामक प्रथम अधिकारमें मौजूद है और सत्प्ररूपणाकी धवलामें उद्ध त लगभग १२५ गाथाएँ भी जीव समास नामक अधिकारकी ही हैं। अत इस उद्धरण से यह बात तो निविवाद हो जाती है कि पचसग्रहका कम-से-कम जीव समास नामक अधिकार तो वीरसेन स्वामी के सामने वतमान था। किन्तु जहाँ उक्त उद्धरणने यह बात सिद्ध होती है वहाँ एक शका भी होती ह कि वीरसेन स्वामीने पंचसग्रहका नामोक्लेख न करके उसके अन्तगत अधिकारका नाम निर्देश क्यो किया?

यदि घवलामें केवल जीव समासते ही उद्धरण लिये होते तो कहा जा सकता था कि प्वसम्भक्ते अन्य अधिकार वीरसेन स्वामीके सामने नहीं थे। किन्तु 'उक्त च' करके उद्घृत कुछ गाधाएँ प्वसम्भक्ते अन्य अधिकारों में पाई जाती है। इसीसे हमें यह सन्देह उत्पन्न हुजा कि प्वसम्भ हाना क्या पीछे से दिया गया है। इस सन्देहके अन्य भी कारण हैं और उन्हें बतलाने के लिये मन्यकी आन्तरिक स्थिति बादि पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। उससे पहले एक आवश्यक जानकारी करा देना उचित होगा।

पंचसंग्रह नामकी सार्थकता-

चन्द्रिय महत्तरकृत पचसग्रहके आरम्भमें पचसग्रह नामकी साधकता बतलाते

<sup>,--</sup>बट्खं पु॰ ४ पु॰ ११५।

हुए कहा है कि इस ग्रन्थमें 'शतक अदि पाँच ग्रन्थोको सक्षिप्त किया गया है अथवा इसमें पाँच द्वार हं इसिलिए इसका पचसग्रह नाम साथक है। शतक वादि पाँच ग्रन्थोका नाम ग्रन्थकार ने नही बताया । किन्तु उनकी स्वोपक्व टीकामें कमस्तव और सप्ततिका ग्रन्थोका नाम आया है। तथा दूसरे भागका नाम कर्म-प्रकृति है जो शिवशमरिवत कमप्रकृतिके बाधार पर रचा गया है। अत तद नुसार शतक, सप्तितिका, कमप्रकृति और कमस्तव इन चार ग्रन्थोका इस पच-सग्रहमें सक्षेप किया गया है ऐसा कहा जा सकता है। किन्तु टीकाकार मलय-गिरिने लिखा है कि इस पचसग्रहमें शतक, सप्ततिका, कवाय प्राभृत सत्कम, और कमप्रकृति इन पाच ग्रन्थाका सग्रह है अथवा योगोपयोग विषय मागणा, बधक, बधन्य, बन्धहेतु और बन्धविधि इन पाँच अर्थाधिकारोका सग्रह ह इसलिए इसका नाम पचसप्रह ह । पचसप्रह नामके इस अथके प्रकाशमे एक अथ तो दि० प० स० में स्पष्टरूपसे घटित होता ह कि उसमें भी जावसमास कमप्रकतिस्तव, बन्धोदयो दीरणास्तव, शतक और सप्तितिका नामक पाँच अधिकार है, इसलिए इसका पच-सग्रह नामका साथक ह। किन्तु क्या इवे० प० स० की तरह दि० प० स० में भी पाँच प्रन्योका सप्रह किया गया ह यह प्रक्न विचारणीय ह इसके समाधान के लिए हमे प्रत्यक अधिकार का तुलनात्मक परिशीलन करना हागा।

#### १ जीव समास और सत्प्ररूपणा

इस दि० प० स० के प्रथम अधिकार का नाम जीवसमास ह । इसमे २०६ गाथाएँ हैं । प्रथम गाथा मे अरहम्तदेवका नमस्कार करके जीवका प्ररूपण करने की प्रतिज्ञा की ह । इस गाथापर प्राकतमे चूणि भी ह । दूसरी गाथामे गुण स्थान जीवसमास, पर्याप्ति प्राण, सज्ञा, चौदह मागणा और उपयाग इन २० प्ररूपणाओं वे वहा ह । इन्ही बीस प्ररूपणाओं का कथन इस जीव समास नामक अधिकारमें ह । षटखण्डागम के प्रारम्भिक सत्प्ररूपणा सूत्रो में भी गुणस्थान और मागणाओं का कथन ह । किन्तु इस प्रकारसे बीस प्ररूपणाओं का कथन उसमे नही है । सत्प्ररूपणा सूत्रोकी घवला टीकामें गुण स्थान और मागणाओं का कथन वीर-

सयगाइ पन गथा जहारिह जेण येत्थ मखिता । दाराणि पच अहवा तेन जहत्थाभि हाणमिद ॥२॥ —इवे० प० स० ।

एत्रमेयादश भङ्गा सप्तिति काकारमतेन । कर्मस्तवकारमतेन पञ्चानामप्युदयो भवति ततश्च त्रयोदशभङ्गा —प० गं० स्वो टी० भा० ३ गा० १४ ।

१ पंचाना शतक सप्तितिका कषायप्रायत सत्कर्म कर्मप्रकृति छद्यणाना ग्रथानां अथवा पंचानामधीधिकाराणां छोगोपयोगविषयमार्गणा —व धक बंधव्य कं धहेतु कांधांविधि छद्यणानां सग्रह पंच संग्रह । —द्वे० पं० स०, टी० पृ० ३ ।

सेन स्वामीने जीव समास नामक अधिकारके आधार पर ही किया है और उससे लगभग सवा सौ गावाए भी प्रमाणरूपसे उद्धत की हैं।

सत्प्ररूपणामे पहले मार्गणाजोका निर्देश है पश्चात गुणस्थानोका और पच-संग्रह गत जीवसमासमें पहले गुणस्थानोका कथन है पीछे सागणाञोका । सत्प्ररूपणा सूत्र ४ की धवलामें जौदह मागणाओंका सामान्य कथन करते हुए वीरसेन स्वामीने चौदह मार्गणाओंसे सम्बद्ध १६ गांधाए प्रमाणरूपसे उद्दृष्त की हैं जो प० स० के जीवसमास अधिकारमे ज्यो-की-त्यो बतमान हैं । आगे गुणस्थानोके वर्णनमे तेईस गांधाएँ प्रमाणरूपसे उद्धत की हैं । ये सब भी इसी प्रमाण में वतमान हैं । और जीवसमासाधिकारमें उनकी क्रम सख्या क्रमश ३,६,७,९,१०,१२,१२,१३ ४,१४,१५,१६,१७ १८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,१५,१३ ४,१४,१५,१६,१७ १८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२७ २९,३०,३१ है । इनमेमे क्वचित् ही साधारण-सा पाठ भेद पाया जाता ह और केवल एक जगह गांधाका व्यक्तिक्रम है । सत्प्ररूपणा में गुणस्थानोके पश्चात् मार्गणाओंका विशेष कथन है उसकी धवलामें भी प्रत्येक मार्गणा के प्रकरणमें जीव समासकी गांथाए उद्ध त हैं ।

गित मागणा में पाच गाथाएँ पाचो गित सम्बन्धी उद्धत है और उनकी कम स० जी० स० में क्रमसं ६० से ६४ तक है। इन्द्रिय मागणामें जी० स० की गा० न० ६६, ६७ और ६९ कमसे उद्धत है। आगे क्रमसे चार गाथाएँ और उद्धृत है जिनमें दा इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोको उदा-हरण के रूप में गिनाया है। जो० स० में भी गा० ६९ से आगे (७०-७३) चार गाथाओं से दो इन्द्रिय आदि जीवोको गिनाया है किन्तु दोनो ग्रन्थों की केवल इन्ही गाथाओं मेल नहीं है, मिन्नता है। नीचे उन चारो गाथाओं दिया जाता है।

पद्मसग्रह गत जीव समासमें ये चारो गायायें इस प्रकार पाई जाती है—
खुल्ला वराड सखा अक्खुणह अरिटुगा य गडोला ।
कुनिस किमि सिप्पिआइ णेया बेइदिया जीवा ।।७०॥
कुयु पिपीलिय-मक्कुण-विच्छिय-जू विंद गोव गुभीया ।
उस्मि मद्वियाई (?) णेया तेइदिया जीवा ।।७१॥
दस-मसगो य-मिक्सिय गोमच्छिय-भगर-कोड-मक्कडया ।
सल्ल-प्यगाईया णेया चर्डारिदया जीवा ।।७२॥
अडज पोदज-जरजा-रसजा संसेदिया य सम्मुच्छा ।
उद्यिमिवयदिय णेया पचिदिया जीवा ।।७३॥

१ षट्खं० पु० १, ४० २०२=२०४।

बीर घवला में उद्भुत गायाएँ इस प्रकार हैं-

कुक्लि किमि सिप्पि सक्षा गडोलारिट्ठ अक्ख खुल्ला य ।
तह य वराडय जीवा णेया वीइदिया एदे ।।१३६॥
कुथु-पिपीलिक-मक्कुड विच्छिय-जू इदगोव गोम्ही य ।
जितरगणिट्ट्यादी णेया तेइदिया जीवा ।।१३७॥
सक्कडव भमर-महुवर-मसय-पयगा य सलह गोमच्छी ।
मच्छी सदस कीडा णेया चर्जिरिया जीवा ।।१३८॥
सस्सेदिम सम्मुच्छिम उब्भेदिम-ओववादिया जीवा ।
रस पोदड जरायुज णेया पचिदिया जीवा ।।१३८॥

-- बट ख० पु० १, प० २४१-२५६।

इनमेंस तेइन्द्रिय जीव सम्बन्धी गाथा में तो कोई अन्तर नही हैं, किन्तु शेष तीनो गाथाएँ भिन्न ह और साथ मे ही यह भी उल्लेखनीय है कि आगे १४० में जो गाथा उदधृत है वह भी जी० स० मे गाथा ७३ से आगे यथा क्रम पाई जाती है। मध्यकी केवल इन तीन गाथाओं में ही भेद होनेका कारण समझमें नहीं आता।

काय मागणामें ग्यारह गाथाए उदधत है ये गाथाए भी जीव समासमें हैं केवल उनके क्रममे अन्तर है। धवलामें उद्घृत गाथा १४४ का नम्बर जी० स० में ८७ है। १४५ से १४८ तक एक साथ उद्घृत गाथाओं की क्रमसंख्या जी० स० में ८२ से ८५ तक है। और १४९ स १५३ नम्बर तक उद्घृत गाथाओं की संख्या जी० स० में ७७ से ७८ तक यथाक्रम ह। योग मागणामें १२ गाथाए उद्घृत हैं। उनम अन्तिम गाथाकों छाडकर, जो घवलामें प्रथम उदघृत हैं, होष गाथाएँ जो०स० में यथाक्रम पाई जाती ह। उनमें केवल तीन गाथाओं के प्रथम चरणमे पाठमेंद हैं—ओरालिय मुत्तत्थ,। 'वडिंग्य मुत्तत्थ' और 'आहारय मुत्तत्थ' इन तीन प्रथम चरणों के स्थानमें जीवसमास में 'अतामुहृत मज्झ' पाठ पाया जाता है। इस मागणामें दो गाथा और भी उद्घृत है जो जी० स० में पाई जाती हैं।

वेद मागणार्मे चार गाथार्थे उद्घृत है चारो यथाक्रमसे जी० स० मे वतमान ह। किन्तु कसाय मागणार्मे उदघत गाथाओकी स्तित इन्द्रिय मागणाके तुल्य हैं। दोनो की चार गाथाओमें अन्तर पाया जाता है।

घवला में उद्घृत वे चार गाथाएँ इस प्रकार हैं— सिल पुढ़वीभेद घूली जलराईसमाणको हवे कोहो। णारय तिरिय णरामर-गईमु उप्पायको कमसो॥१७४॥ सेलट्ठ कठ्ठिवेसे णियभेएणणु हरतको माणो ।
णारय तिरय णरामरगईसु उप्पायको कमसो ।।१७५॥
वेलुवमूलोरव्भयस्मि गोमुसोएण क्षोरप्पे ।
सिरसी माया णारयतिरियणरामरेसु जणइ जिल ।।१७६॥
किमिराय चक्क तणु मल हरिक्राएण सरिसको लोहो ।
णारय तिरिक्क-माणुस देवसुष्पायको कमसो ।।१७७॥

**一( पु० ३५० )** 

जी ० स० (प० स०) में ये गाथाए इस प्रकार है—
सिलभेय पुढिवभेया घूलीराई य उदयराइसमा।
णिर तिरि णर देवरा डिवित जीवा हु कोहवसा ॥११२॥
सेलसमो ब्रिडिसमो दारुसमो तह य जाज वेरासमो ।
णिर-तिरि-णर देवरा डिवित जीवा हु माजवसा ॥११३॥
वसीमूल मेसस्स सिंग गोमुत्तिय च (खोरप्प)।
णिर तिरि-णर-देवरा डिवित जीवा हु मायवसा ॥११४॥
किमिराय चक्क मल कहमो य तह चेय जाण हारिह।
णिर तिरि-णर-देवरा डिवित जीवा हु लोहबसा ॥११५॥

यहाँ भी आगे की गाथा दोनोमें समान है।

कानमागणामें ८ गायाएँ उद्घृत है जो जी । स० में यथाक्रम है। सयम मार्गणामें उद्घृत ८ गायाएँ भी जी । स० में यथाक्रम है। सघ्यकी केवल एक गाया सयमासयमवाली ऐसी है जो घवलामें छोड दी गई है। दशन मार्गणा में उद्घृत तीन गायाएँ भी जी । स० में यथाक्रम है। लेक्या मागणामें उदघृत दस गायायें भी जी । स० में यथाक्रम है। किन्तु सम्यक्त्व मागणामें उदघृत पाच गाथाओं में से जी । स० में गृद की तीन गायायें तो यथाक्रम है अन्तकी दो गायाओं में से जि । स० में गृद की तीन गायायें तो यथाक्रम है अन्तकी दो गायाओं में से जप्तम सम्यक्त्व का स्वरूप बतलाने वाली गाया भी जी । स० में है किन्तु वेदकसम्यक्त्ववाली गाया नहीं है उसके स्थान में अन्य गाया है। इस तरह सत्प्ररूपणा सूत्रों की घवला टीका में उद्घृत बहुत-सी गायायें पचसप्रह के प्रथम अधिकार में वर्तमान हैं केवल उक्त गायाओं की स्थिति जिल्ल्य है। जी यमास अधिकार में गाया १८२ तक बीस प्ररूपणाओं का कथन समाप्त हो जाता है। यहाँ तकका कथन कमबद्ध और व्यवस्थित है। किन्तु आगेका कथन वैसा व्यवस्थित नहीं है। १८२ वी गायामें वीस प्ररूपणाओं के कथन का उपसहार करने के परवात् पुन लेक्याओं का वणन प्रारूज हो जाता है। यह कथन वस गायाओं में है। इसमें जीवों के गतिके अनुसार अध्योद्धा और मावलेक्याका कथन वस गायाओं में है। इसमें जीवोंके गतिके अनुसार अध्योद्धा और मावलेक्याका कथन वस गायाओं में है। इसमें जीवोंके गतिके अनुसार अध्योद्धा और मावलेक्याका कथन गायाओं में है। इसमें जीवोंक गतिक अनुसार अध्योद्धा और मावलेक्याका कथन गायाओं में है। इसमें जीवोंक गतिक अनुसार अध्योद्धा और मावलेक्याका कथन

किया है। यह कथन लेक्या मागणामें ही होना चाहिए था सस्कृत प० स० मे ऐसा हा किया गया है।

लेश्याओं का कथन समाप्त होने के बाद सिद्धान्त की फुटकर विशेष वातोका सग्रह है—जिनमे बतलाया है कि सम्यग्दिष्ट कहा-कहा उत्पन्न नहीं होता । कौन स्यम किस किस गुणस्थानमें होता हु? फिर सात समुद्धातों का कथन है। केवलिसमुद्धात का कथन करते हुए एक गाथामें कहा है कि छै मास आगु शेष रहन पर जिन्हें केवलज्ञान होता है वे केवली नियमसे समुद्धात करते हैं। शेषके लिये कोई नियम नहीं है। यह गाथा इस प्रकार ह—

छम्मासाउगसेसे उप्प<sup>-</sup>न जेसि केवल णराण। ते णियमा समुग्घाय सेसेसु हवति भयाणज्ञा ॥ २००॥

यह गाथा भवलामे इस रूपमे उद्धत ह---

छम्मासाउवसेसे उप्पण्ण जस्स केवल णाण । स समुग्धाओ सिज्झइ सेसा मज्जा समुग्धाए ॥ (षट् पु॰ १, पु॰ ३०३)

भगवती आराधनामें यह गाथा इस रूपमें पाई जाती है-उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा।
बच्चीत समुग्धाय सेसा मज्जा समुग्धादे ॥ २१०९ ॥

गाथा के इन रूपा का देखते हुए यह कहना तो शक्य नहीं है कि धवलाकारने उक्त गाथा उसी जान समास से उद्ध त को ह या म० आराधना से । किन्तु इसी सम्बन्ध में उन्होंने एक गाथा और उद्धत की है जो भ० आराधनाकी २११० नी गाथा है यद्यपि उसमें भी पाठ भेद हू। जत सभव है उन्होंने उक्त दोनों गाथा भ० आराधना से ही ली हो। किन्तु वीरसेन स्वामी ने इन दोनों गाथाओं को आगम नहीं माना ह। जब कि जीव समाम से उद्धत गाथा का आप कहकर उल्लेख किया ह और तत्वाथ सुत्र से भी उसे प्रथम स्थान दिया है।

वह उद्धरण इस प्रकार है---

'के ते एकेन्द्रिया ? पथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय । एतेषा स्पशनमेकमेवे-

१ जिसे आउ समाइ णामा होदाणि वेयणीय च । ते अकय समुग्धाया वज्जेतिपरे समुग्धाय । ' 'जेर्सि आउसमाइ णामगोदाइ वेदणीय' च । त अकद समुग्धादा जिणा उवणमसति मलेमि । १२१०।।

२ ण्तवोर्गाथयोरागमत्वेन निण याभावात् । भावेवाऽस्तु गाथयोरेचोपादानम् ।---षट ।
स्क, पु. १ पु. ३४४

न्द्रियमस्ति न द्येषाणीति कथमवगम्यते ? इति चेन्न, स्पर्शनेन्द्रियवन्त एते इति प्रतिपादककार्योपसम्भात । स्व तत्सुत्रमिति चेत कथ्यते—

'जाणिंद पस्सिदि मुजिद सेवदि पर्सिदिएण एक्केण ।
कुणिंद य तस्सामित वावक एइ दिओ तेण ।। १३५ ।।
'वनस्पत्यन्तानामेकम' इति तत्वायसूत्राद्धा--- (वटसं, पु० १, प० २३९) ।
शका--- वे एकेन्द्रिय जीव कौन से हैं ?

समाधान-पृथिवी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति ।

शका—इन पानो के एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है, शेष इन्द्रिया नहीं होती यह कैमे जाना ?

समाधान—पिथवी आदि जीव एक स्पश्चन इन्द्रिय बाले ही होते हैं, इस प्रकार का कथन करनेवाला आपवचन पाया जाता है?

शका - वह सूत्र रूप आष वचन कहाँ है ?

समाधान—उसे कहते हैं—'क्योंकि स्थावर जीव एक स्पश्न हिंद्रियके द्वारा ही जानता ह देखता व खाता है सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है इसलिये उसे स्थावर एकेन्द्रिय वहते हैं।

अथवा 'वनस्पत्यन्तानामेकम' तत्वाथ सूत्र के इस वचनसे जाना जाता है कि उसके एक स्पद्मन इन्द्रिय ही होती ह।'

उक्त आप रूपसे उद्धत गाथा जीव समासकी ६९वी गाया है। अत जीव समासका वीरसेन स्वामीके चित्तम बहुत आदर था, यह स्पष्ट है। चूकि जीव-समास नामका अन्य नाई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और न उसके अस्तित्वका ही कोई सकेत मिलता है, अत यही मानना पडता है, कि बीर सेन स्वामीके द्वारा प्रमाण रूप से उद्धृत जीव समास पच सग्रह के अन्तगत जीव समास नामक अधिकार ही होना चाहिये।

श्वेताम्बर साहित्य म जीवै समास प्रकरण नामका एक गाथाबद्ध प्राचीन ग्रन्थ है जिसका सकलन इसके एक उन्लेख के अनुसार दृष्टि बाद अग से किया गया है। चूकि पञ्चसग्रह एक सग्रहात्मक ग्रन्थ है अत हमें सन्देह हुआ कि जीव समास नामक अधिकार कही उसका तो ऋणी नहीं है किन्तु दोनों-का मिलान करने पर हमारा सन्देह ठीक नहीं निकला। यद्यपि यत्र तत्र कुछ

श्री जीवसमास प्रकरण मलधारो इमचन्द्र रचित वृत्ति के साथ आगमोदय समितिसे प्रकाशित हो चुका है!

२ बहुर्सग दिटठीबाध दिट्ठत्थाण जिणोवधट्ठाणं । भारण पत्तब्ठो पुण जीबसमासत्य उव उत्तो ॥२८५॥—जी० स० ।

माथाएँ ऐसी हैं जो दोनो में पायी जाती हैं—जीदह गुण स्थानो की नाम सूचक दो गाथाएँ, जिनकी सख्या स्वे॰ जी॰ स॰ में ८-९ और दि॰ जी॰ स॰ मैं ४-५ है पर्याप्ति के नामादि बतलानेवाली गाथा, जिसकी क्रमसख्या स्वे॰ जी॰ स॰ में २५ और दि॰ जी॰ स॰ में ४४ ह, 'मुलग्ग पोरवीया' इत्यादि गाया। दो एक गाथाओं का केवल पूर्वाध दोनो में समान ह। इसके सिवाय और कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसके आधार पर कहा जा सके कि एक का दूसरे पर प्रभाव है। दोनोका विषय वणन आदि स्वतंत्र है। हा, नामसाम्य व्यवस्य है।

फिर भी यह बात नहीं भुलाई जा सकती कि पच सग्रह एक सग्रहात्मक ग्रम है । और जीव समास अधिकार भी उससे अछूता नहीं है ।

अपर जो एक गाथा 'छम्मासाउग सेसे' उद्घत की गयी है, जो कि भगवती आराधना में भी है और जिसके वीरसेन स्वामीने आगमरूप होनेमें सन्देह किया ह, उसकी स्थिति सन्देह कारक है क्योंकि जिसके वचनोको वह आष रूपमें उपस्थित करें उसमें ही एक ऐसी गाथा पाया जाना, जिसके आगमरूप होनेमें सन्देह है, इस जीव समास की स्थिति में सन्देह उत्पन्न करता है। सम्भव है उसका सग्रह भगवती बा॰ से ही सग्रहकार ने किया हो क्योंकि उससे आगेकी एक गाथाको छोडकर तीन गाथाएँ कसायपाहुडकी है जो इस प्रकार है—

दसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो य। णियमा मणुसगईए णिट्टवगो चावि सब्बत्थ ॥२०२॥ खवणाए पट्टवगो जिम्म भव णियमदो तदो अन्ते । णादिक्कदि तिण्णि भव दसणमोहिम्म खीणिम्म ॥२०३॥ दसणमोहस्सुवसामगो दु चउसुवि गईसु बोह्य्वो । पर्चिदिको य सण्णी णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥२०४॥

इसी तरह और भी कुछ गाथाए सगृहीत हो सकती है।

पच सम्रहके दूसरे अधिकार का नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है। इसकी पहली गाथा में भी जीव समासकी तरह हो मगलपूर्वक प्रकृति समुत्कीतनको कहनेकी प्रतिज्ञा की गई ह। इसमें १२ गायाएँ और कुछ प्राकृत गद्य ह। जैसा इसके नाम से व्यक्त होता है इस अधिकार में आठौं कर्मों के नाम और उनकी प्रकृतियोंका कथन है।

आठो कर्मोंके नामोको बतलानेवाली गाया उनकी प्रकृतियोकी सख्या सूचक गाथा कर्मस्तवमें वर्तमान है। तीसरे अधिकारमे कमस्तवकी बहुत-सी गायाएँ हैं, अत मानना पहला है कि वे दोनो गायाएँ भी उसीकी हो सकती हैं। कर्मोंकी प्रकृतियोंकी गणना गद्यमें है वह गत्त षट्सम्बागम प्रयम सण्ड जीवट्ठाणकी चूलिका-के अन्तगत प्रकृति समृत्कोर्तन अधिकारके सूत्रोंसे बिल्कुल मिलती है। मेल और अन्तरको स्पष्ट करनेके लिए थोडा-सा नमूना दे देना पर्याप्त होगा।

'नाणावरणीयस्स कम्मस्य पच पयडीको ।। १३।। काभिनिवोहियणाणावर-णीय सुवणाणावरणीय क्रोहिणाणाचरणीय मणपञ्जवणाणावरणीय केवलणामा-वरणीय चेवि ।। १४।।——( षटले॰ पु०, ६ पृ० १४-१५ )

'ज णाणावरणीय कम्म त पचिवह'। आगे उत्पर की तरह ही है, इसी प्रकार आठौं कर्मों में समझना चाहिये। इस अधिकारका नाम भी चिलकाके 'प्रकृति समुत्कीतन' नामका ही ऋणी है। अस यह दूसरा अधिकार चूलिका के प्रकृति समुत्कीतन अधिकार के आधार पर ही रचा गया प्रतीत होता है।

गद्यात्मक सूत्रोमें आठो कर्मों की प्रकृतियोको बतलानेके बाद कुछ गायाएँ आती है, उनमें बध प्रकृतियोकी और उदय प्रकृतियोकी सख्या बतलाते हुए उद्देलन प्रकृतियोको और ध्रुवबन्धी तथा अध्युवबन्धी प्रकृतियो को गिनाया है।

तीसरे अधिकारका नाम बन्धोदय सत्ताधिकार है। पहली गाथा में जिनेन्द्र-देवको नमस्कार करके बन्धोदय सत्त्व' को कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। सस्कृत पच सग्रहमें इस अधिकारका नाम कमवन्धस्तव' है। यया— 'कमबन्धस्तवाख्य तृतीय परिच्छेद । पहले 'कमस्तव' नामक जिस प्रकरण ग्रन्थका परिचय करा आये है उसकी ५५ गाआओमें से ने गाथाएँ इस अधिकारमें प्राय च्योंकी त्यो उपलब्ध होती है। इस अधिकारकी गाथा सख्या ७७ है उनमेंसे ५३ गाथाएँ कमस्तवकी है। उनहे मुद्रित प्रतिमें मूल गाथा कहा है। पचसग्रहके इस अधिकारकी तथा कर्मस्तवकी पहली गाथा एक ही है। अत कर्मस्तवका भी मूल नाम 'बन्धोदय सत्त्वयुक्त स्तव' ही है। किन्तु यह कमस्तवके नामसे ही प्रसिद्ध है। मूल कर्मस्तवम ५५ गाथाएँ है। उसमेंसे ५३ गाथाएँ कुछ व्यक्तिक्रमसे इस पच सग्रहके तीसरे अधिकारमें है। इस तीसरे अधिकारकी गाथा सख्या ६४ है। उसके बाद चूलिका अधिकार है उसमें १३ गाथाएँ है। इस तरह सब ७७ गाथएँ हैं। मूल कमस्तवकी ५३ गाथाएँ ६४ में गिंगत है, चूलिकामें नही।

पंच सग्रहके इस अधिकार की जो गायाएँ कर्मस्तव में नही है या व्यतिक्रमधे हैं उन पर प्रकाश डालना उचित होगा।

इस अधिकारका नाम बन्धोदय सत्त्व गुक्त स्तव होनेका कारण यह है कि इसमें कमों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका कथन किया गया है। अत पच समहमें पहले तो बन्ध उदय, उदीरणा और सत्ताका कथाण वा स्वरूप कहा है। फिर गुणस्थानोंमें आठो मूल कमोंके बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ताका कथन किया है। यह कथन २ से ८ तक ७ गाथाओं में है। कम स्तवमें यह कथन नहीं है बत

उसमें उक्त गाथाएँ नही है। कमस्तव की २, ३ गाथाका नम्बार इसी से इस अधिकारमें ९१० है। इन दोनो गाथाओं में प्रत्येक गुण स्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होने वाली कमप्रकृतियोकी सख्या बतलाई है।

गाथा ११ १२ कमस्तवमें नही है। इन गाथाओमें कहा है कि तीर्थक्कर और आहारकाद्विक को छोडकर शेष कमप्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादिष्टिके होता है।

कर्मस्तवमे गुणस्थानो मे कर्मो की बन्धव्युच्छिति, उदयव्युच्छिति, उदीरणा व्युच्छित्ति और सत्त्वव्युच्छित्तिको बतलाने वाली गाधाओको जिनकी क्रमसंख्या २ से ८ तक है एक साथ कहकर पीछे क्रमवार बन्धादिका कथन किया है और प स के इस अधिकार में बन्धव्युच्छित्ति दशक गाथाओं को बन्च प्रकरणके आदि म, उदय उदीरणा व्युच्छित्ति दशक गायाओं को उदय-उदीरणा प्रकरण के आदि में और सत्वव्यच्छित्ति दशक गायाओं को सत्व प्रकरण के आदिमें दिया है। इसी से इस अधिकारमे कमस्तवकी गा० २, ३ की क्रम सख्या ९ १०, ४ की क्रम स०२७ ५ की ४८ और ६ ३,८ की क्रम सख्या ४९ ५०,५१ हो गई है जो बतलाती ह कि इस अधिकारमें १३ से २६ गाया तक वन्धका, २७ से ४३ गाथा तक उदयका ४४ से ४८ तक उदीरणाका और ४९ से ६३ तक सत्ता का कथन ह । ६४वी गाथा जो कि कमस्तवकी अन्तिम गाथा है, मगला त्मक ह। इस गाथाके परचात इस अधिकार मे १३ गाथाएँ और है। उनमें यह बतलाया ह कि उदय व्युच्छित्तिसे पहले जिनकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है उदय व्यक्छितिके पश्चात जिनकी बन्ध व्यक्तिश्रीता होती है और उदय व्यक्छितिके साथ जिनकी बन्धव्युच्छित्ति होती ह. ऐसी प्रकृतियां कौनसी है। इसी तरह स्वोदयबन्धी, परोदयबन्धी, उभयबन्धी निरन्तरबन्धी सान्तर बन्धी और उभयबन्त्री प्रकृतियाँ कौनसी हैं, इन नौ प्रश्नो का समाधान किया गया है।

चौषे अधिकारका नाम शतक है जबकि इस अधिकारकी गाथा सख्या ४२२ ह । इस नाम का कारण यह प्रतीत होता है कि इस अधिकारमें अन्य शतक नामक ग्रथ समाविष्ट ह । उसकी प्रथम गाथा इसकी तीसरी गाथा है । उससे पहले दो गाथाएँ और हैं जिनमें से प्रथम गाथामें बीर मगवानको नमस्कार करक श्रुतज्ञान से पद' कहने की प्रतिज्ञा की गयी ह । बन्ध शतकका विषय परिचय पहले करा आये है अत उससे इसमें जो विशेष कथन है उसे ही बत लाया जाता ह ।

बन्ध शतककी गाया २ से ५ तक इसमें यथाक्रम दी गयी है। ५ वी गाया में कहा है कि तियञ्ज गतिमें चौदहो जीव समास होते हैं और शेष गतियों में दो दो जीव समास हाते हं। इस प्रकार मार्गणाओं में जीव समास जान रुने चाहिए।' पञ्चसप्रहके कर्ताने १२ गायाओं के द्वारा चौदह मागणाओं में जीव समासोका विवेचन किया है। तत्वरंवात व० स० की छठी गाया दी गर्यी है। उसमें जीव-समाप्तीमें उपयोगोंका कवन है। पवसग्रहकारने उसके पहचात् १९ नावाजों के द्वारा मागणाबोंने उपयोगोंका कवन किया है और समाप्ति पर सिखा हैं— 'एवं मागणासु उनकोना समत्ता।'

पश्चात ब० श० की ७ वी गाथा खाती हैं उसमें जीवसमासमें योगका कथन किया है। इस गाथा में थोडा सा अन्तर है। ब० श० में 'पन्नरस' पाठ है और प० श० में 'चउदस'। बन्धशतक के अनुसार पर्याप्त संज्ञी पचिन्द्रियके पन्द्रह योग होते हैं और प० स० के अनुसार चौदह अर्थात वैक्रियक मिश्रकाय योग सज्जी पर्याप्तक के नहीं होता। किन्तु दोनों स० प० स० में सज्जी पर्याप्तक के पन्द्रह योग बतलाये है।

इस विषयमे जो बात ऐतिहासिक बिंध्टसे उल्लेखनीय है उसका व वक पनसाग्रहके कालका विवेचन करते समय करेंगे।

पचराप्रहकारने ब० श० की ७वी गायाके अधका स्पष्टीकरण दो गायाओंसे करके आगे ग्यारह गायाओसे (गा० ४४-५४) मागणाओं में थोनका कथन किया है ।

पच सग्रहमें बन्धशतक की ८-९वी गाथाका नम्बर ५५-५६ है। इनके द्वारा मागणाओं में योगों के वणनकी समाप्तिकी सूचना ह। किन्तु इससे स्पष्ट है कि बन्धशनककी गाथा ८ के पूर्वाध को पश्चसंग्रहकारने अपने अनुसार परिचितित किया है। ब० श० में पाठ है—उवजोगा जागविही जीवसवासेमु बन्तिया एवं। इस परिवतनका कारण यह है कि ब० श० में उपयोग और योगका वथन केवल जीवसमासमें किया है किन्तु पचसग्रहमें जीवसमास और मार्गेशाओं केवन किया है। अत तदनुकूल परिवर्तन किया गया है। आगे प० स० में गाथा ५७ से ७० तक मार्गणाओं गुणस्थान का कथन है।

पुन बं । श की ग्यारहवी गावा आती है। इसमें गुणस्थानों ने उपयोगका कथन है। प । स । में वो गावाओं के द्वारा इसका व्याख्यान किया गया है। इसके पश्चात् व । का की बारहवीं गावा है इसमें नुणस्थानों में थोगोंका कथन है। इसका व्याख्यान भी पं । स में वो गावाओं के द्वारा किया नया है।

१—'सण्णि अपज्जतेसु बेउ विवयमिस्मकायजोगो दु। सण्णीसु पुण्णेसु चउदसं जीया सुणै यववा ॥४२॥ पं. सं० पु० ४।

र-- दी चतुर्वं नवस्वेक समस्ता सन्ति संविति । नवस्त्रथ चतुर्व्यकस्मिन्नेको ही तिथि प्रमा । सं० पं॰ स ०, ४ ८ ।

बन्बशतक की १३ वी याथामें भी गुणस्थानोंमें योगोंका कथन किया है को मतान्तर से सम्बन्ध रखता है। यह गाचा पचसग्रह में नहीं है। और उसमें को मत प्रवर्शित है वह भी विगम्बर साहित्यमें नहीं मिलता।

तत्पहचात ब० श० की गा० १४ व १५ खाती हैं उनमें गुणस्थानों बन्ध के कारणों का निर्देश किया गया है। बन्ध के चार कारण हैं—पिथ्यात्व, अविरति कथाय योग और उनके भेद हैं क्रमसे ५ + १२ + २५ + १५ = ५७ 1 गुणस्थान, जौर मार्गणाओं में इन सत्तावन उत्तरकारणों का पञ्चसम्रहमें बहुत विस्तार से तथा कई प्रकारसे कथन किया ह। इस कथन पर्यन्त शतकाधिकार की गाया सख्या २०३ हो जाती है। गाथा सख्या २०४ से ब०श० की १६ वी आदि गाथा औती हैं इनमें ज्ञानावरणादि आठो व मोंके आस्रव के विशेष कारण बतलाये हैं। यह कारण प्राय वे ही है जो तत्वाथसूत्रके छठे अध्याय में पतलाये हैं। बन्धकतककी दस गायाओं में इनका कथन है और वे दसो गायाएँ पत्रसम्रह में यथाक्रम दी गयी है। उनके पश्चात दो गाथा और हैं उनमें बतलाया है यह कथन बनुभाग बन्धकों अपेक्षा से है।

इसके परचात बन्धरातककी २७ वी गाथा आती है। यहांसे बन्धरातकमें गुणस्थानोमें आठो मूलकमोंके बाघ, उदय, उदीरणा और सत्ता का कथन है। यह कथन पचसग्रहके तीसरे अधिकार के प्रारम्भ में भी आता है और यहां भी है इस लिये पुनरुक्त जैसा हो जाता है।

बन्धशतक की २८वी गाथा इस प्रकार है-

सत्तट्ठिवहछ ( -विह ) बन्तगावि वेयन्ति अट्टग णियमा । एगविह बन्धगा पुण चत्तारि व सत्त वेयन्ति ॥२८॥ पचसंप्रह में इसके स्थान पर जो गाथा है वह इस प्रकार है— अट्टविह सत्त छम्बन्धगा वि वेयन्ति अट्टय णियमा । उवशंत स्त्रीणमोहा मोहूणाणि य जिणा अजाईणि ॥२१६॥ दोनो के अभिप्रायमें कोई अन्तर नहीं है ।

इसी तरह बंधशतककी २९ वी गायाका बन्तिम चरण है—'तहेव सत्तेवृदी-रित्ति'। और पचसप्रहमें इसके स्वानमें 'मिस्सूणा सत्त झाळच पाठ हैं।

व ० श की ३० से ३६ तककी गावाएँ पद्मसग्रहमें सथाक्रम हैं। ३७ वीं गायामें पाठान्तर है। ब ० श ० गा० ३८ में खाठों कमी के नाम और भेद

१ 'अवसेसट्ठ विद्दकरा वेयंति जदीरवावि अट्ठण्डं । सत्तविद्दणावि वेद ति अट्ठममुद्देशे भक्ता ।।३७ । व ॰ श०

<sup>&#</sup>x27;बर्पेतिय नेयति य उदीरबंति यक्षट्ठ अट्ठ अवसेसा । सत्तविष्टवंश्वया पुणाः अट्ठण्डसुदी रो मज्जा' ॥२२६॥—र्पं० स० ।

1 7

गिनाये हैं ये दोनों गावाएँ पञ्चसप्रहने प्रकृति समुस्कीर्सन नामक दूसरे अधिकार्सें मा गई हैं। इससे इस अधिकारमें नहीं दी हैं। इसके पश्चात् वंघके मादि, सनावि ध्रुष और अध्युव भेदों का तथा अल्पतर, भूजकार, अवस्थित और अनक्तम्य मिर्धी का कथन है। ये कथन अन्य शतकर्मे ४० से ४३ तक चारे गावाओं है।

४३ वीं गायामें कहा है कि दर्शनावरण कर्मके तीन कन्ध स्थान हैं, मोहनींय कमके दस बन्धस्थान हैं, और नामकर्मके बाठ बन्धस्थान है। इस सीन कर्मोंमें ही मुजकाराविबन्ध होते हैं। शेष कर्मोंका तो एक ही बन्ध स्थान है। इस सामान्य कथनका पञ्चसंग्रहमें बहुत विस्तारसे कथन ६५ गायाओ द्वारा दिया गया है।

पश्चात् ब० घ० में बन्धक का कथन गा० ४४ से ५० तक किया है। उसी-का विस्तृत कथन प्रचसप्रहमें है। ब० घ० गा० २१ में कहा है कि गत्यादि मागणाओं में भी स्वामित्वका कथन कर लेना चाहिये। तदनुसार प्रचसप्रहमें गा० ३२५ से ३८९ तक उसका कथन किया है। उसके साथ ही प्रकृतिबन्धका कथन समाप्त हो जाता है। ब० श० में गा० ५२ से ६४ तक स्थितिबन्धका कथन है। प० स० में यही कथन गा० ३९० से ४४० तक है। ब० श० की गा० ५२ ५३ में आठो मूलकर्मों की स्थिति बतलाई है। ये बोनो गाथाएँ पञ्च-सम्भान ही। उनके स्थानमें दो मिन्न गाथाओं हारा आठों कर्मों की स्थिति बतलाई हं। ये बोनो गाथाएँ पञ्च-सम्भान नहीं है। उनके स्थानमें दो मिन्न गाथाओं हारा आठों कर्मों की स्थिति बतलाई हं। शेष गाथाएँ पञ्चतम्म से पिन्न निलत हैं। व० श० में गाथा ६५ से ८६ तक अनुमाग बन्धका कथन है। प० स० गा० ४४१ से ४९३ तक अनुमाग बन्धका कथन है। प० स० गा० ४४१ से ४९३ तक अनुमाग बन्धका कथन है जिसमें ब० श० की उच्च गाथाएँ सम्मिलित है। केवल ७२ वीं गाथा भिन्न है और ७३ वी गाथा के प्रथम चरणमें अन्तर हैं। मिलान से ऐसा प्रतीय होता कि इन गाथाओं कुछ हेरफोर किया गया है किन्सु अभिप्रायमें भेंब नहीं है। ब० श० की गाथा ८४ इस प्रकार हैं—

बहुपञ्चएग मिञ्छल सोलस हु पञ्चमा य पणतीस । सेसा तिपञ्चमा बलु तिल्मयराहारवज्जामो ॥८४॥ प॰ सं॰ में यह नामा इस प्रकार है---

> सार्यं चडपण्वप्रको मिण्छो सोसह हु पण्चया पणबीसः सेसा तिपण्यया ससु तित्ययराहारवण्या हो ॥४८॥

वन्य शतकमें दूसरे गुणस्थान तक अधने वाली पञ्चीस और जोये गुणस्थान तक अंधनेवाली दस इन पैतीस प्रकृतियोंके बन्तका कारण मिध्यात्व और अविरक्षिको बतलाया है और शेष प्रकृतियोंके बन्तक कारण मिध्यात्व, अविरक्षि, और कार्यक को कहा है। किन्तु पंचर्यप्रहमें केवल पञ्चीतके ही अन्वका कारण मिध्यात्व विकास विवास विवास

किन्त इसमें कोई सैद्धान्तिक भेद दृष्टिगोचर नहीं होता क्योंकि जीवे गुणस्थान तक अविरतिकी ही प्रधानता है आगे कषायकी प्रधानता ह । इसी विवक्षासे वधशतकमें पैतीसको दप्रत्यय कहा है।

ब॰ श॰ गा॰ ८४-८५ में पुगम्ल विपाकी प्रकृतियोको गिनाया है और ८६ में भवविपाकी आदिको । प० स० में ये तीनो गाथाएँ है ।

आग प्रदेश बन्धका वणन है। इसमें बन्धशतककी ८७ से लेकर १०७ तक सब गाथाएँ यथाक्रम हैं । ८७ गायाका नम्बर प० स० में ४९४ है और १०७ अन्तिम गाया का नं ० ५१२ है। इस तरह केवल आठ गायाएँ इस प्रकरणमें अति-रिक्त है जिनमें कथनको स्पष्ट किया गया है। गाया ९४ में अन्तर है।

ब॰ श॰ में 'बाउक्वस्स पदेसस्स पच मोहस्स सत्त ठाणाणि' पाठ है और प॰ स॰ में 'बाउनकस्स पदेसस्स छच्च माहरूस णव द ठाणाणि, पाठ है। बन्ध-शतकके अनुसार आयुक्तमका उत्रुष्ट प्रदेशबन्ध मिध्यादिष्ट और चौथे गणस्थानसे छेकर सातवें गुणस्यान पर्यन्त पाँच गुणस्थानवाले जीव करते हैं । तथा मोहनीय कमका उत्कुष्ट प्रदेशबन्ध सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यगमिष्यादृष्टि गुणस्थान वाले जीवोंको छोडकर शेष सात गुणस्थानवाले जीव करते हैं। किन्तु पञ्चसम्रह के अनुसार आयुक्तमका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दूसरे गुण स्थानमें होता ह। अत छह गुणस्थानवाले जीव आयुका\_उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं। और बोहनीय कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पहलेसे लेकर नी गुणस्थान पयन्त होता है।

बन्धशतक वृणिमे अन्ते पठित कहकर पचसग्रहवाले पाठका निर्देश किया है और उसे ठीक नहीं बतलाया। यह बतुथ प्रकरणकी स्थितिका चित्रण है। पनसग्रहमें इसका शतक नाम नहीं पाया जाता । किन्तु वानी स० पञ्च शग्रहोंके अन्तमें शतकसमाप्तम आता है। सप्ततिका और पचसग्रह—

पंचसप्रहके पाँचवे अधिकारका नाम सत्तरि या सप्तति है। इस अधिकारके

आदिकी गायामें पवसग्रहकारने स्वय उसका निर्देश किया है । तथा अमितगतिने भी अपने सस्कृत पच सग्रहमें पांचवें अधिकारका नाम सप्तति दिया है। अत इस अधिकारका उक्त नाम निर्वाध है।

१ 'अ ने पठित- आउनकासम्स पदेसम्स छत्ति'। सासणीवि उक्कोस बंतिन्ति, तं प मोहस्म सत्त ठाण्णाणि । अ ने पठति-मोहस्स णव उ ठाणाणिति सासणसम्ममिण्डोह सह। तंण सम्भवति।'-- व श च ।

२. 'णमिकण णदाण वरकेवललनिसुक्खपत्ताण । वोच्छा सत्तरिभंग तवस्ट्ठं बीरनादेण ।।१॥ मस्वाहमहैतो मक्या वातिसन्मववातिक । स्वत्रक्त्या सप्ततिबन्धे बंबमेदावदुढ्ये ं गक्ष्यहा सं० पें सं ।

षैसे क्रीये अधिकार में प्यसग्रहकारने शतक ग्रन्यका संग्रह किमा है बौर उसीके कारण अधिकारका नाम शतक रखा है | वैसे ही पाँचनें अधिकारमें सिस्तरी अधवा सप्तिका नामक प्रकरणका सग्रह है और उसीसे इस अधिकारका नाम सस्तरि या सप्तिका नामक प्रकरणका सग्रह है और उसीसे इस अधिकारका नाम सस्तरि या सप्तिका गया है। सिस्तरी ग्रन्थका पित्वयादि पहले लिख आये हैं। जो विषय सिस्तरीका है वही इस पाचनें अधिकारका है। इस पाँचने-अधिकारमें मगलाचरणके पश्चात् सिस्तरीके आदिकी पाँच गाथाएँ यथाक्रमसे ती हुई है। उनके पश्चात् एक गाथा इस प्रकार आती है।

मूलपयडीसु एवं अत्थोगाउँण जिह विहो भणिया । उत्तर पयडीसु एव जहाविहिं जाण बोच्छामि ॥७॥

इसमें कहा है कि मूलप्रकृतियोगें कथनकर दिया अब उत्तर प्रकृतियोगें कहते हैं। इसके परवात सि॰ की छठी गाया आती है। उसमें ब्रागावरण और अन्तरस्य कमके बन्ध स्थान, उदय स्थान और सत्वस्थान पन्नप्रकृति रूप कहे हैं। आगे दर्शनावरण णीय कर्मके बन्धादिका कथन है। किन्तु सितरीकी ब्रश्नावरण कर्मके कथन सम्बन्धी गाथाएँ पञ्चसप्रहमें नहीं है उनके स्थानमें पवसप्रहकारने अमनी स्वतत्र गाथाएँ रची है। इसका कारण शायद यह प्रतीत होता है कि सप्ततिकामें सीण कथायमें निद्रा प्रवालका उदय नहीं माना है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें माना गया है।

श्वे० पचसप्रहमें दोनो मतोको स्थान दिया गया है। सितरीमें वेदनीय गोत्र और आयुक्तमके भगोका क्यान नहीं है किन्तु पचसप्रहकारने उनका कथन किया है। आगे मोहनीय कमका कथन है और उसका आरम्भ सित्तरीकी दसवी गाथासे होता है। उसकी सख्या प० स० में २५ है। दस से लेकर १६ तक सिद्यरीकी गाथाएँ पचसप्रहमें मिलती हैं। प्रत्येक गाथा का स्पष्टीकरण दो एक गाथाओंसे आवश्यकताके अनुसार किया गया है।

सित्तरीकी गाथा १७, १८, २०, २१, २२ पञ्चसग्रहमें नही हैं। मोहनीय कम सम्बन्धी कथनके उपसहार परक २३ वी गाथा है। २४वी गाथा से नामकर्मके के बन्ध स्थानोंका कथन आरम्भ होता है। प० स० में इसकी सख्या ५२ है। सित्तरीकी उक्त गाथामें केवल नामकर्मके बन्धस्थानोंकी गिनाया है। पचसग्रहमें उसका विवेचन ४५ गाथाओं के दारा किया है। यही कथन शतक नामा चौथे अधिकारमें भी है। अस यह कथन पुनरुक्त है। दोनो प्रकरणोकी गायाएँ भी एक ही हैं।

इसके परचात् सित्तरीकी २५ वी गाया आती है। इसमें नामकर्मके उदय-स्थानोंका कथन है। मक्त्यिगिरकी दीकामें इस बाचाका न॰ २६ है जल गणनामें एकका व्यतिक्रम ही गया है। २७-२८ वीं माना जिन्हीं नामकर्मके उदय स्थानोंके

र्भन बतलाये हैं पंचसग्रहमें नहीं है। गा॰ २९ है इसमें नामकर्णके सत्वस्थानोको बतलाया है। यह गाथा वाब्दिक भेदको लिए हुए है। इसी तरह आगे ३० आदि सक्या वाली गाथाएँ पचसग्रहमें यथास्थान हैं।

इस प्रकार नामकमके बन्धस्थान, उदयस्यान और सत्त्र्यस्थानके भेद तथा उनके संबेधका कथन करके जीव समास और गुणस्थानोंके आश्रयसे कर्मों के उक्त स्थानोंके स्वामियोका कथन किया ह ।

उसमें सि॰ गा॰ ३५ मे और पच सग्रहमें बागत इसी गायामें कुछ अन्तर है जो मतभेदका सूचक ह । सप्तितिकामें दर्शनावरण के भेद पर्याप्त संज्ञी पचेन्द्रिय के ग्यारह बतलाय है और प॰ स॰ में १३ बतलाये हैं । इस अन्तरका कारण यह है कि सप्तितिकामें क्षीण कपायमें निद्रा प्रचला का उदय नहीं माना गया किन्तु पंचसग्रहमें माना गया ह ।

गा॰ ३७-३८ प॰ स० में व्यतिक्रमसे है पहले १८ वी है फिर ३७ वी ह। तथा सित्तरीमें सजीके नामकमके दस सत्त्वस्थान कहे हैं किन्तु प० स० में ११ कहे हैं। इसलिए सितरी में बटठ दसग पाठ है। पं० सं० में अट्ठट्ठमेयार पाठ है।

ऊपर यह लिखना हम भूल गये कि नामकमके सत्वस्थानको लेकर दोनो भन्योंमें मतभेद है—सित्तरीके अनुसार उनकी सल्या १२ है—९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६ ७५, ९, और ८ प्रकृतिक। और प०स० में ९३ ९२, ९१, ९०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० और ९ प्रकृतिक।

जीव समासोमे स्थानोका कथन करनेके पश्चात् गुणस्थानमें बन्धादिस्थानोका कथन है। किन्तु दशनावरण कमकी प्रकृतियोके उदयको लेकर मतुभेद होनेके कारण उस सम्बन्धी गाथाएँ पचसग्रहमें नहीं है।

आगे सितरीकी ४२ से ४५ तक गावाएँ लगातार ह। सित्तरीमें कुछ अन्तर्भाष्यगायाएँ है उसमें से भी एक दो गावा प० स० में मिलती है। उक्त गायाओं के व्याक्यानरूप मोहनीयके उदय स्थानोका वणन पंचस० में बहुत विस्तारसे किया गया है।

१ कर्म प्रकृतिमें नाम कर्मके सस्य स्थान इस प्रकार बतावे हैं— तिदुगसय छप्प नगतिगनजह नजह इगुण नजह या चल तिगतुगाही गासी नव अठय-नामठाणाई । १४॥१०३ १०२, ९६ ९५ ९३, ९० ८९, ८४ ८३, ८२ ९, और ८। व घन समात ही अलग मणना करनेसे १० की सख्या अह गई है। सि० चू में अण्णे करके इस मतको अग्रान्य किया है।

फिर गुणस्वानोंमें मोहनीयके सरव स्वानोंका कथन है, और सुमके किए सिलरीकी गावा ४८ गाई जाती है। इसमें भी मतकद है। सिलरीमें 'तिविधसी' रिखकर मिथानुण स्वानमें मोहनीय कर्मके तीन सरवस्थान बतलाये हैं, २८, २७ जीर २४ प्रकृतिक। किन्तु पंचसंग्रहमें 'गुनमिस्से' याठ रखकर मिथामें ही बो सरवस्थान बतलाये हैं २८ और २४ प्रकृतिक। यह सैद्धान्तिक मतमेव को सूचन करता है।

आगे गुणस्थानोंमें नाम कर्मके बन्धादि स्थानोंका कवन करनेके छिये सि॰ की गा॰ ४९-५० आती हैं। उनका विवेचन किया गया हैं।

आमे गति आदिमें नाम कमके बन्धादि स्थानोका कथन करनेके लिए प॰ सं॰ में सित॰ की गा॰ ५१ आती है। फिर इडिय मागणामें कथन करनेके लिये सि॰ की ५२ वी गा॰ प॰ सं॰ में आती है। सितरीमें आगैकी मार्गणाओं में कथन नहीं किया है किन्तु पचसंग्रहमें किया है। उसके पश्चात् सि॰ की ५३ वीं गाथा आतीं है जो उपसहार रूप है। आगे उदय और उदीरणाके स्वामियों में अन्तर बत्तलाकि के लिये सित्तरीकी ५४, ५५, आई है। फिर गुणस्थानको जाधार बनाकर कीन किन कमप्रकृतियोका बन्ध करता है, इसका कथन सि० की गा॰ ५६, ५७ ५८, ५९, ६० के द्वारा प॰ सं० में किया गया है।

आगे सि॰की ६१ वीं आदि गायाओंसे गतियों में कमप्रकृतियों की सत्ता-असत्तार का विशेष कथन किया गया है। ६१से आगे ७२ पर्यन्त सब गायाएँ पं०सं० में वर्तमान हैं और उनके साथ ही वह सम्पूर्ण होता है।

इस तरह इस अधिकारमें सित्तरीको कतिपय धाषाओं के सिवाय शेष सभी याथाएँ अन्तर्निहित हैं जिनमेंसे कुछमें पाठमेंद भी पाया जाता है।

पचलग्रहके उक्त परिक्षीलनसे तो यही प्रकट होता है कि उसमे ब्रम्यकारने षट्कण्डागम, कसायपाहुड, कमस्तव, बातक और सितरी इन पाँच ग्रम्थोंका सग्रह किया है। उनमेंसे अन्तके तीन ग्रम्थोंको एक तरह से पूरी तरह बात्मसात्कर लिया है, खेव दोका आवश्यकतानुसार साहाय्य लिया है।

किन्तु पं० परमानन्दजीने वपने 'इवेतास्वर कर्म साहित्य और वि० पंचसक्क ' गामक दूसरे लेखों उक्त कवनसे विल्कुल विपरीत विचार न्यक्त किया था। उनका कहना है कि कर्मस्तव, शतक और सिस्तरी नाम के वो प्रकरण पाये जाते हैं ये उक्त पंचसंब्रहसे सक्कित किये हैं। इन तीनों प्रन्थोंयें संकित पायाएँ पचसंब्रहमी मूळमूत गायाएँ और सेव व्याख्या रूप गायाएँ शाय्य गायाएँ हैं। किसीने मूळमूत गायाओंको शतकादि वामेंसि पृथक संकित कर किया है।

जो कुछ स्थिति है उसमें पंडियाजी के क्या क्यानको सहसा आसा ती महीं

नहां का सकता, क्योंकि न तो पचसग्रहके ही कर्ताके सम्बन्धमें कुछ कात है और नं कर्मस्तन, और सिस्तरी के ही कर्ताका पता है। हाँ, शतकको चूणिकारने। शतक अथवा बन्धशतकका निर्देश मिलता है और वह शतक या बन्ध कृति, अवस्य बतलाया है और कमप्रकृति तथा उसकी चणिमें भीशिवशर्मसरिकी शतक वही माना जाता है जिसकी ९४ गाथाएँ पवसग्रहके शतक नामक चतुथ अधिकारमें संगृहीत है साथ ही कमप्रकृतिके साथ शतक की तुलना करने पर वे दोनो एक ही आचार्यकी कृति नहीं प्रतीत होते और शतक एक सम्रह ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। दोनो पक्षोके अनुकूल और प्रतिकृल बातोके होते हुए भी एक बातको नहीं भुलाया जा सकता कि पत्रसम्रहके चतुव और पत्रम अधिकारका नाम शतक और सन्तितिका है। जिस प्रकरणमें सौ या उसके-आसपास गाथा स स्था हा उसे शतक और जिसमें सत्तर या उसके आस पास गाथा सख्या हो उसे सित्तरी कहा जाता है। किन्तु प स॰के चतुर और पचम अधिकारोकी गाया स ख्या पाँच-पाँच सौ से भी कुछ अधिक है। ऐसी स्थितिमे समान संख्या होते हुए भी एक अधिकार का नाम शतक और दूसरेका नाम सितारी रखनेका कारण समझमें नही आता। उसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि चत्य अधिकारकी मूल गायाओका प्रमाण सौ के लगभग और पांचर्वे अधिकारकी मूल गाथाओका परिमाण सत्तरके लगभग होनेसे उन अधिकारी को शतक और सित्तरी नाम दिया गया। किन्तु इससे तो यही प्रमाणित होता है कि उक्त दोनो अधिकारोंके मूल शतक और सित्तारी नामक प्रकरण है अल मूल विवाद इस बात पर रह जाता है कि वे दोनो प्रकरण भी उन पर भाष्य रचने वाले पवसग्रहकारकी ही कृति हैं या किसी दूसरे की कृति हैं ? इस विवादके समाधानके लिये हमें उक्त प्रकरणोंको ही देखना होगा।

प० स० के प्रथम दितीय और ततीय अधिकारके आदिमें ग्रन्थकारने केवल एक गायाके द्वारा मगलपूर्वक विषयवणनको प्रतिज्ञा करके प्रकृत विषयका प्रतिगायन प्रारम कर दिया ह और उन अधिकारों अन्तमें कोई उपसहार तक नहीं
किया। किन्तु चौने अधिकारके आदिमें तीन गायाएँ मगलक्ष्पमें हैं। प्रथम गायामें
श्रुतज्ञानने पद कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है और तीसरी गायामें जो शतकको प्रयम
गाया है वृष्टिवादसे कुछ गायाओको कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। पहले अधिकारोंका
कथन दृष्टिवादसे आधार पर नहीं किया गया और चौषेका कथन दृष्टिवादके
आधार पर किया गया ऐसा मेद नयो ? इस अधिकारके अन्तकी तीन गायाओं प्रम्थकारने अपने कथनको कमप्रवादक्यों श्रुतसमुद्रका निस्यन्द कहा है और लिखा
है मुझ अल्पमितने यह बन्ध विधान सस्तेपसे रचा, विशेष निपुण उसे पूरा करके
कथन करें। अपनी कतिके एक अवान्तर अधिकारके अन्तमें कोई ग्रन्थकार ऐसी
बाल नहीं कहता। यही बात प्रथम अधिकारमें भी पाई जाती है। किन्तु उसके

बांन्समं वाधिकार होनेसे दश प्रकारका उपसहार उपित भी हो सकता है किन्तु बीचके केमल एक चतुर्य अधिकारके जन्तमें इस प्रकारकी बात कहना, जो प्रन्यकी समान्ति के लिये ही उपयुक्त हो सकती है, इस बातको सूचित करती है कि शतक नामके किसी स्वतन प्रवरणका सग्रह इस अधिकारमें किया गया है उसीके कारण अधिकारका नाम 'शतक' रखा गया है । और यही बात सित्तरीके सबबमें समझनी चाहिये। ऐसी स्थितिमे ये दोनो प्रकरण उस प्यसग्रहकारके नहीं जान पडते जिसने प्यमग्रहके आदिके तीन अध्याय रचे ये न्योकि उनमें नकहीं दृष्टि-वादका उल्लेख है और न अपनेको म दमित बतलाकर उसके संशोधनादिकी बात कही गई है।

प० फूल बन्द्रजी सिक्कांतशास्त्रीने स्वे० सितरीके अपने अनुवादकी मूमिकार्से एक बात कही ह कि शतक और मित्तरी की अन्तिम गाथाओं मे कुछ साम्य प्रतीत होता है । यथा—

वोच्छ पुण सखेव णीसद विद्वीवादस्स ॥१॥ सित्त० कम्मप्यवायसुयसागरस्स णिस्सदमेत्ताको ॥१०४॥ शतक

x x x

जो जत्य अपिडपुण्णो अत्यो अप्यागमेण बद्धोति । त समिऊण बहुसुया पूरेऊण परिकहतु ।१७२१।—सप्त० बधविहाण समासो रहमो अप्यसुयमदमहणावि । त बधमोन्स्रणिखणा पूरेऊण परिबहेति ।११०५॥—शतक

प०षी का कहना ह कि 'इनमें 'णीसंद' अप्पणम, अप्यसुयमंदमइ, 'पूरेऊण परिकहतु' ये पद ध्यान देने योग्य हैं। ऐसा साम्य उन्ही ग्रन्थोमें देखनेको मिलता है जो बा तो एककतृ क हों या एक दूसरेके आघारसे लिखे गये हों। बहुत संभव है कि शतक और सप्तितकाके कर्ता एक हो'।

उक्त साम्यके आशार पर पण्डितजीकी उक्त सभावना अनुचित तो नहीं कही जा सकती । किंतु शतकको कर्मप्रकृतिकारकी कृति माना जाता है और कम-प्रकृति तथा सित्तरीके कथनोमें मतभेद है। अत कर्मप्रकृतिकारकी कृति तो सित्तरी नहीं हो सकती । यदि शतक कमप्रकृतिकारकी कृति नहीं है जैसा कि सदेह प्रकट किया गया है तो शतक और सित्तरी एक व्यक्ति की भी कृति हो सकते हैं क्योंकि दोनोमें कोई मतभेद दृष्टिगोचर नहीं हुआ। किंदु इस सम्बन्धमें विद्येष प्रमाणोंके सभावमें कोई निर्णय कर सकना शक्य नहीं है।

<sup>\$ 80 80 +</sup> 

पंचसमृकी स्थिति पर विचार करनेके लिए एक बात और भी उल्लेखनीय है। और यह है उसमें पुनरुक्त गायाओं का होगा और उनकी सस्था भी कम महीं है। इस दृष्टिसे शतक नामक चौथा अधिकार उल्लेखनीय है जिसकी वाचाएँ तीसरे और पांचवे अधिकारमें पाई जाती हैं। इस पुनरुक्तिका कारण है कि जो कथन चौथे में आया है वह तीसरे और पांचवें में भी आया है। और उसके आनेका कारण यह है कि कमस्तव और बन्धशतकमें तथा शतक और सित्तरीमें कुछ कथन समान है।

कमस्तवकी गा० १३ आदिमें बन्धव्यु च्छितिका कथन है और उघर शतककी गाथा ४६में बन्धच्यु च्छित्तिका कथन है, उसको आधार बनाकर पैचसंग्रहकारने तीसरे आधकारकी बन्धव्यु च्छितिवाली गाथाएँ चौथे अधिकारमें भी लाकर रख दी हैं।

इघर शतककी गा० ४२ ४३ में कमोंके बन्धस्थानीका कथन है। उसके भाष्यरूप मे प्यसग्रहकारन बहुत सा कथन किया है। उधर सप्तिका २४में भी बही कथन हानेसे प्यसग्रहकारने उनके ज्यारूपा रूपसे चौथे अधिकारकी गाथा पाँचवे अधिकारमें छाकर रख दी है। इसी तरह दशनावरण कमके बन्धादिका कथन पाँचवे अधिकार प्रारभमें भी किया है। और आगे भी किया है। इसमे उसमें भी 'पुनदक्तता' आ गई है।

इससे प्रथम तो इस बातका समथन होता है कि कमस्तव, शतक और सिलारी पचसमहकारकी कृति नहीं हैं किंतु उन्हें उन्होंने अपनाकर उनपर अपने भाष्यकी रचना की है। यदि वे एक ही अयिक्तकी कृति होते तो उनमें पिष्ट-पेषण न होता। दूसरे, उन्होंने उन्हें पृषक-पृथक प्रकरणके रूपमें रचा होना चाहिए। इसीसे एक प्रकरणकी गायाओको दूसरे प्रकरणमें रखते हुए उन्हें सकोच नहीं हुआ और इसीसे समग्र अन्थमें न अन्थका नाम मिछता है और न एक अखण्ड ग्राथके रूपमें ही उसकी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने स्वय अथवा पीछसे किसीने उनको सम्बद्ध करके पचसाग्रह नाम दे दिया है। जैसे सिद्धांत ग्रन्थ पटखण्डागमको भूतबिछने कोई सामूहिक नाम नहीं दिया और घवख्य-कार वीरसेनस्वामीने उसके खण्डोंके नामस ही उसका निर्देश किया और पीछसे छैं खण्ड होनके कारण पट्खण्डागम नाम दे दिया गया। वैसे ही उक्त पाँचों प्रकरण प्रारमों मिन्न २ थे। पीछे उन्हें पचसग्रह नाम दे दिया गया जान पड़ता है। इसीसे वीरसेनस्वामीने जीवसमासे प्रकरणका ही निर्देश किया है, सामूहिक नाम पचसग्रहका निर्देश पूरा नहीं किया। उसपर से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वीरसेनस्वामीके पहचात्र ही किसीने उसे पचसग्रह नाम दिया होगा।

#### रंचनाकाल

१, पं॰ झाशाधरजी ने अपनी मूलारावना वर्षण नामक टीका में मगवती आराधना की गाया २१२४ की टीकार्ने 'तथा चोक्तं पंचसंग्रहें' करके छै शाखाएँ पवसग्रह के तीसरे अधिकार के अस्त में इसी कमसे अवस्थित हैं जोर जनकी कम सख्या ६०-६५ हैं । प॰ आसाधर जी विक्रमकी सेरहवी शताब्दी में हुए हैं। अस यह निश्चित हैं कि उससे पहले पंच-सग्रहकी रचना हो चुकी थी।

२ आचाय अभितगति ने वि॰ स० १०७२ में अपना सस्क्रुत पंचसंग्रह रचकर पूर्ण किया था। यह सस्कृत प० स० उक्त प्राकृत पक्सअहको ही सामने रखकर रचा गया है। अत सह निष्चित है कि वि० स० १०७३ से पूर्व उसकी रचना हो चुकी थी।

३ झावार्य वीरसेनने अपनी घवला टीकामें औ बहुत सी गावाएँ पवसंबद्धसे उद्धृत की हैं वे गावाएँ घवलामें जिस कमसे उद्धृत हैं प्राय उसी कमसे
प० संग्में पाई जाती हैं। अधिकाश गावाएँ पं० स०के अन्तर्गत जीव समास
नामक प्रकरण की हैं। यद्यपि बीरसेनने 'पचसम्रह'का नामोल्लेख नहीं किया है
किन्तु एक स्थान पर जीवसमासका उल्लेख किया है। अत यह जीवसमास पंच
संम्रहके अन्तगत जीव समास ही हानाचाहिए। तबा कुछ गावाएँ प० संग्के बीचे
शातक नामक अधिकार की हैं। शतक नामक अधिकारमें एक शतक नामक
प्रकरण सगृहीत है यह हम पीछे बतला आये हैं। ऐसी स्थितिमें यह सन्देह
होना स्वामाविक है कि गावाएँ उस शतक प्रकरण से ही तो सीघे उद्धृत नहीं की
गई। यद्यपि वे गावाएँ उस शतकमें भी हैं किन्तु उनमें से एक गावा ऐसी भी है
जो उम शतक में नहीं ह किन्तु प० स०के अन्तर्गत शतकमें है। वे तीन गावाएँ
इस प्रकार हैं—

चहुपञ्चक्ष्मो बचो पढमे उवरिमित्ए तिपञ्चक्षो । मिस्सम विदिओ उवरिमदुम च सेसेमदेसिन्हु '। उवरिस्लपंचए पृण दुपञ्चको जोग पञ्चको तिष्णं । सामण्ण पञ्चया खडू बट्ठण्ण होति कम्माण ।। पणवण्णा इरवण्णा तियाल काबाल सत्ततीसा य । चडुनीसदु वातीसा सोलस एगूण बावं णव सत्तं।।

--(बट्स॰ पु॰ ८, पु० २४)

इनमें शुरूकी दो गायाएँ शतक प्रकरणमें भी हैं। किन्तु प्रक्रिक ये तीनों वाषाएँ उसके चौथे अधिकारमें इसी क्रमसे वर्शमान है और उनकी क्रमसंख्या ७८, ७९, ८० है। क्वजित् पाठ भेद हैं। स्था—'उवरिप्ततिष्' के स्थानमें 'अणं-

तरतिए' 'सेसेगदेसिन्ह' के स्थान 'देसेक्कदेसिन्ह' और 'इरवण्णा' के स्थास में 'पण्णासा'। किन्तु उनमें बाखयभेद नहीं है। अत ये गायाएँ पचसग्रहसे ही उद्युत की गई होनी चाहिए।

इसी तरह घवलामें एक और गाथा इस प्रकार र द्घृत है--एयवसेलोगाइसव्वपदेसेहि वस्मणो जोगा। बधइ जहुत्तहेदू सादियमहणादिय वा वि ।।

(यटसा॰ पु० १२ पु० २७७)

यद्यपि यह गाथा शतक प्रकरणमें भी है किन्तु उसमें 'एयपदेसोगाढ' पाठ है। और प० स० में एयक्खेलोगाढ पाठ (गाया स० ४९४) है। अत यह भी उसीमे चद्पृत की गयी होनी चाहिए।

उक्त उद्धरणो से प्रकट ह कि धवलासे पहले पचसग्रहकी रचना हो चुको थी। चूँकि घवला विक्रमकी नौंदी जलाब्दीमें रचकर पूण हुई थी। अत पचसग्रह उससे पहले रचा जा चुका था।

४ शतक गाया ९३ में पाठ हैं— 'आउनकस्स पदेसस्स पत्र मोहस्स सत्त-ठाणाणि । और प॰ स॰ के शतकाधिकारमें पाठ हैं— 'आउनकस्स पदेसस्स छन्न मोहस्स णव दुठाणाणि । शतकचूणिमे 'अन्न पढित' करके पञ्चसग्रहोत्त पाठ भेद को उद्भृत किया है। अत यह सिद्ध ह कि चूणिकार पञ्चसग्रह से परिचित थे। इतना ही नहीं, श॰ चू॰में पञ्चसग्रह से गाथाएँ भी उड़त की गई है।

गुणस्थानों के बणन में (ग॰ गा॰ ९) नीचे लिखी गाया उद्भृत है-

सद्हणासद्हण जम्स जीवस्स होइ तज्वेसु । विरयाविरएण समी सम्मामिच्छोति णादम्बो ॥ यह पवसम्रह के प्रथम अधिकारकी १६९वी गाया है ।

यदि ये गायाएँ अन्यत्रसे सगृहीत की गयी हों तब भी उक्त उद्धरणसे तो यह स्पष्ट ही ह कि चूणिकार के सम्मुख पचसग्रहकारका मत था।

मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिरसे प्रकाशित वूणिसहित सित्तरीकी प्रस्तावनामें लिखा है—'परन्तु शतक लघुवूणिका कर्ता श्रीवन्द्रिषमहत्तर छे एविषेनी उल्लेख खमात श्रीशान्तिनायजी ताडपत्रीय भडारनी प्रतिना अन्तमा मलता नीचेना उल्लेखना आधारे जाणी शकाय छे—'कृतिराचाय श्रीवन्द्रमहत्तरशिताम्बरस्य 'शतकस्य ग्रन्थस्य'। उसमें उस पत्रका फोटु भी दिया है।

१ 'अन्ने पढंति 'आउनकस्म पदेसक्ष्म छ सि'। जन्मे पढंति--'भोइस्स णव उ ठाण्णाणि'। श० भू० गा० ९३।

भत जब शतकचूणि चन्द्रिय महत्तर रिवत है तो स्पष्ट है कि उनके द्वारा रिवत पञ्चसग्रहसे प्रकृत पंचसग्रह प्राचीन है और सम्भवतमा उसीसे उन्हें शत-कादि वन्योके आभारपर पचसग्रह रचने की भेरणा भिली होगी। यसपि चन्द्रिय का भी समय सुनिश्चित नहीं है फिर भी उसकी स्थिति चिन्स्य है। ५ अकलक देवके तत्त्वायवातिकमें नीचे लिखी दो गांधाएँ उद्दूत हैं—

> सम्बद्धियोण मुक्कस्सगो दु उनकस्स संकिलेसेण । विवरीयेण जहण्णो आउगतिगयक्ज सेसाण ॥—(त० वा०, पू० ५०७) शुभपगदीण विसोधिए तिन्यमसुहाण सकिलेसेण । विपरीये दु जहण्णो अणुभागो सम्बपगदीण ॥—(त० वा० प० ५०८ )

ये दोनो गाथाएँ पजसग्रहके चतुथ शतक नामक अधिकारकी क्रमश ४१९ और ४४५वी गाथाए है। किन्तु ये दोनो गाथाएँ शतक प्रकरणमें भी वतमान हैं और उनका नम्बर क्रमश ५७ और ६८ है। अत यह कहा जा सकता है कि ये गाथाएँ शतक प्रकरण से न लेकर पञ्चमग्रहसे ही ली गई है इसमें क्या प्रमाण है? इस सन्देहको दूर करनेके लिए पजसग्रह और तत्त्वाथवार्तिक मे निर्दिष्ट सैद्धान्तिक चर्चाम उतरना होगा।

शतक प्रकरणकी ७वी गाथामें सज्ञी पर्याप्तक पन्द्रह साग बतलाये हैं। शतक वूर्णिमें उसका खुलासा करते हुए लिखा है कि'— एक अर्थात् सज्ञी पर्याप्तक पन्द्रह योग होते है— मनोयोग ४, बचनयाग ४, औदारिक, वैक्रियिक और आहारक काययोग तो प्रसिद्ध ही है। औदारिक मिश्रकाय योग और कामणकाययोग सयोग केवलीके समुद्धातकालमें होते है। विक्रियक मिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाय योग।विक्रिया करनेवाले तथा अहारक शरीर उत्पन्न करनेवालोके होता है और वे पर्याप्तक ही होते हैं। इस तरह पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियक मिश्र भी माननेसे सक्की पर्याप्तक के पन्द्रह योग शतकमें बतलाये है। किन्तु पचसग्रहनत उनत शतकवाली गाग्रामे पण्णरसकी जगह 'चंचदस' पाठ है जो बतलाता है कि संज्ञी पर्याप्तक चौदह योग होते हैं, वैक्रियिक मिश्र काययोग नहीं होता। प० स० की भाष्य

१ ध्रम्मस्मि सन्तिपण्यत्तामिम पन्तरस नि योगा भवित । मणयोग (गा) वहजीय (गा) ५४' मोरालिय वैद्याब्य अहारक कायजोगा पसिदा, ओरालियमिश्सकायजोगो कम्मदग सायजोगो थ सयोगकोविक पहुच्च समुग्यायकाले कम्मति, वेद्याब्य मिस्सकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो य वेद्याब्य आहारमे विद्याबन्ते आहारयन्ते त पहुच्च, ते प्रवास्ता स्वा '—-क्षा पृ०, पृ० ६ ।

१ सन्नि अपन्तरीसु वेदन्वियमिस्स काय जीवी है। सम्मीतु युक्तेसु व चत्रदस जीवा सुमेवना ॥४२॥—सं० सं० ४।

# वे५० , जैनसाहित्यका इतिहास

गाथामें उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सजी अपर्याप्तको में वैकिथिक मिल्ले काय योग होता है जौर सजी पर्याप्तकोमें चौवह योग होते हैं।

इस तरह दोनोमें सन्नी पर्याप्तके वैक्रियिक मिश्रयोगके होने और न होनेको लेकर मतभेद हैं। किंतु लक्ष्मणसुत ढडडा और अमित गति बाचार्यने अपने पं० स० में सानी पर्याप्तकके पन्द्रह ही योग बतलाये हैं। मुझे इसका कारण लक्ष्मणसुत ढडढापर वतन्नाथवार्तिकका प्रभाव प्रतीत होता है। अभित्गतिने तो उन्हीका अनुसरण किया है।

बकलक देवने स्वामिभेदमे शरीरोम भेद करते हुए बतलाया है कि औदारिकृ तियळ्व मनुष्योके होता हूं, वैक्रियिक देव नारिकयोके होता है और किन्ही
तैबस्कायिक, वायुकायिक, पळ्चेन्द्रिय तियळ्च तथा मनुष्यो के होता है। अकलक
देवने अपने इस कथनपर षटखण्डागम के जीवस्थानका प्रमाण देकर यह आपत्ति
शकाकारके द्वारा उठाई है कि जीवस्थान मे तो काययोग के स्वामियोका कथन
करते हुए जोदारिक काययोग और औदारिक मिश्रकाययोग तियळ्च मनुष्योके
तथा वैक्रियिक काययोग और वैक्रियिक मिश्रकाययोग तियळ्च मनुष्योके
तथा वैक्रियिक काययोग और वैक्रियिक मिश्रकाय योग देव नार्राकर्योंके कहा है
यहाँ आप तियळ्च मनुष्योके भी कहते हैं। यह बात तो आगम विश्वद्ध है। इसका
उत्तर देते हुए अकलकदेवने कहा कि—'यह कथन अयत्र मिछता है ज्याख्या
प्रज्ञान्तिवण्डकोंमें शरीरके भेदोका कथन करते हुए वायुके औदारिक वैक्रियिक,
तैजस और कामण चार शरीर कहे हैं। और मनुष्यो के पाँच।' मनुष्योके पाचों
शरीर माननेसे ही सत्री पर्यान्तक पन्द्रह योग हो सकते हैं, अन्यथा नही।

ढडडाने प्राकत पत्र शाग्रहका संस्कृत अनुवाद करते हुए भी पत्रसम्महगत पाठकों छोडकर मूल शतक प्रकरणका पाठ क्यो रखा, यह अकलंक देवके तत्त्वाथ वर्गतिकके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता ह उन्हें अकलकदेवनाली बात जैंगी ।

१. दी चतुर्षु नवस्वेक समस्ता संति सिक्कान । जीवस्थानेषु विक्षेया योगा योगविद्यारदै ।।१०।। तदित्थम् मिक्किन पर्याप्ते पर्च दश योगा ।— स० प० सं०, प्र० ८२ ।

१ 'स्वामिमेदादन्यत्वम्—जीदारिक तिर्यंड् मनुष्याणाम्, नैक्कियकी । देवनारकाणाम्, तेजी वायुकायिकपञ्च द्वियतिर्यंड् मनुष्याणाणाञ्च कंपाञ्चित् । अज्ञाह चोदक —जीवस्थाने योगमक सप्तविधकाययोग्रवामिप्रक्रपणाया औदारिकमिश्रकाययोग औदारिकमिश्र कंपाथोगञ्च तिर्यञ्चमनुष्याणां विकित्यकयोगो विकियक मिश्रकाययोगञ्च देवनाराकाणाम् उक्त , वह तिर्यंड मनुष्याणामप्रीस्युच्यते । ताददमार्णविक्दमिति । अत्रोच्यते—न अन्य त्रोपदेशात् । व्याख्याप्रहसिदण्डकेषु शरीरम गे वायोदीतारिकवैक्तियकतेजस कार्मणानि चत्वारि शरीराण्युक्तानि, मनुष्याणां चेच ।

श्रद्धा अकलंक देवके अकत जात होते हैं उन्होंने अपने पण संग्रहके लन्कमें अकलक देवके लगीयस्थ्य से एक कारिका उद्धृत की है। उन्हें अलकलक देवका कथन ही उपित प्रतीत हुआ। अद्वाका ही अनुसरण अभितयिने किया। और पद्मसग्रहकारके सामने अकलकदेवका वार्तिक नहीं या क्योंकि पद्मसग्रहकी रचना वार्तिक से पहले हो चुकी थी। अत उन्होंने 'चउदसं पाठ रखना ही उपित संग्रह्मा क्योंकि जीवदाय के अनुसार नहीं पाठ उपमुक्त था।

अत पचसंग्रहकार अकलंक देवके पूर्ववर्ती होने चाहिए। अकलंकदेश विक्रम की आठवीं शताब्दीसे परचात्के विद्वान् नहीं हैं। अन पञ्चसंग्रहकी रचना विक्रमकी बाठवीं शताब्दीसे पूर्व होनी चाहिए।

### चन्द्रिष महत्तरकृत पच सग्रह

दिगम्बरीय प्राकृत पञ्चसग्रहकी तरह व्वेताम्बर परम्परामें भी एक पैपंच-स ग्रह नामक महत्वपूण ग्रंथ है। जिसपर पञ्चसग्रहकारकी एक स्वोपञ्च सस्कृत वृत्ति भी है। तथा आचाय मलयगिरिकृत सस्कृत टीका है। यह भी कम प्रकृति आदि की तरह प्राकृत गाथाबद्ध है।

उसकी प्रथम गाथाम वीर प्रभुको नमस्कार करते हुए पचसग्रहको कहनेका प्रतिक्रा की गई है और उसे महाथ तथा यथाय कहा है । गाथा वोमें पचसग्रह नामकी साथकता बतलाते हुए कहा है कि चूँकि इस ग्रन्थमें शतक आदि पाँच ग्रन्थोंका यथायोग्य न्यास किया गया है अथवा इसके पाँच द्वार हैं इसलिए पचसग्रह नाम साथक है।

शतक आदिसे कौनसे पाँच ग्रम्थ ग्रम्थकारको खगीष्ट थे वह उन्होंने स्वयं प्रकट नहीं किया। टीकाकार मलयगिरि ने पचसग्रह शब्दकी व्याक्या करते हुए लिखा है—'शतक', सप्तिका, कथाय प्राभृत, सत्कम और कर्मप्रकृति इन पाँच ग्रम्थोंका अथवा<sup>8</sup> योग उपयोग विषयक मार्गणा, बन्धक, बन्धक्य कन्ध हेतु और बन्धविधि, इन पाँच अर्थाधिकारोंका जिस ग्रम्थों सग्रह है वह पचसग्रह है।

शतक, सप्ततिका, कवाय प्रामृतका परिचय तो पोछ कराया जा चुका है !

१ स्वोपङ्कृति तथा मरुथगिरिकी टीकाके साथ पञ्चस मह मुक्तावाई शानमन्दिर डपीई (अहमदावाद) से प्रकाष्टित ही मुका है।

२ सबसाइ पञ्च नंबा जहारिहें जेग एत्य संखिता । दाराणि पञ्च जहना तेण जहसंबास मिहाणसिर्ण तारा।'---पं • सं० 1

१ 'पञ्चानां श्रतक-सप्ततिका-कषायपामृत-सत्कर्म-कर्मप्रकृतिकवणानां प्रन्यानां अथवा पञ्चानासर्वाविकाराणां वोगोपयोगविक्यसर्गणा--वंश्वक-कर्मचेतु-अन्य्विषि सञ्चणाना संग्रह पञ्चसंग्रहः ।'--व ० सं ० ही ०, १० हरु ।

किन्तु सरकर्म ग्रन्थसे हम परिचित्त नहीं हो सके । मलयगिरिने अपनी सप्ततिका टीकामें उससे एक उद्धरण भी दिया है। सम्भवतया मलयगिरिका यह उद्धरण सप्ततिका चूणिका ऋणी है क्योंकि उसमें यही उद्धरण 'सतकम्मे भणिय' कहकर दिया गया है। 'सतकम्म'का संस्कृत रूप सत्कम होता है।

षटखण्डागमका परिचय कराते हुए सतकम्मपाहुड या सत्कमप्रामृतके विषय-में प्रकाश डाला गया है। सत्कम उससे भिन्न होना चाहिए क्योंकि इसके उसत उद्धरणमें बतलाया है कि क्षपक श्रेणि और क्षीण कथाय गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलाका उदय नहीं होता। श्वेताम्बर कम साहित्यमें इस विषयमें दो मत पाये जाते है। कमप्रकृति, सप्तिका और सत्कमके अनुसार उक्त गुणस्थानमें निद्रा प्रचलाका उदय नहीं होता। किन्तु प्राचीन कमस्तव तथा प्राकृत पचसप्रहके अनुसार होता है। दिगम्बर कम साहित्य म यह मतभेद नहीं पाया जाता। उसमें क्षीणकथायमें निद्रा प्रचलाका उदय माना है। अत दिगम्बरीय सतकम्म पाहुडसे स्वेताम्बरी 'सन्तकम्म' भिन्न होना चाहिए।

तीसरी गाथामें ग्रन्थकारने ग्रन्थके योग उपयाग मागणा बन्धक, बन्धस्य, बन्धहेतु और बन्धविधि इन पाँच द्वारोंका निर्देश किया ह और तदनुसार हो आगे कथन किया है। अर्थात प्रथम द्वारों योग और उपयोगका कथन गुणस्थान और मागणा स्थानोमें किया है। जैसा कि सक्षेप रूपमें शतकके प्रारम्भें पाया जाता है। दूसरे द्वार में कमका बन्ध करनेवाले बन्धक शीवोका कथन ह। प्रथम दो गाथाओं के द्वारा प्रश्तात्तर रूपमें जीवका सामान्य कथन है—जीव किसे कहते हैं? औपश्मिक बादि माबोसे स्युक्त द्वयको। जीव किसका स्वामी है? अपने स्वरूप का। किसने उन्हें बनाया है? किसीने भी नही बनाया। कहाँ रहते हैं? शरीरमें अथवा लोकमें रहते हैं। कवतक रहते हैं? सबदा रहते हैं। कितने भावोसे युक्त होते हैं? आगे सतपद प्ररूपणा, इन्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पश्चन, काल, अन्तर, साथ, भाव और अल्पबहुत्व इन नो अमुयोगोके द्वारा जीवका कथन है।

तीसरे बन्धद्वारमें आठो कमों और उनके उत्तर मेदोंका कथन है। आठों कमोंकी प्रकृतियोको बतलानेके प्रश्चात ध्रुवबन्धी, अध्रुवबन्धी, ध्रुवोदयी, अध्रुवोदयी, सब्ध्रुवोदयी, सवधाती, देशघाती, शुभ, अध्रुभ, तथा क्षेत्रविपाकी, भविपाकी, पुद्गल विपाकी प्रकृतियोको बतलाया ह। इस तरह कर्मप्रकृतियोका विविध रूपसे कमन तीसरे द्वारमें है।

१ तदुक्त संस्क्रमग्रन्थे— निष्दादुगस्स उदओ खीणगखवगे परिच्यज्ज'। —सप्त० दी०, ४० १५८ ।

र स॰ चू॰, पू॰ ७।

१ इस चर्चा के लिए देखो-सि. चू॰ पृ० ७की टिप्पणी।

यौथे बन्बहेतु द्वारमें कर्मबन्धके कारण निम्बास्य, क्विरिति, क्वाय और मीय तथा उनके वेदोंका कथ्य वंगपूर्वक किस्तारदे किया है। खूँकि परोबह भी कर्मोंके उध्यसे होती हूँ इसलिए बन्तमें परीबहोंका थी कथन तीन वाषाओं से किया है। स्वोधक बृत्तिमें नम्नताका कोई बच सम्बदायपुरक नहीं किया है बैसा कि मक्तयगिरि ने अपनी टीका में किया है।

पाँचवें बन्धविधि द्वारमें बन्धविधिके साथ ही उदय, उदीरणा और सत्ताकां भी कवन किया है क्योंकि बद्धकमका उदय होता है, और उदयप्राप्त कर्ममें अनुदय प्राप्त कर्मका प्रक्षेपण करनेको उदीरणा कहते हैं। और जिस कर्मका उदय अथवा उदीरणा नहीं होते वह सत्तामें रहता ह। अतः बन्धके साथ उदय उदीरणा और सत्ताका कवन किया गया है। अत ये द्वार बडा है इसमें बन्धके चारो भेदोका कवन होनेके साथ ही साथ उदय उदीरणा और सत्ताका भी कथन है। इस तरह पंचसबहके पाँचों द्वार समाप्त हो आते हैं। और उनके साथ ही अन्यका पूर्वार्ष हो आता है।

उत्तरार्धमं कर्मप्रकृतिमं कवित आठों करणोंका स्वस्य प्रतिपादित है। इसके प्रारम्भमं पञ्चलप्रहकारने श्रुतघरोंको नमस्कार किया है। किन्तु उन्होंके यह नहीं कहा कि मैं कमप्रकृतिका कथन करता हैं। टीकाकार मस्त्रयनिरित्ते प्रथम गाथाको उत्थानिकामें कहा है—'अव' कमप्रकृति सप्रहको कहना चाहिए । कमप्रकृति महान् वास्त्रान्तर है। उसे हमारे जैसे अस्पवृद्धि केवस्र अपनी वृद्धिके प्रभावसे सप्रहीत करनेमें असम्य 'हैं किन्तु कमप्रकृति प्रामृत सादि चास्त्रोके पारगामी विधिष्ट श्रुतघरोंके उपदेशको परम्पराके साहाय्यसे कर सकते हैं। इसीसे ग्रन्थकारने श्रुतघरोंको नमस्कार किया है।

इसका विषय परिचय करानेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी रचना शिवशामप्रणीत कर्मप्रकृति तथा उसकी चूणिको सामने रखकर उसीके अनुसार की गयी है। बोनोंका मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जातो है। अन्तिम भागमें सप्तितिका का अग्रह किया गया है। अत सप्तितिकामें को विषय प्रतिपादित है कही इसमें मी है।

१ 'निम्निकण सुव्हराणं बोच्छं करणाणि वथणार णि । संकमकरणं बहुतो व्यवहित्तमं उद्यव संते वं । १।। मक्त्यदी०—सन्मति कर्मप्रकृतिसंग्रहोऽसिकातच्य । कर्मप्रकृतिकच कारणान्तरं महर्तिः च' ततो न मादृषीरव्यमेवोभिः स्वयतिप्रकावत संवदीतं ज्ञावयते । किन्तु कर्मप्रकृति माभुतावि व्यास्थानं प्रतिप्रकृति विश्वक्षम् तवरोडे क्षप्रारम्पर्यतः सरीऽनद्दनं ते नमस्कर जीवाः—पं० सं० उत्तर ।

#### ग्रन्थकारके द्वारा निर्दिष्ट ग्रन्थ

पचसग्रहकारने अपने मूलग्रन्थमें 'सयगाई पचगंथा' करके शतक आदि जिन पाँच ग्रन्थोका संग्रह करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमें से खतकके सिवाय खेषोका नाम नहीं बतलाया, यह हम ऊपर लिख आये हैं। फिर भी पचसग्रहके पयवेक्षणसे यह निष्चित है कि शेष चार ग्रन्थोमें से दो अवश्य ही कमप्रकृति और सप्तिका हैं। शेष दोका प्रश्न विवादग्रस्त है। मलग्रगिरिके अनुसार वे कसायपाहुड और सरकम हैं। कसायपाहुड के सम्बन्धमें कोई ऐसा उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया जिसके आवारपर उसकी विधि या निषेषपर जोर दिया जासके। किन्तु सत्कमके सम्बन्धमें तो यह कहा जा सकता है कि पचसग्रहकारके द्वारा निर्विष्ट पाँच ग्रन्थोमें उसकी स्थित सदिग्ध है क्योंकि पचसग्रहकारने उसके मतके सामने कमस्तवका मत मा य किया ह। तथा एक स्थानपर वस्त्राहकारने उसके मतके सामने कमस्तवका मत मा य किया ह। तथा एक स्थानपर वस्त्राहकारने उसके मतके सामने कमस्तवका मत मा य किया ह। तथा एक स्थानपर वस्त्राहकारने उसके मतके सामने कमस्तवका अवश्य हाना चाहिए।

सप्तितिका और कमस्तवके सिवाय पचसग्रहकारने अपनी वृत्तिमें प्रज्ञापना और जीवसमासका उल्लेख किया है। दोनो ही प्राचीन ग्रन्थ है और उनमें प्रकृत ग्रन्थमें चिंचत कुछ विषय मी पाये जाते हैं। फिर भी पाँच ग्रन्थोमें उनके होने की सम्भावना कम है।

#### पञ्चसग्रहकारका अन्य कामिको तथा सैद्धान्तिकोसे मतभेद

पंचसग्रहकारने यद्यि अपने श्रन्थ पचसग्रहमें पाँच ग्रन्थोका सकलन किया है तथापि उन्होने एकान्त रूपसे अनुसरण नही किया। अनेक विषयोंमें उनका अन्य कार्मिकों तथा सैद्धान्तिकोंसे मतभेद प्रकट है। नीचे उसीको बतलाया जाता है।

१ पंचसग्रह (गा० १७) सम्यग्निध्यादृष्टि गुणस्थानमें दस योग बतलाये हैं। मलयगिरिने उसकी टीकामें यह शका उठायी है कि वैक्रिय लब्जि सम्पन्न

१ 'कर्मस्तवभणेता तु क्षीणमोहेपि हिचरमममयं यावित्रद्वाप्रचलयोक्दयमिच्छति । तथा चोन्त कर्मस्तवे—'निद्दापयलाण तहा खीणदुचिरिमी उदयवोच्छेओ' । इति । तत स्तन्मतेन निदाप्रचलयोगि खीणमोहगुणस्थानकहिचरमसमयं थावदुदओ बेदितच्य ।'— प० स ० मलयटी०, मा० १ प० १९५। 'एतच्चाचार्यण कर्मस्तवाभिप्रायेणोक्तम् सस्कर्मप्रथायभिप्रायेणे तु क्षपकक्षीणमोहामां चतुर्णमिनोदयो न पञ्चानामाप । तदुक्त मत्कर्मप्रथे— निद्दादुगस्स उदओ खीणगखनगे परिचजन ।' — प०, सं॰ मलयटी० मा० २, प० २२७।

२ 'ण्वमेकादशमङ्का सप्नतिकाकारमतेन कर्मस्तवकारमतेन पञ्चानामप्युदया भवि — पं० स ०, भा० २, पृ० २२७।

पर्याप्त मनुष्य तिर्यञ्चों क सम्यागमध्यादृष्टि गुजल्यानमें विक्रिया होती है उसके पहले वैक्रियमिश्च होता है वह वहाँ क्यो नहीं कहा । उत्तर दिया गया है कि वहाँ विक्रिया नहीं होती इसलिए अथवा अन्य किसी कारणसे आचायने तथा दूसरोंने नहीं माना यह हम नहीं जानते क्योंकि उस प्रकारके सम्प्रदायका अभाव है ।

विगम्बर परम्परामें भी तीसरे गुणस्थानमें वस योग वतकाये हैं और उक्त शक्ति विक्रियाको स्वीकार नहीं किया है।

२ पञ्चसग्रह (गा॰ ९) में उपयोगका कथन गुणस्थानों में करते हुए पहले और दूसरे गुणस्थानमें पाँच ही उपयोग अतलाये हैं। शतक गा॰ ४१ में भी पाँच ही उपयोग अतलाये हैं। यही कार्मिकोंका मत है जो दिगम्बर परम्परामें भी मान्य है। किन्तु प्रज्ञापनामें विमञ्जाविषके साथ अविधिदशन भी अतलाया है। पचसग्रहकारकी कुछ बातोका विरोध मलयगिरिने स्पष्ट रूपसे अपनी टीकामें किया है। यथा—

३ गाया ४६ से ५१ तक पत्रसग्रहकारने जीवोकी कायस्थितिका कथन किया है। यह कायस्थिति प्रज्ञापनामें कथित कायस्थितिसे मेल नही खाती। अत भिलयगिरिने उसे आगम विरुद्ध मान कर अपनी टीकामें प्रज्ञापनाके अनुसार ही कथन किया है। किन्तु यह कायस्थिति व्यटसण्डागमके अन्तगत जीवट्टाणके कालानुयोगद्वारमें कथित कायस्थितिसे मेल खाती है।

४ चतुथदारकी गाथा १८ में पचसग्रहकारने चौइन्द्रियोके तीनों बेद माने हैं। <sup>3</sup>मलयगिरिने केवल एक नपुसक बेद ही लिखा है। दिगम्बर <sup>४</sup>परम्पराके अनुसार भी चौइन्द्रियपयन्तजीय नपुसकवेदी ही होते हैं।

५ चतुथद्वारमें ही पञ्चसग्रहकारने उत्तर प्रकृतियोक्ती जो जघन्य स्थिति स्रतलायी ह वह कमप्रकृतिसे मेल नहीं खाती। दोनोंमें अन्तर है। यथा---पञ्च-सग्रहकारने तीथङ्कर नामकमकी जघन्यस्थिति दस हजार वष बतलायी ह। तथा आहारकद्विककी जघन्यस्थिति अन्तमुहूत प्रभाण बतलायी है किन्तु कमप्रकृति आदिमें

१ 'इह मूलटीकायामन्यत्र च ग्रन्थान्तरे कायस्थितिरन्यशागमिनरोधिनी दृश्यते । ततस्तामु पेश्य प्रश्चापनास्त्रानुसारत स्त्रगाथा विषृता । अतण्य ग्रन्थगीरवमनादृत्य सर्वत्र प्रश्चापनास्त्रस्पादिश —पे० सं० मलयटी०, मा० १ ए० ८ १ ।

१ घट्लं॰, पु॰ ४। ३ प सं॰ मलय॰ टी॰, भा॰ १, पु॰ १८३। ४ क्तिरिक्ला सुडा णसुसंगवेदा एइ दियप्पहुढि जाच चलरिंदियाति ॥१०६॥—वट्लं॰ पु॰, ए॰ ३४५।

१ वर्ष च किछ निद्रापन्नकादारम्य सर्वाषां प्रकृतीनां जवन्यस्थितिपरिमाणमाचार्येण मतान्तरमधिकृत्योत्तमवसेयम्, कर्मप्रकृत्यादावन्यया तस्यामिषानात्।'—र्यं ुस् । प्रस्थ यदी । मा १, ५० २२७ ।

उनकी अधन्य स्थिति कोटी-कोटो सागर अंतरुवी है। विगम्बर परम्परामें सी यही बतलायी है।

कार्मिको और सैद्धान्तिकोंमें तो मतभेव हैं ही। कुछ बातोंको लेकर कार्मिकोंमें भी परस्परमें मतभेद है। जैसे लीणकवाय गुणस्थानमें निद्रा प्रचलाका उदय कोई मानता है कोई नहीं मानता। कर्मप्रकृतिकार और सप्तिकार नहीं मानते। किन्तु प्राचीन कर्मस्तव और सदनुयायी पञ्चसग्रहकार तथा विगम्बरा- बाय मानते हैं। किन्तु पञ्चसग्रहकारने अपने सप्तिका प्रकरण में सप्तिका सग्रह करते हुए दोनोंका निर्देश कर दिया है। दूसरा मौलिक मतभेद अनन्तानु- बन्धी कथायकी उपसमना और विसंयोजनाको लेकर है कर्मप्रकृतिकारका मत कि अनन्तानुबन्धीको विसयोजना हो होती है उपश्चमना नहीं होती। किन्तु सप्तिका (गा० ६१) और पञ्चसग्रहके अनुसार उपश्चमना होती है। तथापि पञ्चसग्रहमें विसयोजना भी बतलायी है।

पञ्चसग्रहकारने अपने सप्तितिका नामक प्रकरणमें गा० ९ में वैक्रियिक हयका उदय चौथे नुणस्थान तक ही बतलाया है। उसकी टीकामें भलयगिरिने लिखा ह कि वैक्रिय और विक्रय अगीपायका चौथे गुणस्थानसे आगे उदयका निषेध आचाय-ने कमस्तवके अभिप्रायानुसार किया है। स्वय तो बे देशविरत, प्रमत्त और अप्रमत्त-में उनका उदय मानते हैं।

उक्त चर्चाओसे प्रकट होता है कि पञ्चसग्रहकार कमशास्त्रके बहुत विशिष्ट विद्वान वे और अपने समयके कमसिद्धान्त विषयक सभी प्रमुख ग्रम्थोका उन्होंने अवलोकन किया था। और उन सभीके मतोंको उन्होंने अपने ग्रन्थमें स्थान दिया, फिर भी कुछ विषयोंमें उनका अपना भी विशिष्ट मत था।

#### कर्ता-

इस पञ्चसग्रहके कर्ता आचायका नाम चन्द्रचि महत्तर था । पञ्च सग्रहकी अन्तिम <sup>प</sup>गाचा तथा उसनी वृत्तिमें उन्होंने अपना नाम 'चन्द्रचि' सात्र दिया है।

१ खनगे सुदुम मि चलब थिम अबंधगिम्म खीणिमा । मस्संत चलदको पंचण्ड्वि केड इन्छिति । १४॥ — इवे० प० सं०, साम, २२७ ।

२ वर्षे पं० सं० उप०, गा० ३४ ३५।

३ 'वैकिथवैकियागोपागनिषेधस्तु अत्राचार्यैण कर्मस्तवामिप्रायेण कृतोभिवेदितच्य , न स्वमतेन स्वयं देशविरत प्रमत्ताप्रमत्तेषु तदुदयाभ्युपगमात्, स्वकृतमूळटीकाया तथा भंगभावना करणात् । प० स० २ प० २२७।

सुयदेवि पसायाओ पगरणभेयं समासओ मिण्यं ।
 समयाओ चन्दरिसिणा समद वि भवानुसारेण ।।१५६।।

और अपने नुस शादिके सम्बन्तवें कोई निर्देश नहीं किया ।

सिलरीको प्रतियोंके अन्तर्में को एक गावा नाई जाती हैं। 'बाह्या संयरीए कदमहत्तरमंयाणुसारीए'

उसमें 'चन्द्रमहत्तर' नाम जाता है। संभातके श्री झान्तिनायभण्डांचैंमें जो सतक्ष्मणिकी प्रति है उसके अन्तिम पत्रके अन्तमें यह वाक्य किसा है—'कृतिरा-चाय श्रीचन्द्रमहत्तरशितास्वरस्य'।

इन सब उल्लेखोसे बन्धाकारका पूरा नाम श्री चन्द्रीय महत्तर प्रमाणित होता है किन्तु उसके कुलगुर समय खादिके सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती।

साधारणतया उन्हें एक बहुत जाबीण आचार्य माना जाता है। 'जैनसाहित्य नी इतिहास, (पृ० १३९) में उन्हें कमप्रकृतिकारके परवात रखते हुए लिखा है—'चन्द्रपि महत्तर यदाते घणा प्राचीन समयमा चया खणाय छे। ते प्राय आ समयमा चया हुशे ऐम गणी अहीं तेमनो उल्लेख कवों छे'।

किन्तु मृतिश्री पुष्यविजयजीने 'पञ्चमकमग्रन्थ और षष्ठम कमग्रन्थ' का अपनी प्रस्तावना (पृ० १५) में 'चन्द्रिक सप्तितिकाके रचियता नहीं हैं इस बात-को स्पष्ट करते हुए उनके सम्बन्धमें दो बातें मृहेको लिखी हैं। एक-यि सप्तितिकर्ता और पचसग्रहकर्ता आचाय एक ही होते तो भाष्यकार चूक्किर आदि प्रच्योंका अल्लेख साक्षी कपसे मिलता है वैसे पञ्चसग्रह और प्रभाषमूत प्रम्मके नामका उल्लेख साक्षी कपसे मिलता है वैसे पञ्चसग्रह और प्रभाषमूत प्रम्मके नामका उल्लेख मी जरूर मिलता। परन्तु ऐसा उल्लेख कही भी देखनेमें नहीं काता। वूसर मृद्देकी बात मृतिजीने यह लिखी ह कि 'महत्तर' पद तथा वर्गीक, सिद्धित, पास्वित, चन्द्रिय आदि जैसे ऋषि पदान्य नाम सामान्यतया विश्लेख समय के होने चाहिए। आचाय चन्द्रिके समयका विचार करते समय दोनों मृहे नहीं मृक्षये आ सकते।

इसके समयका विचार करनेसे पूज वहा शतकचूणि और सप्ततिचूणिका परिचय कराया जाता है।

एक अन्य शतक'चूणि

शतक प्रत्यका परिचय पहले कराया जा चुका है। उसीपर शक्कत भाकामें यह वृष्पि रको गयी है। वृष्पिको देखनेसे प्रकट होता है कि उसका रचिता कोई बहुश्रुत विद्वान होना चाहिए, क्योंकि वृष्पिमें उद्भुत वाचामोंका बाहुत्य है ह १—एजनगरस्य वीर समाजकी मोरसे प्रकाशित सतक प्रकरणका इसच्चिके साथ प्रकाशन हुआ है।

और चर्चित विषयके सम्बन्धमें कार्मिको औच सैद्धान्तिकोमें जो मतभेद हैं उनका भी यथा स्थान निर्देश किया गया है।

यद्यपि पूरी चूर्णि प्राकृत भाषाबद्ध है किन्तु कही कही सस्कृत वाक्य मी पाये जाते हैं किन्तु उनकी विरलता ह। प्रारम्भिक गायाकी उत्थानिकामें चूर्णिकारने सम्बन्धादिका कथन करनेके लिए एक सस्कृत आर्या उद्घृत की है—

'सजा निमित्त कर्तार परिमाण प्रयोजन । प्रागुक्त्वा सवतत्राणा परचाड् वक्ता त कणयेत ।।'

प्रथम गाया में कहा है कि 'दृष्टिवादसे कुछ गायाएं कहूगा'। खूर्णिकारने दृष्टिवादका परिचय कराते हुए उसके पाच मेदोमें से दूसरे पूव अग्रायणीयके अन्तजत पचम वस्तुके बीस पाहुडोमेंसे चतुर्य कमप्रकृति प्रामतसे इस प्रन्यकी उत्पत्ति बतलायी है। चतुर्य कमप्रकृति प्रामतके चौबीस अनुयोगदारोके नाम गिनाकर उनमें से छठे अनुयोगदार बन्धनके चार भेद—बंध बंधक, बन्धनीय और बन्ध—विधानमें से बन्धविधानसे प्रकृत शतककी उत्पति बतलाई है। इससे सूचित होता है कि चूर्णि कारको इस सब उपपत्तिका परिचय था।

इसी तरह ग्रन्थमें विणित योग, उपयोग जीवसमास और गुणस्थानोका चूर्णिमें अच्छा विवेचन किया गया है जो सिक्षप्त होते हुए भी बहुमूल्य है। गाया ३८-३९की चूर्णिमें आठो कर्मों और उनकी उत्तरप्रकतियोका विवेचन भी सुन्दर है। आगे चारों बन्धों के कथन में भी चूर्णिमें बहुत विषय भरा हुआ है और चूर्णिकारने 'गागरमें सागरकी कहावत को चरिताथ किया है।

इस चूर्णिके कर्ताका भी नाम अज्ञात है। किन्तु खभातके शान्तिनाथ भण्डारसे प्राप्त शतक चूर्णिके अन्तमें उसे व्वेताम्बराचाय श्री चन्द्रमहत्तरकी कृति बतलाया ह।

किन्तु पचमग्रहके साथ चूणिकी तुलना करनेसे कोई बात प्रकट नही होती जिसके आघारपर यह निस्सन्देह रूपसे कहा जा सके कि यह चन्द्रिष महत्तरकी कृति ह।

१ प्रथम तो चूर्णिका उपोद्धात और पच-सग्रहका उपोद्धात ही भिन्न है। जहा चूर्णिमे सङ्गा निमित्त आदिका कथन ग्रन्थके प्रारम्भ में आवस्यक बतलाया है वहा पश्चस० के प्रारम्भमें मगल, प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयका कथन करके व्याख्या क्रमके ६ मेद किये हैं—और उनके सम्बन्धमें 'उक्त च' रूपमें यह क्लोक उद्गत किया है।

सहिता च पद जैव पदाय पदविग्रह । चालना प्रत्यवस्थान व्याख्या तन्त्रस्य षड्विधा ॥१॥' २ शतक वाथा १४ की वृष्यिने मिन्यात्वके सनेक मेद बतलाये हैं—एकान्त, वैनयिक, बज्ञान, सदाय, मूढ़ और विपरीत । जयवा क्रियाबाद, अक्रियाबाद, वैनयिकवाद और बज्ञानवाद । तथा नीचे लिखी दो गावाए उद्धृत की है—

> 'असियसय किरियाण अकिरियनाईण जाण चुळसीई । अम्माणि य सत्तटठी वेणह्याण च बत्तीसं ।!"' जावह्या णयवाया तावह्या चेव हॉति परसमया । जावह्या परसमया तावह्या चेव मिक्क्सा ।।'

उधर पच सग्रहमें मिथ्यात्वके पाच भेद गिनाये हैं—अभिगृहीत, अनिभगृहीत, आमिगृहीत, अमिगृहीत, अमिगृही

३ शतक गा० ५२-५३ की चूणिमें उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका कथन विस्तारसे किया है। उसमे तीथ दूर और आहारकढ़ यकी जयन्यस्थिति कमप्रकृति के अनुसार, अन्त कोटी-कोटी सागर ही बतलायी है। किन्तु पचसग्रहमें तीथ दूर प्रकृतिकी अन्तमुह्त बतलायी है।

चूर्णिमें वर्णादिचतुष्कको उत्कृष्टस्थिति बीस कोडाकोडी सागर बतलायी है भौर पचसग्रह<sup>२</sup> मे पथक २ बतलायी है । और भी उल्लेखनीय अन्तर स्थिति-बन्धके सम्बन्धमे है ।

अत इन बातोको लक्ष्यमें रखनेसे यह निर्विवाद रूपसे नही माना जा सकता कि शतकपूर्णिके कर्ता और पचसग्रहके कर्ता एक व्यक्ति है।

शायद कहा जाये कि शतक कमप्रकृतिकारकी रचना है इसलिए चूणि-कारने उसमें कमप्रकृतिके अनुसार ही स्थितिका प्रतिपादन किया होगा। किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि चूणिकारने कमप्रकृतिका भी अनुसरण नहीं किया। कर्मप्रकृति के अनुसार प्रस्थेक काकी भी उत्कृष्ट स्थितिमें मिध्यात्वकी

श्वाभिष्माहियमणियमाहित्व अभिनिवेसिय चेव । संसह्यमणामोगे मिन्छत्त पचहा
होइ ॥२॥

र सुक्किल्सुरमी महराण दस उ तह सुभ चउण्ड फासाण । अठ्याहण्य पहुड्डी अक्लि हालिद्द पुज्वाणं ॥इ३॥ इके०पं० सं० भा० १, ५० २१९ ।

वन्गु क्कोस किंद्र च मिन्छतुक्कोसयेक जं कहा । सेलाणे तु जहका वस्कासंखिनजमानूमा
 11 "७९। "—क प्र०६ बन्दन ।

उत्कृष्ट स्थितिका भाग देनेसे को कथ्य साता है उसमें पत्यका असंक्र्यातवां माग कम करमेसे उत्तरप्रकृतियोकी कथन्य स्थितिका प्रमाण आता है। और पचलंग्रहके कनुसार प्रत्येक उत्तर प्रकृतिकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें मिण्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिमें मिण्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका माग देने से जो छढ़व जाता है वही उस उत्तर प्रकृतिकी वधन्यस्थितिका प्रमाण होता है। पूर्णिमें पंचसंग्रहवाली बातका स्वीकार किया गया है किन्तु उसमें कर्मप्रकृतिकी तरह पर्यका असख्यातवा भाग कम भी किया गया है। एवं प्रच स्थ को टीकामें मलयिपरि ने लिखा है कि जीवामिणम वगैरह में यही स्थिति मान्य है जो पूर्णिमें बतलायी है।

दि॰ पंच सं० में भी बही स्थिति मान्य हैं। दि॰ प॰ स॰ की गाणाओं के साथ स्थिति निर्देशक जूणिका मिलान करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्त जूणि की रचना दि॰ प॰ स॰ की गाणाओं को सामने रखकर की गयी है। बोनों में कचनका कम भी एक है।

किन्तु शतकचूणिमें तथा प॰ स॰ की स्वीपज्ञ बृत्तिमें जिनभद्रगणी क्षमा-श्रमणके विशेषावश्यक भाष्यसे गाथाए उद्भृत की गयी है। अत दोनोकी रचना विक्रमकी सातवीं शताब्दीके पृत्र ही हुई है यह निश्चित है।

गुजरातके वालुक्यवकी नरेश कुमारपालके समयमे हुए आचाय मलपगिरिने पंचसग्रह पर टीका रची थी। अत पञ्चसंग्रहकी उत्तरावधि विक्रमकी बारहवी शती निश्चित होती है। देखना यह है कि विक्रमकी सातवीं शताब्दीके अन्तरे लेकर बारहवी शताब्दी पयन्त पाचसी वर्षों के अन्दर पञ्चसग्रहकी रचना कब हुई।

इस कालके बीचमें हुए ग्रन्थकारोंके ग्रन्थोंमें भी पञ्चसग्रहसे उद्भृत पद्य हमारे देखने में नहीं आये।

पञ्चसग्रहसे भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। हां, पञ्चसग्रहकी

९ 'सेसाणुक्कोसाओं मिच्छत्तिहरू जे सद्ध ॥४८॥

<sup>--</sup> स्व० पं० सं०, माग १ पु॰ २५५।

२ 'जीवाभिगमादी आनायाँक जघन्यस्थितिपरिमाणं पश्योपमासंख्येयमाणन्यू सुनमुक्तम् इवे॰ प० स७ ए० २२७।

१ श० चू० गा॰ १८ १९ में—'बाबन्ती अवखराह —वि॰ आ० गा॰ ४४४। 'इन्द्र यमणोणिमितं—' वि॰ आ गा० १००।

स्थोर जन्मित किका है कि कुछ 'बायार नामग को योगा संस्थान यानते हैं किन्तु तह ठीक नहीं हैं। हमने खोकने पर नर्गियके कर्मियगक्तमें वासनको योगा बीर कुरुवकको पांचवा तस्थान पाया। वसा—

> समयउरंते नग्गोहमक्के साइवामणे सुज्जे । हु दे वि य संठाणे तेसि सक्वं इम होद ।।१११॥

तब क्या पचसप्रहकारने 'केचित्' के द्वारा गर्गींचके भतका निर्देश किया है ? यदि ऐसा हो तो उन्हें गर्गींचके पश्चात्का प्रम्थकार मानना होगा ।

सिर्द्धाव<sup>2</sup> आचार्यने अपनी उपनिति सब प्रपञ्चकवा वि० स० ९६२ में रच-कर समाप्त की थी। उसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि लाट देशके निवृतिकुल में सूर्याचाय हुए। उनका शिष्य छेल्ल महत्तर था जो ज्योतिर्विद था। उनका शिष्य छेल्ल महत्तर था जो ज्योतिर्विद था। उनका शिष्य हुगस्वामी था। उसने जैन साधुकी दोक्षा की थी। उसकाशिष्य मैं सिर्द्धाव है। सिर्द्धावने लिखा है कि मेरे गृह दुगस्वामीको तथा मूझे गगस्वामीने दीक्षा दी थी। इन्हों गर्यस्वामीको कम विपाकका रचयिता माना जाता है। बत उसका समय विक्रमकी दसवीं शतीका पूर्वार्ध समझना चाहिए। और ऐसी स्थितिमें पचसप्रह्कार चन्द्राधिको दसवी शतीसे पहलेका विद्वान नहीं माना जा सकता। और इस आघार पर उनका समय विक्रमकी १० वी शताब्दीका उत्तरार्ध माना जा सकता। है। यद्यपि इस समयसे पहलेके रचे हुए प्रन्थोमें पचसप्रहके उद्यरण हमारे देखनेमें नहीं आये और इसलिए उक्त समयमें कोई असमजसता प्रतीत नहीं होती। तथापि उक्त आघार इतना पृष्ट नहीं है जिसके आघार पर उक्त समयको निविवाद रूपते माना जा सके। क्योंकि गर्यांकि अपने कम विपाकमें जो वामनको चौदा संस्थान गिनाया है सम्भव है किसी अन्य आधार पर गिनाया हो और उसीका निर्वेश पच-संग्रह में किया गया हो।

यद्यपि शतक चूणि हमें पचसग्रहकार रिचत प्रतीत नहीं होती तथापि उसके आधार पर भी उसके कर्ताके विषयमें, चाहे वह चन्द्रीं हों या अन्य, विचार करना आवश्यक है।

शतक वृश्यिमें ग्रम्थान्तरोंसे उद्भुत पद्योंका बाहुस्य है और वही एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा चूर्णिके रचना काकके सम्बन्धमें किसी निकार्य पर पहुंचा जा सकता है।

१ 'बामनस्य केन्विच्चसुर्थं (चैं सं० ) स्थानं बदन्ति तत्न सवतीति । —स्वे० पं०सं०, माक् १. ए० २१० ।

र औं सा० ६० (छ), ६० १८२।

यह तो हम लिख ही आये हैं कि उसमें विशेषावस्थक माध्यसे उद्धरण दिये मये हैं और उनके आधार पर उसके रचना कालकी पूर्वावित निश्चित हो जाती है। अन्य उद्धरणोके स्थानका पता न लग सकनेसे अधवा उनके स्थल में विवाद हानेसे किसी निष्कष पर पहुंचने ये जो कठिनाई उपस्थित होती है उसका विवरण दिया जाता है।

दि॰ पचसप्रहका समय निर्णीत करते हुए यह लिख आये हैं कि शतक चूर्णिकार उससे परिचित थे। उसकी पुष्टिमें एक उद्धरण और भी मिलता है। नीचे लिखी गाथा श॰ चू॰ मे उद्धत है—

'ज सामण्ण गहण भावाण णेवकट्डु जागार । अविसेसिकण अत्ये दसणमिई वृच्चए समए ।'——श० चू० पृ० १८ ।

यह गाया दि० प० स० के प्रथम अधिकारकी १३८ वी गाया है। यह घवलामें भी उद्भुत ह और द्रव्य सम्हमें तो इसे मूलमें सम्मिलित कर लिया गया है। शतक जूणिसे यह गाया अन्य श्वेताम्बर टीकाओ में भी उद्भुत की गयी है। यथा कमिवपाक नामक प्रथम नव्य कम ग्रन्थकी गाया १० की टीकामें वह उद्भुत ह और सम्पादक ने उसे वृहद्व्यसम्हकी बतलाया है। किन्तु मूलमें वह दि० प० स० की ही है। अत शतक चिणकार दि० प० स० से अवस्य सुपरिचित थे। अस्तु,

शतक गाथा ९ की चूणिमें गुणस्थानोका कथन करते हुए अनेक गाथाए उद्देत की गया हैं। उनमें से प्रथम गुणस्थानके वणनमें नीचे लिखी ५ गाथाए एक साथ कमवार उदत है—

उक्तच— मिच्छत्त तिमिर पच्छाइयिवटठी रागदीससजुत्ता।

धम्म जिलपण्णत्त भव्वावि णरा ण रोचेन्ति ॥१॥

मिच्छादिटठी जीवो उवइटठ प्रवयण् ण सद्दृह्द ।

सद्दृह्द अस्वभाव उवइटठ वा अणुबद्दुट ॥२॥

पदमक्खर च एक्कपि जो ण रोएइ सुत्तिणिविट्ठ ।

सेस रोएन्तो वि हु मिच्छाद्दिही मुणेयव्यो ॥३॥

सुत्त गणहरकहिय तहेव पत्तेयबुद्धकहिय च ।

सुयकेविलणा रहय अभिष्णवसप्विचणा कहिय ॥४॥

सहवा—त मिच्छत्त जमसद्दृष्ण तच्चाण् जाण् अत्याण् ।

स इयमभिग्गहिय अणभिग्गहिय च त तिबिह् ॥५॥'

इनमे से गाथा २ तथा ५, वि० प० सं० के प्रवम अधिकारको ८ वीं तथा

१ दि० य-थोमें 'भण्णए' पाठ है।

७ वीं माथा है। तथा ३,४,५, भनंबती आराधनामें हैं और उनकी संख्या कमक ३९,३४, और ५६ है। गावा नं०४ के पाठमें बोडा मेद हैं जो इसप्रकार है—

> सुत्त गणघरगणिद तहेव पत्तेय बृद्धकहियं षु । सुदकेवलिणा कहिय विभिष्यदसपुष्टिवर्गाषद च ॥३४॥

व्येतप्रकार साहित्यमें वृहतसग्रहिणीमें गा० ३-४ पाई जाती हैं और उनका सम्बर १५३-१५४ है। तथा उसमें कहिय' बाविके स्वानमें सवत्र 'रड्यें' पाठ है।

इस तरह उक्त पाच गायाओं में से फुटकर रूपमें कुछ गायाए दोनो परम्परा-ओं साहित्य में मिलती हैं। किन्तु लगातार पाचों गायाए इसी क्रमसे किसी ग्रन्थमें नहीं मिलती और इसलिए यह निणय करना बशक्य है कि चूर्णिकारने इन्हें अमुकग्रन्थ से उद्धत किया है।

सोजते सोजते हमें ये गाथाए इसी क्रमसे एक अन्य ग्रन्थमें भी उद्ध त मिली। सिद्धसेन गणिकृत तत्वाय भाष्यकी टीका ( अ ८ सूत्र १० में ) में ये गायाएं इसी क्रमसे उद्धृत हैं। केवल पाचवी गाथाकी प्रथम पक्तिके अन्तिम शब्द 'अत्था-ण' के स्थानमें 'भावाण' पाठ है।

परन्तु जीथी गाया उद्घृत नही है उसके स्थानमें उसी आशयकी दो संस्कृत आर्याए इसप्रकार उद्धृत है----

'सूत्र तु प्रतिविधिष्टपुरुषप्रणीतमेव श्रद्धागोवर इति यश्रोक्तम्— अहत्प्रोक्त गणधरदृष्य प्रत्येकवृद्धदृष्य वा । स्यविरय्रियत च तथा प्रमाणमूतिषा सूत्रम् ।।१।। श्रुक्षकेवली च तस्मादिधगतदशपूर्यकश्च तौ स्थविरौ । स्राप्ताज्ञकारित्वाच्च सूत्रमितरत् स्थविरदृश्य ।।२।।

'सुत्त गणघर कहिय', आदि गायाके अभिप्रायसे उक्त सस्कृत आयीओके अभिप्रायमें कोई अन्तर नही है। गायामें श्रुतक्ली रचितको तथा दसपूर्वी रचितको सूत्र कहा है। सस्कृत पद्योंमें उन दोनोंको स्थिवर बतलाते हुए स्थिवर रचितको सूत्र कहा है। हमारा विद्यास है कि शतक चूर्ण तथा सि० टीकाके दीचमें अवस्य ही आदान-प्रदान हुआ है और उन वानोमें से एकने दूसरेका अनुकरण किया है। उसके बिना विभिन्न बन्धोंसे सकल्यि की गयी गाथाए उसी कमसे दोनोंमें नहीं मिल तकती।

हमारे उक्त विश्वास का आधार केवल उक्त गामाएँ ही नहीं है, किन्तु कोनों प्रन्थोंनें समान कपसे पाये जानेवाके उद्धरणोका तथा वाक्योंका बाहुस्य है।

# ३६४ - जेनसाहित्यका इतिहास

सम्तर इतना हो है कि चूजिमें प्राकृत रूप है तो सि॰ टीकामें सस्कृत रूप है।

क्रिंगमें तीसरे गुण स्थानका कथन करते हुए पाच गाणाए उद्भूतकी गयी हैं, उनमें से केवल पाचवी गाथा दि॰ प॰ स॰ में मिली है, शेवके स्वलोंका पता नहीं लग सका। उनमें से तीन गाथाएं इस प्रकार है—

उक्त च-सम्मत्तगृणेन तथो विसोहइ कम्म मेस मिच्छतः ।
सुज्ज्ञान्ति कोह्वा जह मदणा ते कोसहेणेव ।।१।।
ज सम्बहा विसुद्ध त चेव य भवई कम्म सम्मत्त ।
मिस्स अद्वविसुद्ध भवे असुद्ध च मिच्छत्त ।।२।।
(स) मयणकोह्व मोजी अणप्यवसय गरो जहा जाई ।
सुद्धाइ उण मुक्काइ मिस्सगुणा वा वि मिस्साई ।।४।।

इन तीनो गायाओका सस्कृत रूपास्तर सि० टीकार्मे (आ०२, पष्ठ १३७१३८) इस प्रकार पाया जाता है—

> सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तक्व मिट्यात्वम् । यद्वच्छकुत्प्रभृतिमि शोध्यक्ते कोद्रवा मदना ॥१॥ यत्सवया तत्र विशुद्ध तद् भवति कर्म सम्यक्त्वम । मिश्र तु दर विशुद्ध भवत्यशुद्ध च मिट्यात्वम ॥२।' 'नतु कोद्रवान मदनकान भुक्त्वा नात्मवदाता नरो साति । शुद्धादी न च मुद्धाति मिश्रगुणक्षापि मिश्राद् वा ॥१॥'

इसी तरह अन्य भी अनेक गायाएं हैं जिनका सस्कृत रूपान्तर सि॰ टीकार्में है। कर्मों के लक्षणोमें भी आशिक समानता पाई जाती है। यथा---

१ 'णोकसाया कवार्य सह वतन्ते निह तेवां पषक सामध्यमस्ति, जे कसायो दये दोसा ते ऽपि तद्योगात तहोवा एव अणन्ताणुबन्धिसहचरिताते अणताणुबन्धि सहाव पहिवज्जति।' ( श॰ चू॰ पू॰ १९ )

'कषाय सहकृता एते स्वकायनिवर्तनप्रत्यका', न ह्यमीया पृथक्सामध्य मस्ति यहोषस्य य कषायस्तत्सहचारिण एतेऽपि तत्तहोषा एव मवन्ति । तदुक्त भवति—अनन्तानुबन्धि सहचरितास्तत्स्वभावका एव जायन्ते ।' (सि । टी ०, पृ० १४१)

२ 'इत्यिम्म अभिकासो पुरिसक्तोवएण जहा सिमोवए अम्बाइसु । इत्यि-वेबोदएण पुरिसाभिकासो पित्तोदए मधुरामिकाषकत । नपुसक वेबोदयाबौ इत्यि-पुरिसदुगमहिकसति धातुद्वयोदीमाँ योक्जिकाविद्वव्याधिकाविषुद्ववदत् ।' ( श० जू० ) 'पुरुषवेदमोहोदयात् अनेकाकारासु स्त्रीस्विभकाव आञ्चककाशिकाव इत्रो- विसंत रकेकाण । ,स्नीवेदसीहोदयात् जानाकारेषु पुश्वेष्यनिकाण ...। नपुंसक वेदमोहो बहुरूप तदुदयात् कस्यचित् स्त्रीपुरुषद्वयविश्वयोऽन्यसिकाण किरु प्रायु-र्मनति मातुद्वयोदये माजिताविद्वस्थानिकाणनत्।' (सि॰ टी॰ )

सि॰ टी॰, ब॰ ६ में तलात् कर्नोंके बन्धके निरोध इतरण बतलाये हैं। शतक नाथा १६-१६ में भी आठों कर्मोंके बन्धके कारण बतलाये हैं। बूधिने जी निरोध कारण बतलाये हैं वे वर्धाचत् सि॰ टी॰ से मिछते जुलते हैं। यथा — 'इयाधि सामलेण भगई—सीलव्ययसपन्ने चरणहें चन्मगुणराविष्ण सन्ध्वनावण्डले सम्बंध गरहन्तो 'तवसजमरयाण परमधन्मिकाण अन्माभिमृहाणं च अन्मविश्व करेन्तो जहासलीए सीलव्ययकल्याण देसविरयाण विरहिवन्ध करेन्तो, महमक्ज-मसविरयाण को एत्थ दोसोल्ति अविरित दरसेन्तो, चरित सदूसणाए अचरित संदेसणाए य परस्स क साए णोकसाए य सजणन्तो बन्धइ चरिलमोट्ट कम्म ।' (१० चू॰गा १९)

'परम श्रामिकाणा साधूना गहणवा श्रमिभिमुखानाः च विष्नकारितया देशविरितः जनान्तरायकरणेन मधुमद्यमासाविरितनुणदर्शनेन चारित्रगुणसन्दूषणेनाचारित्र-दशनेन परस्य कथायनोकषायोदीरणेन चरणगुणोपश्रातकारिकवायनोकषायोदीरणेन चरणगुणोपश्रातकारिकवायनोकषायने वेदनीय चारित्रमोह बष्नातीति ।' (सि॰ टी॰ भा० पृ० २९)।

इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शतकचूणि और सिद्धसेनगणी-कृतटीकाके कर्ताओंमेसे किसी एकने दूसरेकी कृतिका अनुसरण किया है। किन्तु किसने किसका अनुसरण किया है उक्त उद्धरणोके आधारपर इसका निणय करना कठिन है।

जैसे शतकचूर्णिमें विशेषावस्थक आष्यके उद्धरण पाये जाते है वैसे ही सिखसेन गणिकी तस्वार्थ भाष्यटीकामें भी विश्व माश्यके उद्धरण पाये जाते है। अत यह निश्चित है कि दोनोकी रचना विशेषावस्यक भाष्यके पश्चात हुई है।

सिखसेन बाजने अपनी टीकाकी प्रशस्तिमें अपनेको दिन्नमणिके शिष्य सिह-सूरका प्रशिष्य तथा भा स्वामीका शिष्य बत्तलाया है। प० सुसलासजीने अपने तत्त्वार्थसूत्र विवेचनकी प्रस्तावनामें लिखा है कि मही सिह्सूर नयचक्रके टीकाकार हैं। और सिह्सूर विक्रमकी सातवी शताब्दीके मध्यों अवस्य विद्यामान थे। क्योंकि उनकी टीकामें भी विद्यापादयक माध्यकी गांचाएँ उद्धृत हैं और उसका रचनाकाल विक्रमकी सातवीं शताब्दीका मध्य है। विक्रमकी नीवीं वसवी सातब्दीके ने नवामवृत्तिकार शीलांकने गन्यहस्ति नामसे सिद्धसेनका उन्लेख किया है अतः वे उनसे पहले किसी समयमें हुए हैं। अधिक से खर्चक विक्रमकी नीवीं शताब्दी की उनसे वहले किसी समयमें हुए हैं। अधिक से खर्चक विक्रमकी नीवीं शताब्दी की उनसे अविष्ठ मानां का सकता है।

ऐसी स्थितिमें शतकचूणिका अनुसरण सिद्धसेन ने किया हो यह सभव है यद्यपि निश्चयपूरक नहीं कहा जा सकता।

नवांगवृत्तिकार अभयदेवसूरिने सप्तितिका या सित्तरी पर एक भाष्य रचा चा। इसके प्रारम्भमें उन्होंने लिखा है कि वह भाष्य में सित्तरीकी चूर्णिके अनुसार लिखता हूँ। अत विअधदेवसूरि (१०८८ ११३५ सं०) से पहले सित्तरी चूर्णिकी रचना हो चुकी ची। और सित्तरीचूर्णिसे पहले शतकचूर्ण रची जा चुकी ची। यह उसके देखनेसे प्रकट होता है।

सि॰ चू॰ में कई स्वलो पर 'एयासि अत्यनिवरणा जहा सयगे' (पू॰ ३), आदि पदोके द्वारा कमोंके भेद-प्रभेदोका, गुणस्थानोका, जीवस्थानोका, विवरण शतक ग्रन्थकी तरह कहा है। मूल शतक ग्रन्थमें तो उनके नाममात्र गिनाये है, उनका विवरण तो चूणिमें ही पाया जाता है। अत यही स्वीकार करना पडता है कि सि॰ चू॰ के कर्ताने शतक' नामसे शतकचूणिका ही निर्देश किया है। अत जब सि॰ चू॰ वि॰ स॰ ११००से पहले रची जा चुकी थी तो शतकचूणि उससे भी पहले रची गयी थी। और इसलिये शतकचूणिकी रचना की उत्तरा विधि तिक्रम की दसवी शती मान लेना उचित होगा।

अत हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि शतक चूँण वि० स० ७५० १००० तकके कालमें किसी समय रची गयी है। और यदि पचसग्रहकार श्री चन्द्रिष महत्तर उसके रचयिता है तो कहना होगा कि वे इसी कालमें किसी समय हुए हैं।

और यदि पञ्चसग्रहमें निर्दिष्ट मतः गर्गाषके कमविधाकका है तो उन्हें विक्रमकी दसवी शताब्दीके अन्तका विद्वान मानना होगा। वृहच्चूणि और लघुचूणि

शतकको हेमचन्द्राचायरचित वृत्तिसे तथा मलयगिरिकी कुछ टीकाओसे प्रकट होता है कि शतकपर दो चूणियां यी—एक बृहच्चूणि और एक लघुचूणि। प्रकृत शतकचूणि लघुचूणि है।

हेमचन्द्र नेअपनी शतक वृत्तिके प्रारम्भमें लिखा है कि यद्यपि पूर्व चूणिकारों

१ 'नमिन्य महावीर कम्मट्ठपरूवण करिस्सामि वधोदयसचेहि सत्तरियाचुन्निअनुसार ।।१॥ — स० मा० ।

२ जै० सा० इ० (गु०), ए० २१७।

इ इद च यथपि पूर्वचूणिकारैरपि व्याख्यातम्, तथापि तच्चूर्णीनामतिगम्भीरत्वात् ।'

में भी सतकका व्यास्थान किया है, तथापि उनकी चूर्णियाँ अति सम्भीर है।'
यहाँ उन्होंने 'चूर्णिकारें ' और 'चूर्णिकाम्' लिखकर बहुवचनका प्रयोग किया है।
जिससे प्रकट होता है कि सतकपर अनेक चूर्णियाँ थीं। किंतु वो चूर्णियोंके ही
उल्लेख मिलनेसे यह स्पष्ट है कि सतकपर वो चूर्णियाँ अवश्य थी और उनमें
मैद्यांतिक मतमेद भी था।

उपलब्ध किषुर्याणमें बेदक औपश्मिक और क्षायिक सम्याद्ष्टियोंमें सन्नी-पर्याप्तक और संशी अपर्याप्तक दो जीवसमास बतलाये हैं। किंतु हेमचन्द्रने अपनी वृत्तिमें 'अन्ये' करके औपश्मिक सम्याद्ष्टिके सिन्न अपर्याप्त होनेका निर्देश किया है किंतु इसे मान्य नही किया और अपने समयनमें वृहच्चूणिके मतका उल्लेख किया है। उसमें लिखा है कि—जो 'उपश्म सम्याद्ष्टी उपश्म श्रीणमें मरण करता है वह प्रथम समयमें ही सम्यक्त्वपुक्षको उदयावलीमें लाकर उसका बेदन करता है। अत उपश्मसम्याद्ष्टी अपर्याप्त नही होता।

शतक गाथा ३५ में दशवें गुणस्थानमें शुक्लक्यान बतलाया है। श्वेताम्बर पर-म्परामें इस विषयमें मतभेद है। अत लघुचूणिमें लिखा है कि अणिमें धर्म और शुक्ल दोनों हो सकते हैं। उसीको लेकर हेमबन्द्रने अपनी वृत्तिमें लिखा है कि लघुचूणिके अनुसार श्रेणिमें स्थित जीवके धम और शुक्ल ध्यान दोनों ही अविरुद्ध हैं। किन्तु गृहच्चूणिका अभिप्राय है कि सरागीके बाहे वह सूक्ष्म सराग भी हो, धर्मध्यान ही होता है।

१ 'समत्ते ति, सम्मिद्दिठी खद्दग वैयगउवसय-सासण-सम्मामिन्छ मिन्छदिटठी य तत्थ वेयग उवसम खद्दयसम्मिद्दिठीसु हो दो जीवटठाणाणि सिन्यञ्जत अपवत्तगाणि।'

হা০ বু০, ঘৃ০ ৭ ৷

शन्ये तु संक्षिपंचिन्द्र यस्यापर्याप्तव स्थाप्यीपश्चिमकसम्यक्तवं वर्णयन्ति, तच्च नाव गच्छामस्तथाहि उपञ्चमक्षेणी मृत्वाऽनुत्तरसुरेषूत्रपत्तस्यापर्याप्तकस्येतस्कस्यते इति चेत् ? ननु एतदिप न बहुमन्यामहे तस्य प्रथम समये एव सम्यक्तयुद्गलोदयादा । उक्तं च वृहच्चूर्णविस्म नेव विचारे—'जो उवसम्प्रसम्मिद्द्ठी उवसमसेदीए काल करेड, सो पदमसमये चेव सम्पत्त पुजं उदयाविल्याण छोद्रण सम्मत्तपुत्रगले वेयड, तेण न उवसमसम्मिद्द्ठी अपञ्जगो लक्ष्मइ।' इत्वादि।'—ञ्च० ६०, १०१०१।

श्वनकज्ञाणग्नहणं किणिमित्त इतिचेत्? अन्नह, सेढीए धम्मसुक्कज्ञाणाः सिव गप्पाः अविरुद्धाः तिद्वोधनार्यं तु सुक्कज्ञाणग्गहणे।'—श्च० वृ० ए० १७।

४ में णि व्यवस्थितस्य हि अन्तोर्थमशुक्कव्यानद्वयमपि अञ्चल्यांविमप्रायेणाविरुद्धमिति शुक्कव्यानस्यपि महणमिह न विरूच्यते-मृहच्चृण्यामिमावस्तु सरागस्य स्कासरागस्यापि धर्मध्यानसेव --- श्रव्यान कृत्, पृत् १७।

आवाद मळपविरिने भी "पंचसवह तथा "कर्मप्रकृतिकी टीकामें 'सक्तंत्र 'सतक्षृहरूपुणीं' क्रिलकर उदरण विषे हैं।

सकत उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि शतककी वृहण्यूणि १२वीं शतीमें विद्यमान थी। जाज वह अनुपलव्य है। जत उसके कर्ता, काल खायिके सम्बन्धमें कुछ भी कहना शब्य नही है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि शनककी लघुयूणिमें किसी खम्य यूणिका निर्देश नहीं है। अत संभव है उसकी रचना लघुयूणिके पश्यात् हुई हो। उसके लिए वृहत विशेषणका कारण उसका बड़ा होना ही प्रतीत होता है, क्योंकि लघुयूणिका परिमाण लघु है तथा वृ चू के रचयिता कोई कार्मिक न होकर सेद्धान्तिक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिद्धान्त पक्षको ही अपनाया है।

## सित्तरी चूर्णि

सिलरी अथवा सप्तितिकापर भी एक चूणि है जो मुक्नाबाई ज्ञान मन्दिर डमोईसे प्रकाशित हुई है। इसके भी कर्ताका नामादि अज्ञात है। इस चूणिमें सस्कृतका मिश्रण नहीं है और न उद्धृत पद्धोका बाहुल्य है। चूणिकारने परिमित शब्दोमें गांचाके अभित्राप्तको स्पष्ट करनेका ही प्रयत्न किया है और यथास्थान अन्य आचार्योके मतौंका भी निर्देश किया है। यथा स्थान कुछ अन्थोके नामोका भी निर्देश किया है। वे अन्य हैं—कम्मपगडि संगहणी (कर्मप्रकृति सम्रहणी), कसायपाहुड सयग (शतक) और संतकम्म।

कमप्रकृति सप्रहणी तो शिवशर्म रिचत कमप्रकृति है उसको देखनेका निर्देश वृश्विकारने कई जगह किया है। किन्तु सप्तितिका और कमप्रकृतिमें निर्देश्व नाम कमके बन्धस्थानोंमें अन्तर है। सप्तितिकामें नामकमकी ९३ प्रकृतियाँ मानकर बन्धस्थानोका कथन किया है और कमप्रकृतिमें बन्धन और सम्रातको शरीरमें सम्मितित न करके नाम कमकी प्रकृतियाँ १०३ मानी हैं। अत उसमें १०३ को लेकर नामकमके बन्धस्थानोका कथन किया है। यहाँ वृश्विकारने कमप्रकृतिमें निर्दिष्ट १०३ आदि बन्ध स्थानोको युक्तिसगत नही माना।

जहाँ तक हम जान सके है, क्वेताम्बर साहित्यमें सित्तरीचूणि ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें कसायगाहुडका उल्लेख है। यह कसायपाहुड गुण्चररिचत वही कसाय पाहुड है जिसपर यतिवृषमके चूर्णिसूत्र हैं। चूर्णिकारने उसका निर्देश तीन

१ पं० सं० टी०, भा० १, ५० १७ तथा १८।

र कि मां टीन, पूर प्रा

व्यत्थ अवणे अवकारिसाणि संतर्ज्ञाणाणि विराप्तवि । ताणि आगम बुत्तीकि न बहित ।
 सिव च्व, युव २७ ।

सम्प्रामीपर किया है किएक जनहं लिखा है कि कृष्टियों का समाय वैदा करायपाहुडमें कहा है दैया जानना । बूसली जनह लिखा है कि अपूर्व करण और विनवृत्तिकरणके कालोंके विषयमें अनेक वन्ताव्यता है सो जैसे करमय-पाहुड वा कर्मप्रकृतिसपहणी में कहा है वैसे कहना चाहिए। ' यह सब कवन करमय-पाहुड वा कर्मप्रकृतिसपहणी में कहा है वैसे कहना चाहिए। ' यह सब कवन करमय-पाहुड वा कर्मप्रकृतिसपहणी में कहा है वैसे कहना चाहिए। ' यह सब कवन करमय-पाहुडके चारित्र मोह लपणा नामक विद्यारारों हैं। बूण्डिकारणे शतकका निर्देश किया गया है वे विषय मूल शतकमें नही हैं, किंतु समकी बूण्डिकों हैं। जता चाहक नामसे बूण्डिकारने उसकी बूण्डिका हो निर्देश किया है। बबा- क्रिकें कर्मों के अथका विवरण जाननेके लिये शतकका निर्देश किया गया है। किंतु शतक गा० ३८ में आठो कर्मों के नाम मात्र गिनाय है। बौर नामा ३९ में उन आठों कर्मों की अवान्तर प्रकृतियोकी सस्या मात्र । बतकाई है किंतु उनकी बूण्डिके वाटो कर्मों की अवान्तर प्रकृतियोकी सस्या मात्र । बतकाई है किंतु उनकी बूण्डिके वाटो कर्मों जीर उनको उत्तर प्रकृतियोका कथन विस्तारने किया है। इसी तरह जोवस्थान और 'युणस्थानोका विवरण जाननेके लिए बूण्डिकारने शतकको वेसनेका निर्देश किया है किंतु मूल शतको उतका विवरण महीं है, बूण्डिके है। अत यह निश्चित है कि शतक नाममे चूण्डिकारने शतकका ही निर्देश किया है।

#### रचनाकाल

मलयगिरिने अपनी सप्ततिका टीकाके आरम्भमें लिला है—
चूर्णयो नावगम्यन्ते सप्ततेमम्बहुद्विमि
तत स्पष्टावबोधाथ तस्याष्टीका करोम्यहृत्र ।।

अर्थात मन्दर्बुद्ध लोग सप्ततिकी चूणियोको नही समझ सकते। इसलिए बोब करानेके लिए मैं उसकी टीका करता है।

बहु वचनान्त चूणय 'पदसे तो यही व्यक्त होता है कि सप्तितकी बनेक चूणियाँ वीं। किंतु मलयगिरिने अपनी टीका प्रकृतचूणिके आजारपर ही रची है, यह बात टीकामें प्रमाण रूपसे उद्भृत चूणियाक्योंसे प्रमाणित होती है। अत विक्रमकी बारहवीं शतीसे पहले इस चूणिकी रचना हो चुकी वीं।

१ 'तेसि सक्त्वणं जहा कसावपाहुदे।'--सि० चू०, पु० ६६।

२ परश्च अपुष्यकरण अणियद्विश्वश्चासु अणेगाइ बत्तव्यगात्र जहा कसायपादुष्टे कम्मपगिष्टे संग्रहणीय वा तहा वत्तव्यः —सि० जू० ए० ६२।

 <sup>&#</sup>x27;तत्य मूलपगती अट्ठविष्टा, तं अहा---णाणानरणिक्य जानंतराविभमिति । एवासि मस्य विवरणा सहा सबये ।'---सिंक वृष्ट पृथ्व ।

४ जीवट्डाणाणं निषरण जहा संयतें' ---सिंक चूं०, धन ४ ।

मिञ्छादिद्ठीप्रमिती जाव अजोविक, पंपति विषय वदा सर्वते -सि नृ १ ४।

सप्ततिका भाष्यके रचिता नवागवृत्तिकार समयदेवसूरिने अपने भाष्यके प्रारम्भमें लिखा है कि सप्तित चूलिके अनुसार मैं आठों कर्मोंका कथन करूँगा। समयदेवसूरिका अवसान वि॰ सं॰११३५ में हुआ। अत सित्तरी चूणिको रचना उससे पहले हुई। इस आधारपर उसके रचनाकालकी उत्तराविष विक्रमकी ११वीं शती निर्णीत होती है।

तथा चूँकि सित्तरी चूणिमें शतक नामसे शतकचूणिका निर्देश किया है और शतकचूणिका रचनाकाल वि स ७५०-१००० निर्णीत किया गया है अत चूणिकी रचना भी इसी कालके बीचमें शतकचूणिके पश्चात किसी समय होनी चाहिए।

सभव है सित्तरीचूर्णिकारने जयषवलाटोकाको देखा हो और जैसे उन्होने शतक नामसे शतकचूर्णिका निर्देश किया है वैसे ही कसायपाहुड नामसे उसकी जयषवलाटीकाका निर्देश किया हो क्योंकि उनके द्वारा चिंचत विषय जयधवला में स्पष्टरूपसे मिलते हैं, कसायपाहुड और चूर्णिसूत्रोनें तो उनका सकेत अथवा निर्देशमात्र किया गया है।

 <sup>&#</sup>x27;निमकण महावीरं कम्मटठपह्नकणं करिस्सामि । वंधोदयसंतिष्कि सत्तरिया जुन्निकाणुसारा । १।।'

# जैन साहित्यका इतिहास द्वितीय भाग क्ष्म अध्याय

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य

पिछले अध्यायमें प्राचीन कम-साहित्यका इतिवृत्त निरूपित किया गया है। इस अध्यायमें विक्रमकी नवम शताब्दीसे उत्तरकालमें रचे गये कम-साहित्यका विवेचन निवद किया जायगा।

नि सन्देह उत्तरकालमे कई सारगभित कर्म-साहित्य सम्बन्धी कृतियाँ रची गयी है। लोकप्रियता और उपयोगिताकी दिष्टिसे इन रचनाओंका अध्ययन कई शताब्दियोसे अनविच्छन्न रूपसे होता चला आया है। आचायकल्प पण्डित टोडरमल्लजीने गाम्मटसार जैमे ग्रन्थपर लोकभाषामें विशाल और विशद टीका लिखकर इस ग्रन्थका मर्मोद्धाटन किया है। यही कारण है कि आज भी जिज्ञान सुओके स्वाध्यायका वह विषय बना हुआ है।

धवला और जयधवला जसी प्रचुर प्रमेययुक्त टीकाओने मूल ग्रन्थका रूप ग्रहण कर लिया तो इन ग्रन्थोंके आधारपर सक्षेपमे कर्म-सिद्धान्तका बोध करानेके हेतु उत्तरकालीन आचार्योंने स्वतत्ररूपमें कमसाहित्यका प्रणयन किया। उत्तर-कालीन कमसाहित्यकी शैली, भाषा और वण्य-विषयकी दिष्टसे निम्न विशेषताएँ उपलब्ध होती है —

- १ सक्षेप किन्तु स्पष्ट रूपमें कमसिद्धान्तका निरूपण।
- २ सस्कृत और प्राकृत दोनो ही भाषाओका उपयोग।
- ३ बन्ध, उदय और सत्त्वका गुणस्थान क्रमसे स्पष्ट निर्देश ।
- ४ गणितका बीजक्रम और अकक्रम रूपमें आलम्बन ।
- ५ विभिन्न मत मतान्तरोका सक्षेपमें प्रकटीकरण।
- ६ शैली प्रसाद गुण युक्त और प्रवाह पूण।
- ७ सरल और सुबोधताके हेतु काव्योपकरणोकी योजना।

#### उत्तरकालीन कर्मसाहित्य

करणानुयोग विषयक प्राचीन कमसाहित्यके उक्त विवरणके परवात् हम उत्तरकालीन कर्मसाहित्यकी कोर आते हैं। शुद्धित्यके कालकमानुसारी पर्य-

बेक्षणसे ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्यिक प्रतिभामें भी ह्रास होता गया है। विकासकी प्रथम सहस्राब्दीके मध्यकाल तक तथा उसके परवातकी दा तीन शताब्दी धर्मन्त जैसी प्रतिभाओं ने जन्म लिया, सहस्राब्दीके प्रयवसानके लगभग वैसी प्रतिभागं दृष्टिगोचर नहीं होती। आचाय गुणवर, पुष्पदन्त भूतवली, आचाय यितवृषभ आदिमे जो वाग्मिता, पाण्डित्य, बहुश्रुतत्व बौर रचनाचातुय या, आचाय वीरसेन तक वह मन्द हो चला था। समवत कमविषयक आगमिक साहित्यके पारगामी वीरसेन स्वामी, अन्तिम साहित्यकार थे जिन्होंने धवला और जयघवला जैसे प्रमेयबहुल विस्तृत टीकायन्य रचे और उनसे पहले कमप्रकृति, पचसग्रह जैसी गाथाबद्ध मौलिक कृतिमाँ रची गई।

इन रचनाओं के परचात् जो कर्मविषयक साहित्य उक्तकालमे रचा गया, वह प्राय इन्हींका ऋणी है। या तो इन्हींके आचार पर उसका सकलन किया गया है या इन्हींको परिवर्तित किया गया है। सबसे प्रथम हम एक परिवर्तित या रूपान्तरित कृति की ओर आते ह।

#### लक्ष्मणसुत डड्ढाकृत पञ्चसग्रह

लक्ष्मणसुत डडढाकृत पञ्चसग्रह एक दशक पूर्व ही प्राकृत पञ्चसग्रहके साथ भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रकाशमे लानेका श्रेय इसके सम्पादक प० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री को है। इससे पहले न इस नामके किसी ग्रन्थ-कार को सुना गया था और न उनकी इस कृतिका ही कहीसे कोई आभास मिला था । हां, प्रख्यात साहित्यकार आचाय अमितगतिका एक पञ्चसग्रह कई दशक पहले श्री माणिकवन्द ग्रन्थमालासे प्रकाशित हो चुका था और पञ्चसग्रह नामकी एक वही कृति कृष्ट श्रुत और अनुभूत थी। इसी नामकी किसी अन्य कृतिकी कोई कल्पना भी नहीं थी। ये दोनो ही पञ्चसग्रह दि० प्राकृत पञ्चसग्रहके संस्कृत अनुष्टुपोंने परिवर्तित रूप ह । यत अमितनति एक प्रस्यात ग्रन्थकार थे और उनके पचसप्रह को प्रकाशमें आये कई दशक हो चुके थे। इसरी ओर श्रीपालस्त इंढडा एक नये सर्वया अपरिचित व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र कृति भी नई ही प्रकाशमें आई थी। अत सम्पादक प० हीरालालजी शास्त्रीने जब दोनोका तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि एकने दूसरेका अनुकरण किया है। किन्तु यह तो कल्पना करना कठिन था कि अभितगति जैसे प्रख्यात ग्रन्थकार डढ्डा जैसे अज्ञात रचयिलाका अनुकरण करेंगे। अत उन्होंने यही माना कि डड्डाने अमितगतिकी नकल की है फिर भी डडडाकी क्रुतिने शास्त्रीजी-को प्रभावित किया । उन्होंने अपनी प्रस्तावनामें किसा है--

१ डब्झा की रचना भूक बायाजोंकी अधिक संगीप है, अमिलगतिकी

नहीं । जीवं समास प्रकरण की ७४वीं मूळ वावाका पद्यानुवाद जिलना हर्द्याका' मूळकी समीप है उतना 'बर्मितवर्तिका नहीं ।

२ कितने ही स्थलीं पर डड्डाकी रचना बमितमतिकी अपेक्षा अधिक सुन्दर है।

३ अमित गतिने 'जीव समास' की 'साहारणयाहारों' आदि तीन गायाओं-को स्पश भी नहीं किया, किन्तु इब्हाने उनका सुन्दर पद्मानुवाद किया है। उनत स्थल पर अमित गतिने गोम्मटसार जीवकाण्डकी 'उनवाद मारणतिय' इत्यादि गायाका आश्रय लेकर उसका अनुवाद किया है। किन्तु बीवसमास प्रकरणमें उकत गायाके न होनेसे डब्हाने उसका पद्मानुवाद नहीं किया।

४ कितने ही स्थलों पर डडडाने अभितगतिकी अपेक्षा कुछ विषयोंको बढाया भी है। यथा प्रथम प्रकरणमें धर्मोंका स्वरूप, योगमागणाके अन्तमें विक्रिया आदिका स्वरूप।

५ अमित गतिने सप्तितिकामें पष्ठ २२१ पर क्लोक ४५३ में शेषमागणामें बन्धादित्रिकको न कहकर मूलके समान 'पर्यालोक्यो यथागमम' कहकर समाप्त कर दिया है। किन्तु डड्डाने क्लोक ३९० में 'बन्धादित्रय नेय यथागमम्' कहकर भी उसके आगे समस्त मागणाओमें बन्धादित्रिकको गिनाया है जो प्राकृत पञ्च-सम्रहके अनुसार होना ही चाहिये।

इसतरह शास्त्रीजीने इडढाकी रजनासे प्रभावित होनेपर भी उसे अभित-गतिकी अनुकृति बताया । किन्तु वस्तुस्थिति इससे विपरीत है।

#### रचनाकाल---

डड्ढाके पञ्चसग्रहका अन्त परीक्षण करनेसे नीचे लिखे तथ्य प्रकाशमें आते है---

- १ डड्डाने शतक प्रकरणमें पृ० ६८३ मेर जो मिध्यात्वके पाँच भेदोंका स्वरूप गद्यमें लिखा है वह पूज्यपादकी सर्वार्वसिद्ध (८।१) से लिया गया है अत उनके पञ्चसम्रहकी रचना पूज्यपाद (वि०की छठी शताब्दी) के पश्चात् हुई है।
- २ सप्तितिकाके अन्तमें (पृ० ७३७) 'उक्तच' करके जो कारिका दी गई है वह अकलकदेवके लघीयस्त्रयके सातवें परिच्छेदकी चतुर्थ कारिका है। अत अकलकदेवके लघीयस्त्रयके (वि०की सातवी सताब्दी) पश्चात् उक्त पचसम्रह् रचा गया है।
- ३ जीव समास प्रकरणमें (पृ० ६६७) 'उन्तरुष्य सिद्धान्ते' करके जो याक्य उद्धृत है वह वीरसेनकी घवका टीकाका है। जल अवला टीका (नवसी शती) के प्रयान उन्तर पंज संबद्धकी रचना है हैं हैं।

४ दूसरे प्रकृति समुत्कीतन व्यविकारमें (पृ० ६७४) 'उक्तञ्च' करके जो क्लोक उद्धृत है वह अमृतचन्द्रके तत्वार्थसारके बन्धाविकारका ग्वारवा क्लोक है। अत पञ्चसग्रहकी रचना तत्वाथ सार (दसमी शती) के पश्चात् हुई है।

इस तरह डडढाके पञ्चसग्रहके समयकी पूर्वाविधि विक्रमकी दसमी शती निष्ठित होती है। अब हम उत्तराविधकी ओर आते हैं।

- १ भास्कर नन्दिने तत्वार्थसूत्र पर सुखबोजिनी टीका रची है। इसके चतुर्थ अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीकामें लेक्याके सम्बन्धमें पाँच क्लोक उद्घृत हैं। ये पाचो क्लोक उडडाके पञ्चसग्रहके हैं। भास्कर नन्दिका समय १३-१४वीं शती ह। अत पञ्चसग्रह इसके पश्चातकी रचना नही है।
- २ पञ्चास्तिकाय (गाथा ५६) की टीकामें जयसेनाचार्यने एक इलोक उदघत किया है।

'मोक्ष कुर्वन्ति मिश्रौपशमिक क्षायिकाभिधा । बन्धमौदयिका भाषा निष्क्रिया पारिणामिका ॥'

यह उडढाके पञ्चसग्रहका पाचवा इलोक है। जयसेनाचायकी टीका पर क्रह्मदेवकी वृहदृद्रव्यसग्रहका स्पष्ट प्रभाव ह।

३ वृहदद्रव्य सग्रहकी ४१वी गाथाकी ब्रह्मदेव रिचत टीकामे सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलानेके लिए प्रथम एक गाथा हेटिठमछ्प्युढवीण आदि उद्ध त की है जो गोम्मटसार जीवकाण्डकी १२८वी गाथा है। इसके पश्चात् ही 'उसी अथको प्रकारातरसे कहते हैं' लिखकर तीन इलोक उद्धृत किये है। ये तीनो इलोक डडढाके पञ्चसग्रहके जीवसमास प्रकरणमें उसी क्रमसे बतमान हैं और उनकी सख्या क्रमसे २२७, २२९, २३० है। अत ब्रह्मदेवजीकी उक्त टीकासे पृव डडढाका पञ्चसग्रह रचा गया था।

इस तरह अमृतचन्द्र और ब्रह्मदेवके अन्तरालमे किसी समय डडढाने अपना पञ्चसग्रह रचा था। आचाय अमितगित भी इसी अन्तरालम हुए है। उन्होंने अपना पञ्चसग्रह वि०स० १०७०में समाप्त किया था। इस तरह डडढा-के समयकी पूव और उत्तर अविध निष्चित हो जाने पर भी यह निणय शेष रहता है कि दोनो पञ्चसग्रहोये से पहले किसकी रचना हुई थी?

इसका अन्वेषण करते हुए हमें जयसेनाचार्यके धमरत्नाकरमे पचायती जैन मन्दिर देहलीकी प्रतिके पृ० ६७ पर एक उद्ध त पद्य मिला—

> 'वचनैर्हेतुभी रूपै सर्वेन्द्रियभयावहै । जुगुप्साभिष्य बीभत्सैनैव क्षायिकदृक् भवेत ॥

यह डड्ढाके पञ्चसग्रहके जीवसमास प्रकरणका २२३वा श्लोक है। अल

यह निष्वित है कि धर्मरत्नाकरसे पूब बढ्ढाका पञ्चसग्रह रचा गया है। धर्म-रत्नाकरमें उसका रचनाकाल वि०स० १०५५ दिया है। और अमित गतिके पञ्चसग्रहमें उसका रचनाकाल १०७० दिया है। अत यह सुनिश्चित है कि अमितगतिके पञ्चसग्रहसे कम-से-कम दो दशक पूव ढड्ढाका पञ्चसग्रह रचा गया है। इस विषयमें यह भी उल्लेखनीय है कि आचाय नेमिचन्द्रके गोम्मटसार-का प्रभाव अमितगतिके पञ्चसग्रह पर है किन्तु ढड्ढाके पञ्चसग्रह पर नहीं है। अत गोम्मटसारकी रचना इन दोनों पञ्चसग्रहोंके रचनाकालके मध्यमें किसी समय हुई है।

डडढाके पञ्चसग्रहके अन्तमें ग्रथकारने अपना परिचय कैवल एक क्लोकके द्वारा दिया है—

> श्री चित्रक्टवास्तव्यप्राग्वाटवणिजा कृते। श्रीपालसुतस्त्रहेण स्फुट प्रकृतिसग्रह ॥

यह श्लोक चतुथ शतक प्रकरणके भी अन्तमें आता है। उसमें अन्तिम चरण 'स्फुटाथ पञ्चसग्रहे' हैं। इससे प्रकट है कि प्रन्थकारका नाम डडढा है और उनके पिताका नाम श्रीपाल था। श्लोकके पूर्वाद्ध का 'विणिजाकृते' पद गडबड है। 'विणिजा' पद ततीयान्त होनेमे डडढाका विशेषण प्रतीत होता है जो बतलाता है कि वे चित्रकूट वासी और पोरवाड जातिके विणक थे। चित्रकूट चित्तौडका पुराना नाम है। आज भी उस और पोरवाड जातिका निवास है। किन्तु उक्त अथसे 'कृते' शब्द व्यथ पड जाना है। यदि यह अथ किया जाता है कि चित्रकूटवासी पोरवाड जातिके विणकके लिए रचा तो उस विणकका नाम झात नहीं होता। अस्तु,

#### विषय परिचय-

यत यह पञ्चसम्रह प्राकृत पञ्चसम्रहका ही सस्कृत क्लोकोमें अनुवाद-रूप है अत इसकी विषयवस्तु वही है जो प्राकृत पञ्चसम्रह को है। उसीके अनुसार इसमें जीवसमास, प्रकृतिसमुत्कीतन, कमस्तव, क्षतक और सप्ततिका नामक पाँच प्रकरण है। प्रा० प स के जीवसमास प्रकरणमें २०६ गाधा है और इसकेमें २५७ क्लोक हैं। इस अन्तरके कई कारण है। १ डड्वाने प्रारम्भमें अपना मगल पृथक् किया है। २ क्लोक ४-५ के द्वारा जीवके पाँच भाव गिनाकर उन्हें बन्ध और मोक्षका कारण कहा है। ३ क्लोक २०-२७ के बारा दस धर्मोंके नाम गिना कर उनका स्वरूप कहा है। ४ बेदके कबनमें क्लोक १२८ से १३१ तक इन्यवेदके चिन्होंका कथन किया है। साराश यह है कि प्रा० प०स० में वेदमार्गणाका कथन केवल बाठ गांवाओं है। किन्तु इस स० पं०स० में इसीक

# ,३७६ , जैनसाहित्यका इतिहास

१२४ से १३८ तक विस्तारसे वर्णन हैं। ५ इसी इरह प्रा० मन्सल में आग-मार्गणाका वणन केवल दस गावाजों है। किन्तु स० प०स० में १५ कलेकिक द्वारा कथन है। इसमें अवधिज्ञानके भेदो और उनके स्वामियोंका भी कथन किया है जो मूलमें नही है। ६ लेक्याओंका वर्णन यद्य द्वारा विस्तार से है। ७ सम्मनत्व-मार्गणाके वर्णनमें गद्य द्वारा पाँच लिक्योका स्वक्प विस्तारसे समझाया है। इस तरह प्रा० प०स० के कथनसे इसमें बहुत विस्तारसे कथन है।

भाचाय अमितगतिके प०स० में भी ये सब कथन जी हडढाने विशेषरूपसे किये हैं, पाये जाते हैं—

देखें — जीवसमास प्रकरणके प्रसग अमितगति १९३--२०२ इलोक । ज्ञान-मार्गणाका कथन, लेक्याका कथन तथा सम्यक्त्वमार्गणाका कथन ।

प्रा० प० स० में गाया १।१२८ के द्वारा इतना ही कहा है कि सिज्ञपचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव कालादिल बिवकी प्राप्ति होनेपर सम्यक्त्वग्रहणके योग्य होता है। उडिता ने गद्य द्वारा पाची लिबयोंका स्वरूप विस्तारसे कहा है। अमितगितने भी तत्वापवार्तिकका अनुकरण करते हुए और भी अधिक विस्तारसे उक्त कथन किया है। तथा सम्यक्त्वके तीनों भेदीका स्वरूप और उनके सम्बन्धमें विशेष बार्ते भी उडिताका अनुकरण करते हुए कही है।

फिर भी अमितगितने इस प्रथम प्रकरणमें दो कथन ऐसे किये हैं जो डडढाके प० स० में भी नहीं हैं। एक तो उन्होंने ३६३ मतोंका उपपत्तिपूबक कथन किया है जो गोम्मटसार कमकाण्डका ऋणी प्रतीत होता है। दूसरे, चौदह गुणस्थानोमे जीवोंकी सख्याका कथन किया है। यह कथन गोम्मटसार जीवकाण्ड (गा० ६२२— ६३२) के अनुरूप है।

दूसरे, प्रकृतिसमुकीर्तनमें मूलकी तरह ही बाठ कर्मोकी प्रकृतियोंका कथन है। तीसरे कमस्तवमे गुणस्थानोमें कमप्रकृतियोंके बन्ध उदय और सत्वका विवेचन मूलकी तरह ही प्राय है।

प्राकृत पञ्चसग्रहमें पूर्वमें बन्धव्युच्छिति और पश्चात उदयव्युच्छिति जिन ८१ प्रकृतियोंकी होती है उनकी केवल सख्याका निर्देश है स० प० स० में उनके नाम भी बताये हैं। इसी तरह जागे परोदयबन्धी प्रकृतियोंको बत्खानेके पश्चात स० प० स० में एक गद्यवाक्यके द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि क्यों ये प्रकृतिया परके उदयमें बचती हैं। प्रा० प० स० में अपने उदय और परके उदयमें बन्धनेवाली प्रकृतियोंकी केवल सख्या दी है। किन्तु स० प०स० में जनके भी ताम गिनाये हैं। बन्तमें गद्य द्वारा साम्तर और निरम्तर बन्धका यह द्वारा स्वरूप भी कहा है। इस तरह स० पं० स० में मूलसे वैशिष्टक भी है। अमितगितके प० स० में ये सब कथन बड्हाके अनुसार ही किया नया है।

शतक नामके चतुर्य सकरणमें की जब नैकिन्ट्यके वर्डन स्थान स्थानपर हीते हैं। सबिप कव मूरू कर्यन सक्ति पण्ड पण्ड पण्ड पण्ड पण्ड कर पण्ड के निवस्ताय, जीवनपातीं जमनेण, मार्यणावींमें जपमोग, जीवनपातींमें पोण, मार्यणावींमें जपमोग, जीवनपातींमें पोण, मार्यणावींमें जपमोग, जीवनपातींमें पोण, मार्यणावींमें जपमोग, जीवनपातींमें पोण, मार्यणावींमें जेव, मार्यणावींमें जुण-स्थान, गुणस्थानींमें जपयोग, पोण और प्रत्यक्ता क्रम्से क्ष्मन है। किन्तु इस स० प० स० में यायणावींमें जीवनपास, गुणस्थान, सपयोग योणका कथन करके फिर जीवसमासींमें जपयोग और योग कथन है। तथा बन्धके कार्योंके सेस प्रभेवींका कथन गण द्वारा स्पष्ट करते हुए बहुत विस्तारसे किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डड्ढाने विषयको ज्यवस्थित और सुस्पष्ट करनेका भी प्रयत्न किया है। मतभेय भी कहीं-कहीं है। जैसे गाथा ४१में जहाँ चौदह योग कहे हैं वहाँ रलोक १२ में बन्द्रह मान कहे हैं। जीस गाथा ४१में जहाँ चौदह योग कहे हैं।

प्रा० प० त० के शतकमें गाया ३२५ के द्वारा कहा गया है कि गुणस्थानों में कहे गये प्रकृतिबन्धका स्वामित्व मागणाओं में भी लगा लेना । इस कबनका विब-रण आसे भाष्य गाथाओं के द्वारा किया गया है। सं० प० स० में गाथा ३२५ का रूपान्तर तो है किन्तु भाष्यमायाओं का मही है। जत यह सब कबन स० प० स० मे नही है। यही पर प्रकृति बन्धको समाप्त कर दिया है। अमितगतिने भी ऐसा ही किया है। किन्तु नबम गुणस्थानमें जो प्रत्यक्षके भेव कहे है। उद्दाने तो प्रा० प० स० के अनुसार कहे है किन्तु अमितगतिने वृशक ही कहे है।

प्रा० प० स० चौथे बच्यायमें नौवे युणस्थानमे प्रत्ययोंने भेद इस प्रकार स्तलाये हैं—

> सजलण तिचेदाण णव जोबाण च हीइ एवदर । सदूज दुवेदाण एवदर पुरिसजेदी व ।।१९७॥

अर्थात् नीवे गुणस्थानके सबेद भागमें चार सज्बलनकथायमेंसे एक, तीन वेदोंमें से एक और नौ योगोंमें एक होता है। नपुसक बेदका उदय व्युच्छित्र हो खाने पर दी वेदोंमेंसे एक बेदका उदय होता है और स्त्रीबेदका उदय व्युच्छित्न हो खाने पर एक पूरुष बेदका उदय होता है।

बत्त ४ $\times$ १  $\times$ १ =१० $\zeta$ , ४ $\times$ २  $\times$ १ + ७२ और ४ $\times$ १  $\times$ १ = ३६ भग होते हैं इस तरह

१०८ + ७२ + ३६ = २१६ कुक भय होते हैं । ये सर्वेद भागके भव हुए । यह सकत्व जनम् जोगाय होद एक्टरयोते । कोहम जावकर्ज बामारहियाण एक्टरमें क १११९८॥

अर्थात अबेद भागमें चार सज्बलम कवायोगेंसे एकका तथा नौ योगोंगेंसे एकका उदय होता है। क्रोधकी उदय व्युच्छित्ति हो जाने पर तीन कवायोगेंसे एक का उदय होता है मानकी व्युच्छित्ति हो जाने पर दो कवायोगेंसे एकका उदय होता है और मायाकी उदय व्युच्छित्ति हो जाने पर केवल एक लोभ कवायका उदय होता है। नौयोगमेंसे एक योगका उदय सवत्र रहता है। अत ४ ४ ९ = ३६, ३ ४ ९ = २७, २ ४ ९ = १८ और १ ४ ९ = ९ इस प्रकार अवेद भागके ३६ + २७ + १८ + ९ = ९० भग होते है। कुल मिलाकर २१६ + ९० = ३०६ भग दोनो भागोके होते हैं।

किन्तु स० ण्डन्चसमहमे नौबे गुण स्थानके अवेदमागर्मे चार कवाय और नौ योगोमेंसे एक ण्कवे उदयकी अपेक्षा ४ × ९ = ३६ मग बतलाये है।

यथा---ज्यन्यौ प्रत्ययौ ज्ञेयौ द्वाववेदानिवृत्तिके । सञ्चालेषु चतुर्ज्वेको योगाना नवके पर ॥६६॥ १ × १। भगा । ४।९ अन्योन्याभ्यस्तौ ।

तथा सबेद भागमे चार कषाय, तीन वेद और नौ योगोमेसे एक एकका उदय होनेसे  $\times \times \times = 0$  अग ही लिये हैं। यथा—

कषायवेद योगानामक्रीकग्रहणे सति । अनिवृत्तो सवेदस्य प्रकृष्टा प्रत्ययास्त्रय ॥६७॥ भगा ४।३।९ अन्योन्याभ्यस्ता १०८॥

इस तरह अनिवित्तिकरण गुणस्थानके सबैद भाग और अवैद भागमें १४४ भग योगकी अपेक्षा मोहनीयके उदय स्थानोंके बतलाये हैं। आगे प्रा० पचसग्रहमें भी इतने ही भग लिए हैं और गोम्मटसार कमकाण्डमे भी इतने ही लिए हैं। शायद इसीसे स० प०स० के कर्ताने उक्त स्थानमें १४४ भेदोको ही रखकर जो सबसम्मत थे, शेषका उल्लेख नहीं किया। उस विषयमें मतमेद भी है।

पाँचवें सप्तितका कथन प्रा० प०स० के ही समान है। मध्यमें कही-कही किसी कथनको डडढाने छोड भी दिया है। जैसे प्रा० प०स० में गितमागणामें नामकमके उदयस्थानोको कहनके बाद गा० १९१ २०७ में इन्द्रिय आदि होष मागणाओं भी नामकमके उदयस्थानोका कथन है। किन्तु डडढाने उसे छोड दिया है। अमितगितने भी डढढाका ही अनुसरण किया है। प्रा० पचसग्रहके पाँचवें अध्यायमें मनुष्मगितमें नामकमके २६०९ भग बतलाये हं। किन्तु स० प०स०में २६६८ बतलाये हैं। उक्त २६०९ भगोमें सयोग केबलिके ५९ भग और जोडे हैं। ये भग प्रा० पचसग्रहमें नहीं हं। अमितगितिके पचसग्रहमें भी ऐसा ही हैं।

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य ३७९

वोनों ही स० पचसग्रहमें एक उल्लेखनीय बात और भी है। प्रा० पच-तथा स० पचसग्रहमें योगकी अपेक्षा गुणस्थानों में मोहनीयकर्मके उदय स्थानोंके भंग १३२०९ बतलाये हैं और कर्मकाण्ड में १२९५३ बतलाये हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि कमकाण्डमें छठे गुणस्थानमें आहारक्रका उदय स्थानेव और नपुसकके उदयमें नहीं माना गया। अत छठे गुणस्थानमें भग पचसग्रह की अपेक्षा २११२ होते हैं और कमकाण्डमें १८५६ होते हैं इस तरह २५६ का अन्तर पडता है।

इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों ही स० पश्चसग्रहमे प्रथम अध्यायमें एक <sup>प</sup>रिलोक के द्वारा इस बातको स्वीकार किया है कि आहारक ऋदि, परिहार विश्वदि, तीर्थं कर प्रकृतिका उदय और मन प्रयक्तान ये स्त्रीवेद और नपुसक्तवेदके उदयमें नहीं होते। किर भी आगे प्राकृत पञ्चसग्रहके अनुसार ही मोहनीयके उदय विकल्पोंका कथन किया गया है।

सप्तितिकाके पश्चात इस स० प० स० मे चूलिका भी है और उसमें ८४ शलोकों के द्वारा मागणाओं मे बन्ध स्वामित्वका विशेष रूपसे कथन है। इसके प्रारम्भ में कहा है कि यद्यपि आठकमोंकी सब प्रकृतियाँ १४८ है किन्तु उनमेसे अठाईसको बन्धमें नहीं गिना जाता है। वे ह—सम्यक्षमिध्यात्व, सम्यक्त्व, पाँच बन्धन, पाँच सस्थान और रूप रस गन्ध स्पशके भेदोंमेंसे केवल चार मूल भेदोंको छोड कर १६। अत बन्ध प्रकृतियाँ एक सौ बीस हैं। इनके बन्ध अबन्य और बन्ध-व्यक्तिका कथन चौदह मागणाओंमे किया है। कर्मस्तव अधिकारमें गुणस्थानोंमे तो कथन है कि किन्तु मागणा स्थानोंमें नहीं है।

यह चूलिका प्रा० प० स० मे नही है। किन्तु अमितगतिके पचसग्रहमें है।

१ तेरस चेव सहस्सा बे चेव स्या हवति नव चेव । उदयवियय्ये जाणसु कोग पिंड मोहणीयस्स ॥३३७॥ — प्रा० पचसपह, अ० ५ । 'मोहनोदयस्या ये योगानाश्चित्य मेलिता । नवोत्तरशते ते द्वे सहस्राणि श्रयोदश ॥७४२॥ — स० प०स०, पू० २०७ ।

२ तेवण्ण णव सयाहिय वारससहस्सप्पमाणमुदयस्स । ठाणवियप्ये जाणसु जोग पिंड मोहणीयस्म ॥४९८॥'—गो० कर्मकाण्ड ।

३ कमका०, गा० ४९६-४९७।

४ 'आहार्राद्ध परीहारस्तीर्थकुत्तुर्यवेदनम् । नौदये तानि वायन्ते स्त्रीनपुसक-वेदयो ॥३४३॥'---अभि०स० प०स०, पृ० ४७ । आहार्राद्ध परिहारो मन पर्यय इत्यभी । तीर्थकुच्चोदमे न स्यु स्त्रीनपुसक-वेदयो ॥ ---अङ्का पृ० १।२५५ ।

अतः यह स्पष्ट है कि अभितवातिने ठडढाके पचसग्रहके प्रत्येक कथनको अपनाया है। उद्धृत पद्यों तकको भी अपनाया है।

श्रचपि अमितर्गतिने अपना पञ्चसग्रह गोम्मटसारके पश्चात् रचा क्याँकि उसमें उन्होंने गो० सा० का उपयोग किया है। तथापि प्रसगवश उनका परिचय पूर्वमें दिया जाता है। क्योकि उनके स० प० स० का अलगसे परिचय देना अनावश्यक है।

#### सं० प० स० के रचयिता अभितगति

विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीयें अमितगति नामके एक आचाय हो गये है। उन्होंने वि० स० १०७३ में अपना सस्कृत पञ्चसग्रह रचकर समाप्त किया था। यह माथुर सचके थे। देवसेन सूरिने अपने दशनसारमें माथुरसच को पाँच जैना भासोंमे गिनाया है। माथुरसच को नि पिच्छिक भी कहते थे, क्योंकि इस सचके मुनि मोरकी या गौकी पिच्छ नहीं रखते थे।

अमितगतिने अपनी धम परीक्षाकी प्रशस्तिमे अपनी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है—वीरसेन, उनके शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति (प्रथम), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके माधवसेन और उनके शिष्य अमितगति ।

तथा अमितगतिकी शिष्य परम्पराका पता अमर कीर्तिके छक्कमोवएससे लगता ह जो इस प्रकार है—अमितगति शान्तिषण, अमरसेन, श्रीषेण, बन्द्रकीर्ति और बन्द्रकीर्ति और बन्द्रकीर्ति के शिष्य अमरकीर्ति ।

प० विश्वेश्वरनाथ रऊवे कथनानुसार अमित्तयति वाक्पतिराज मुजकी सभाके एकरत्न थे। अपने ग्रन्थोमे उन्होंने मुज और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों मालवेके परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। अमितगितने वि० स० १०५० में पौष सुक्ल पचमीके दिन अपना कुमायित रस्न सन्दोह समाप्त किया था, उस समय राजा मुंज पृथ्वीका पालन करते थे।

अमितगित बहुश्रुत थे। उन्होंने विविध धार्मिक विषयी पर ग्रन्थोंका निर्माण किया है। उनके सब उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं। वि० स० १०५० में उन्होंने सुमाषित रत्म सन्दोह नामक ग्रन्थका निर्माण किया। इसमे सासारिक विषय निराकरण, माया अहकार निराकरण, इन्द्रिय निग्रह, स्त्री गुणदोष विचार आदि

१ देखी---'जै॰ सा० इ॰' में पृ० २७५ पर 'अमितपति' सीर्थक निवस्थ ।

र 'समारूढे पूतितवसवसति विकासमृषे। सहस्र वर्षाणा प्रजवति हि पंचा-शदिके।। समाप्ते वर्षम्यामवति वरणीं मुंजनृपतौ, सिसे पक्षे पौषे वृष्षहित-मिद शास्त्रमनथव।।९२२। - पुत्रा० रहे।

क्रिंश प्रकरण हैं । अन्तर्थे वावक घमका निक्यण हैं। पूरे प्रक्यों १२२ प्रधा हैं। स० १०७० में धर्म परीक्षाकी रचना की थी। इसमें सुन्दर क्रवाके क्रवमें पुराणोंकी उटपटांच कथाओं और मान्यताओंकी मनोरणक रूपमें हुँसी उदाई है। एक उपासकाचार रचा था वो अमितमंति आवकाचारके नामसे प्रसिद्ध है। आराधना नामसे विवार्यकी प्राकृतमें निम्द्ध मणवती आराधनाका संस्कृत पर्धोमें अनुनाद किया था। इसके सिवाय सामायिक पाठ, भावना द्वाचि शित भी रचे थे। इन सन्योमें उनका रचनाकाछ नहीं दिमा। १०७३ स औं संस्कृत पठ्य समझकी रचया मस्तिका पुरमें की थी। यह घारके पास उससे सात कोस दूर मसीद विलोदा नामक गाँव बताया जाता है।

गोम्मटसार और उसके कर्ता

विक्रमको नौंची शताब्दीमें षवला और अयधवस्त्राकी रचना होनेके पश्चात् इन दोनो टीका ग्रन्थोंने अपने मूल ग्रन्थोंके सिद्धान्त नामको अपना लिया और ये दोनो धवलसिद्धान्त और अथधवल सिद्धान्तके नामसे ख्यात हो गये। बि॰ सं॰ १०२२ मे रचकर समाप्त हुए पुष्पदन्त कविके महापुराणमें उनका स्मरण इन्हीं नामोंसे कविने किया है। यह हम पहले भी लिख आये है।

षट्खण्डागम और कसायपाहुडपर टीकाओंका निर्माण बराबर होता रहा है यह भी पहले विस्तारसे लिख आये हैं, और उन्होंके द्वारा कालक्रमसे उनके पठन-पाठनकी प्रवृत्ति भी चालू रही हैं। बबला और जयभवला टीकाके निर्माणके परचात भी वह प्रवृत्ति चालू रही, किन्तु उसका आधार ये दोनों टीकाएँ हो गई और भवल तथा जयभवल सिद्धान्त ग्रन्थोंका अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूष मापदण्ड सिद्धान्त विखयक बिद्धलाका माना जाने लगा।

विक्रमको ग्यारहवी शताब्दीमें विक्राणमें नेमियम्द्र नामके एक आचाय हुए। उनकी उपाधि 'सिद्धान्त वक्रवर्ती' थी। ये दानों सिद्धान्त व्रन्थोंके अधिकारी विद्वान थे। इन्होने घवल सिद्धान्तका मथन करके गोम्मटसार नामक प्रन्थकी रचना की और जयधवल सिद्धान्तका मथन करके लींक्बसार ग्रन्थकी रचना की। इन्होंने अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है—

जह चन्केण य चन्की छन्खण्ड साहिय अविन्धेण । तह महचनकेण मया क्रेन्खण्ड साहिय सम्म ॥३९७॥

जिस तरह चक्रवर्ती अपने चक्ररत्नसे भारतवर्षके छ सण्डोंको बिना किसी विध्न-बाधाके साध्रता है या अपने बचीन करता है, उसी तरह वैने (नैमिचन्द्रने)

१ 'जिसप्तत्याधिकेऽज्यानां सहस्ते शक्तिविद्यितः । शक्तुनिका पूरे जातिकां शास्त्र मनोरमम् ॥६॥ - वैंक चैंक के वे

अपने बुद्धिरूपी चक्रसे षटखण्डोको या षट्खण्डागम सिद्धान्तको सम्यक रीतिसे साधा ।

सिद्धान्त प्रन्योंके अभ्यासीको सिद्धान्त चक्रवर्ती पद देनेकी परम्पराका सूत्र-पात कव किसने कैसे किया, इस विषयमे निश्चित रूपसे कुछ कहना शक्य नही है। किन्तु इस पदकी कल्पना अवश्य ही जयधवला प्रशस्तिके उस श्लोक के आधारपर की गई होनी चाहिये जिसमें वीरसेन स्वामीके लिये कहा गया है कि भरत चक्रवर्तीकी आज्ञाकी तरह जिनकी भारती पटखण्डागममें स्वलित नही हुई। अत धवला जयधवलाकी रचनाके पश्चात विक्रमको इसवी शताब्दीसे ही इस पदवीका सुत्रपात होना चाहिये।

### नेमिचन्द्रके गुरु--

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिको अपना गुरु बतलाया है। कमकाण्डमे दो स्थानोपर उन्होंने इन तीनोको नमस्कार किया ह। उनमेंसे एक स्थानपर कहा है — जिसके चरणोके प्रसादसे वीरर्नान्द्र और इन्द्रनन्दिका बत्स्य अनन्त ससाररूपी समुद्रसे पार हो गया उन अभयनन्दि गुरुको मैं नमस्कार करता हूँ। दूसर स्थानपर लिखा है — 'अभयनन्दिको, श्रुत-समुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुरुको और वीरनन्दिनाथको नमस्कार करके प्रकृतियोके प्रत्यय-कारणको कहूँगा।' लिब्बसारमे उन्होंने लिखा है — चीरनन्दि और इन्द्रनन्दिके बत्स्य और अभयनन्दिके शिष्य अल्पज्ञानी नेमिचन्दने दशनलिब्ध और नारिवलिबका कथन किया। किन्तु पित्रलोकसारमें उन्होंने अपनेको अभयनन्दिका बत्स्य मात्र लिखा ह। शेष दोनो आचार्योका कोई निर्देश नही किया।

इन तीनोमेंसे बीरर्नान्द तो चन्द्रप्रभ चरितके कर्ता जान पडते है क्योंकि

१ प्रीणितप्राणिसपत्तिराक्रान्ताशेषगीचरा । भारती भारतीवाज्ञा षट्खण्डे यस्य नास्खलत ॥२०॥'—ज० थ० प्र०॥

२ 'जस्स य पायपसाएणणतससारजलहिमुत्तिण्णो । वीरिदणदिवच्छो णमामि त अभयणदि गुरु ॥४३६॥—कम का०

श्रीतकण अभयणि सुदसागरपारिगदणिदगुरः ।
 वरवीरणिदणाह पयडीण पच्चय वोच्छ ॥७८५॥—कम का०

४ वीरिदणदिवच्छेणप्यसुदेणभयणदिसिस्सेण । दसण चरित्तलद्धी सुसूमिया णेमिचदेण ॥६४८॥—- ७० सा०

५ इदि णेमिचदमुणिणाणप्यसुदेणमयणदिवच्छेण । रइओ तिलोयसारो समसु त बहुसुदाहरिया ॥—क्षि० सा०

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य ३८३

उन्होंने बन्द्रप्रभवरितकी प्रशस्ति में अपनेको अभयनन्दिका शिष्य बतलाया है। और ये अभयतन्दि नेशिबन्द्रके गुरु ही होने बाह्रिये क्योंकि कालगणनासे उनका वहीं समय जाता है। अत अभयनन्दि इन सबमें जेठे तथा गुरु होने वाह्रिये। और वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और नेमिबन्द्र उनके शिष्य। नेमिबन्द्र सम्भवतया सबसे छोटे थे और उन्होंने अभयनन्दि गुरुसे अध्ययन करनेसे पूर्व वीरनन्दि और इन्द्र-नन्दिसे भी अध्ययन किया था।

नेमिचन्द्रने वीरनन्दिको चन्द्रमाकी उपमा देकर सिद्धान्तरूपी अमृतर्क समुद्रसे उनका उदमव बतलाया है। अत वीरनन्दि भी सिद्धान्त ग्रन्थोंके पारणामी थे। उसी तरह इन्द्रनन्दिको तो नेमिचन्द्रने स्पष्ट रूपसे श्रुतसमुद्रका पारणामी लिखा है। उन्हीके समीप सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन करके कनकनन्दि ने सत्वस्थानका कथन किया था। उसी सत्व स्थानका सग्रह नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें किया है।

इन्द्रनिन्दिके सम्बन्धमें मुख्तार साहब ने लिखा है कि इस नामके कई आचाय हो गये है। उनमेसे ज्वाला मालिनीक ल्पके कर्त्ता इन्द्रनिन्दिने प्रन्यका रचनाकाल कि श० स० ८६१ (बि०स० ९९६) दिया है। और यह समय नेमिचन्द्रके गुरु इन्द्रनिन्दिके साथ बिल्कुल सगत बैठता है। किन्तु उन्होंने अपनेको बप्प निन्दका शिष्य बतलाया है। सभव है यह इन्द्रनिन्द बप्पनिन्दिके दीक्षित हो, और अभय-निन्दिस उन्होंने सिद्धान्त शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की हो।

इस तरह विक्रमकी दसवी शताब्दीके उत्तरा धसे लेकर ग्यारहवी शताब्दीके पूर्वाध तक सिद्धान्त प्रन्थोंके ज्ञाताबोकी एक अच्छी गोष्टी थी। उनमेंसे सिद्धान्त विषयक रचनाये दा ही आचार्योंकी उपलब्ध हैं। वे है कनक निन्द तथा नेमिचन्द्र।

१ 'मुनिजननुतपाद प्रास्तिमध्याप्रवाद सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्य प्रसिद्ध । अभवदभयनन्दी जैनधमिभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धु भव्यलौकैकवन्धु ।।३।। भव्याम्भोजविवोधनोद्यतमते अस्वित्समानित्वष शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधिय श्री वीरनन्दीत्यभूत । —वन्द्र० च० प्रदा० ।

२ वर इदणविगुरुको पासे सोऊष सयलसिद्ध त । सिरिकणवणविगुरुका सत्तद्वाण समुद्दिद्व ।।३९६॥---कम का० ।

३ पुरातन बा॰ सू०, प्रस्ता॰, पू० ७१-७२।

४ 'अष्ट शतस्य (स्) कषष्ठि प्रमाणशक्वत्सरेष्वतीतेषु ।
श्रीमान्य खेटकटके पवष्यक्षमतृतीयायाम् ॥'

#### कनकगस्तिको विस्तरं सत्व शिर्मगी

आवार्य कनकान्ति रिवत विस्तर सत्व विभंगी नामक एक ग्रन्थ जैनसिदांत भवन आरामें बतसान है। उसकी कागंज पर किसी हुई दो प्रसियां हमें देखनेको प्राप्त हुई। जो समयत एक ही लेखककी किसी हुई हैं। दोनोंकी काया संस्थाओं में अन्तर है। एककी सस्था ४८ है और दूसरीमें नायाओंकी सस्था ५१ है। तथा दूसरी प्रतिमें गाथाओंके साथ सदृष्टिया भी दी हुई हैं। इसीसे पहली प्रति-की पुष्ठसस्था केवल ३ है दूसरीकी ७ है।

कम काण्डमें इस कनक निन्द विरचित विस्तर सत्व त्रिभगीको आदिसे अन्त-की गाया पयन्त सम्मिलित कर लिया गया है। केवल बीचकी ८ या ११ गाया में यत्र तत्रसे छोड़ दी गई हैं। क्योंकि कर्मकाण्डमें इस प्रकरणकी गायाओंकी सङ्या ३५८ से ३९७ तक ४० है।

इस प्रकरणमें कर्मोंके सत्य स्थानोंका कथन गुणस्थानोंमें मगोंके साथ किया गया है। इसका विशेष परिचय आगे कमकाण्डका परिचय कराते हुए दिया जावेगा। जो गाथायें छोड दी गई है उनके छोड देनेसे भी प्रकृत कथनमें कोई बाधा नहीं आती। हा, उनके रहनेसे प्रकृत विषयको चर्चा बोडा विशेष स्पष्ट हो जाती है। प्रथम और दितीय प्रतिके अनुसार छोडी हुई गाथाओंकी कमस्थ्या इस प्रकार है—४-५। (यह गाथा दूसरी प्रतिमें व्यतिक्रमसे दी गई है इससे इसकी सख्या उसमें ५ है। गा० ९, १०। इसरी प्रतिमें १५ नम्बर पर स्थित गाथा पहली प्रतिमें नहीं है। अत दोनोंकी सख्यामें एकका अन्तर पड गया है। फलत छोडी गई गाथाओंकी क्रम सख्या पहली प्रतिके अनुसार २२, २३, २८ ३० है और दूसरीके अनुसार २३, २४ २९ और ३१ है। इसरी प्रतिके गाथा ३८—३९ पहली प्रतिमें नहीं है। अत दोनोंकी सख्यामें तीनका अन्तर है। फलत पहली प्रतिमें अनुसार छोडी गई ८वी गाथाकी सख्या पहली प्रतिमें ४१ और दूसरीमें ४४ है। इस तरह कमकाण्डमे उक्त नम्बरकी गाथायों छोड दी गई है।

साय ही एक जगह थोडा व्यक्तिक्रम भी पाया जाता है। त्रिभगीकी गाश्चा न० १५, १६ और १७ की क्रम सच्या कमकाण्डमें, क्रमसे ३६८, ३६९, ३७० है। तथा गा० १४ की क्रमसख्या ३७१ है। अर्थात गाथा १४ को जिसमें प्रथम गुण स्थानके सत्वस्थानोमें भगोंकी सख्या बतलाई गई है क्रमकाण्डमें १५, १६, १७ के बाद दिया है। इन सीनों गायाबोंमें प्रथम गुणस्थानके कुछ स्थानोंमें भगोंका स्पष्टीकरण किया गया है। अत त्रिभगीमें पहले भंगोंकी सख्या बतलाकर पीछे उसका स्पष्टी करण किया गया है। और कमकाण्डमें पहले स्पष्टीकरण करके पीछे भगोंकी सख्या बतलाई है। बस्तु,

विचारणीय कात सह है कि कानक निष्य बाषायंने ४८ था ५१ वाषा अवाषा विस्तरसंद तिमणी यन्त्र क्या पृथक् रवा वा और वावकी छसे नैमियण्यावार्य अपने योग्मदसारमें सम्मिलत कर लिया कावा कर्मकाण्डके लिये हैं। उन्होंने इस प्रकरणकी रचना की ? उनत दोनों वातोंमेंसे दूसरी बात ही विक्षेप संगत प्रतीस होती है क्योंकि कनकानिव भी सिद्धान्त वाक्रवर्ती थे, वह बात त्रिमणीकी व्यन्तिम गायासे जो कर्मकाण्डमें भी है, स्पष्ट होती है। ऐसे महान् वाचार्यके द्वारा इतना छोटा-सा यन्त्र स्वतन्त्र रूपसे रचे जानेकी सभावना ठीक प्रतीत नहीं होती। अस यही विक्षेप सभावित प्रतीत होता है कि उन्होंने गोम्मटसारके लिये ही उस प्रकरणको रचा और पीछे उसमें ययास्थान स्पष्टीकरणके लिये हुछ गायाओंको बढाकर उसे एक स्वतत्र प्रकरणका रूप भी दे दिया। अस गोम्मटसारकी रचनामें कनकनिद वाचायका भी योगदान था। त्रिमगीकी अस्तिम गाया नेमियन्त्राचार्यकी बनाई हुई हो सकती है जिसमें कहा है कि इन्द्रनित्व गुरके पास-में सम्पूण सिद्धान्तको सुनकर कनकनिद गुरके सत्व स्थानका कथन किया। यहाँ कनकनिदके साथ गुरु शब्दका प्रयाग इसी बातका सकत करता है।

कतक नित्वके गुरु इन्द्रनित्द थे। और इन्द्रनित्दके गुरु अभयनित्द थे।
निम्बन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके गुरु अभयनन्दी सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे। अत जैनेन्द्र महावृत्तिको हमने इस दृष्टिसे देखा कि उसमें सिद्धान्त शास्त्र विषयक कोई उदाहरण है या नही ? खोजने पर सूत्र १।३।५ की वृत्तिमें 'प्रामृतपर्यन्तमधीते' एव 'सबन्ध सटीकम' उदाहरण महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्धमें डॉक्टर बासुदेव शरण अग्रवालने अपनी भूमिका (पृ० ९) में खिखा है—'यहाँ ऐसा विवित होता है कि प्राभृतसे तात्पय महाकम प्रकृतिप्राभतसे था, जिसके रचयिता आ० पृष्प-दन्त तथा भूतविल माने जाते हैं। (प्रथम द्वितीय अती)। इसीका दूसरा नाम धट्खण्डागम प्रसिद्ध है। इसीका भाग विशेष बन्ध या महाबन्ध (सङ्गाधकस सिद्धान्तशास्त्र) या जिसके अध्ययनसे यहाँ अभयनन्दीका वात्पय आत होता है। अर्थात उस समय भी विद्वानोंसे प्राभत या पटखण्डागमसे पृषक् महाबन्धका

१ श्रीप्रेमीजीने लिला है कि 'प० जुगलकिशोरजी मुस्तारके अनुसार जैमसिद्धान्त भवन आरामें कनकलिस्का रखा हुआ 'विजयी' नामका एक प्रन्य है। जी १४०० क्लोक प्रमाण है (जै॰ सा० ६०, पू० २०१)। और टिप्पममें जैन हितीची माग १४, जक ६ का निर्वेश किया है। हमने उसे देखा उसमें मुस्तार साहवने जै॰ सि॰ सवनकी सूचीके आधार पर उक्त निर्वेश किया का इसीसे पुरातन जैनवावय सूचीकी अपनी प्रस्तावनामें प्रमहीने जिमगीके परिसाणके सम्बन्धमें उक्त निर्वेश नहीं किया। जब किमनीका १४०० क्लोक प्रमाण कथन आपक है।

अस्तित्व था और दोनोंका अध्ययन जीवनका बादश माना जाता था। 'सटीक मधीते' में जिस टीकाका उल्लेख है वह घवला टीका नहीं हो सकती क्योंकि उसकी रचना वीरसेनने ८१६ ई॰ में की थी। श्रुतावतारके अनुसार महाकर्म-प्राभृत पर आचाय कुन्दकुन्दने भी एक बडी प्राकृतटीका लिखी थी जो इस समय अनुपल्ल्य है। सभवत वही टीका प्राभृत और बन्धके साथ पढी जाती थी।'

डॉक्टर साहबका उक्त अनुमान हमें भी सगत प्रतीत होता है ! पुष्पदन्त और भूतबिलने जिस महाकम प्राभतका षटखण्डागमके रूपमें उपसहृत किया था सम्भवत प्राभृतसे उसीका ग्रहण बित्तकारने किया है । 'सवन्ध' और 'सटीक' परोंम इसी बातका समयन होता है क्योंकि बन्ध अथवा महाबन्ध उसीके अन्तगत अन्तिम खण्ड है और उसीकी टीकार्ये ग्रन्थकारोके द्वारा रची गई थी । किन्तु प्राभतसे षटखण्डागम 'सबन्ध' पदका प्रयोग कुछ विशेष अथ रखता है । बन्ध तो षटखण्डागमका ही एक खण्ड है अत 'प्राभत' से षटखण्डागमका ग्रहण करनेपर बन्धका भी ग्रहण हो ही जाता है पुन 'सबन्ध' कहना कुछ विशेष अथ रखता है । जो बतलाता है कि महावृत्तिकी रचनामे पूव अन्तिम खण्ड बन्ध षटखण्डागम से जुदा हो चुका था । इसीसे 'सबन्ध' पदसे उसका ग्रहण किया गया है ।

इन्द्र निन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि— वप्पदेव गुरुने घटखण्डसे महाबन्धको पृथक किया। और व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक छठे खण्डको सक्षिप्त करके उसमें मिलाया। उसी व्याख्या प्रज्ञप्तिको प्राप्त करके वीरसेन स्वामीने सत्कम नामक छठे खण्डको रचना की और उसे पाच खण्डोमें मिलाकर छै खण्ड पूरे किये।

अत वप्पमट्ट स्वामीने महावन्चको षटखण्डागमसे पश्चक् कर दिया था। तथा वीरसेन स्वामीने भी उसे पथक ही रखकर सत्कम नामक नया खण्ड रचकर उसमें मिलाया था जो घवलाका ही अगभूत है। अत सबन्ध' पदसे इतना स्पष्ट हैं कि बप्पदेवके पश्चात अभयनन्दि हुए हं। किन्तु वप्पदेवका समय भी ज्ञात ही है। परन्तु श्रुतावतारके अनुसार वे वीरसनके गुरु एलाचायसे पूब हुए है। उनके और 'एलाचायके बीचमे श्रुतावतारमें किसी अन्य व्याख्याकारका निर्देश नहीं किया गया है। अत विक्रमकी सातवी शताब्दीके लगभग उनका काल माना जा सकता है। अत अकलकके पश्चान होनेवाले अभयनन्दिका 'सबन्ध और सटीकम' लिखना उचित ही है।

डॉ॰ अग्रवाल साहबने यद्यपि अभयनन्दिका कोई निश्चित समय नहीं लिखा तथापि वे उन्हें घवलासे पूवका विद्वान् मानते हं इसीसे उन्होंने 'सटीक' पदसे घवलाटीकाका ग्रहण नहीं किया। किन्तु यदि प्रभावन्त्रके द्वारा गुरुक्ष्पसे स्मृत महावृतिकार अभयनन्दिका प्रभावन्त्रके साथ कुछ विद्या सम्बन्ध वा तो नेमिचन्द्रके गृह भी वही हो सकते हैं और उस स्थितिमें उनके द्वारा 'सटीक' शब्दसे धवलाटीकाका उल्लेख होना ही सभव है। किन्तु अभी इस विषयमें निश्चित क्यसे कुछ कहना समय नही है। एक अभयनन्दी नामक आचायने पूज्यपाद देवनन्दिके जैनेन्द्र क्याकरण पर जैनेन्द्र महावृत्ति रवी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे हुआ है उसमें आरम्भिक द्वितीय क्लोकमें वार्तिककारने अपना नाम अभयनन्दि मृनि दिमा है। किन्तु अपने गुरु आदिका नाम नही दिया और न प्रन्थ रचनाका समय हो दिया।

अभयनन्दीने सूत्र ४।३।११४ की वृत्तिमें माघकविके शिशुपालवधसे एक रलाक उदधृत किया है। माघका समय सप्तम शतीका उतरार्घ माना जाता है। क्योंकि माघके दादा सुप्रभदेव वमलातके मत्री ये जिसका एक शिलालेख ६२५ ई० का पाया जाता है।

तथा उन्होंने सूत्र ३-२-५५ की वृत्तिमें 'तत्त्वाय वार्तिकमधीते' उदाहरण दिया है। इससे प्रकट होता है कि वे तत्वायवार्तिकके रचयिता भट्टाकलकके पश्चात हुए हैं।

तथा जैनेन्द्र पर एक 'पश्चवस्तु' नामकी टीका है उसके रचयिता आर्य भूतकीर्ति है। कनडी भाषाके चन्द्रप्रम चरित नामक सन्यके कर्ता अन्यल किवने भ्रुतकीर्तिको अपना गुरु बतलाया है। यह चरित शक स० १०११ (वि॰ स० ११४६) में बनकर समाप्त हुआ था। यदि ये दोनो श्रुतकीर्ति एक हों तो अभय-नन्दिको विक्रमकी १२वी शतीसे पूबका विद्वान मानना चाहिये।

श्रुतकीर्तिने अपनी पचवस्तु अक्रियाके अन्तमें एक रखोकमे जैनेन्द्र शब्दागम अर्थात जैनेन्द्र व्याकरणको महलकी उपमा दी है। मूल सूत्ररूपी स्तम्मों पर वह खडा है, न्यासरूपी उसकी रत्नमय भूमि है, वृत्ति रूप उसके कपाट है। भाष्य शब्यातल है। टीकारूप उसके माल या मजिल हैं और वह पचवस्तु टीका उसकी सोपान श्रेणी है। उसके द्वारा उस महल पर चढा जा सकता है।

१ 'यच्छव्द लक्षण व्यक्तिकरोत्यभयनन्दिमुनि समस्तम् ॥२॥ जै० महावृ०, प्०१।

२ ' श्रुतकीति त्र'विद्य पक्षवित्यवपद्यनिधानवीपवर्ति श्रीमदग्गलदेव विर चित्ते चन्त्रप्रभ चरिते---जै० सा० इ०, पु० ३६।

३ 'सूत्रस्तम्भसमृद्घृत प्रविलसन्त्र्यासोधरत्निक्षिति श्रीमद्वृत्तिकपाटसँपुटमुते भाष्योऽत्र शब्यातलम् । टीकामार्ळीमहाक्क्तुरिक्तं जैनेन्द्रशब्दागम प्रासावं पृथु पत्रवस्तुकमिव सोमानमारोहतात् ॥'—जै० सा० इ०, पृ० ३३ ।

इसमें निर्दिष्ट वृत्ति तो अनयनिवक्तत वृत्ति है। और न्यास भागम पूज्य-पारकृत ही हो।

जैनेन्द्र व्याकरण पर प्रभाचन्द्राचाय कृत 'शब्दाम्भोज भास्कर' नामक एक म्यास ग्रन्थ बम्बईके सरस्वती भवनमें बतमान है जो अपूर्ण है। इसमें तीसरे अध्यायके अध्यक्षे एक क्लोकमें अभयनिन्दको नमस्कार किया है तथा बहावृत्तिके सक्य ज्योंके त्यों लिये गये हैं। इसके रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र वे ही प्रतीत होते हैं जिन्होंने प्रमेयकमल मातण्ड और न्याय कुमुद्द की रचना की थी।

प्रभाचन्द्रका समय न्यायाचार्य प० महेन्द्र कुमारजीने ९८० ई० से १०६५ तक निर्णीत किया है। बत अभयनन्दिका उनसे पूर्व होना निश्चित है।

श्री नेमियन्द्राचार्यका समय भी ९८९ ई० के लगभग है। अत उनके गुरु अभयनन्दिका समय भी उसीके लगभग उससे कुछ पूर्व होना चाहिये। यदि यह अभयनन्दि ही महावृत्तिके रचयिता हो तो महावृत्तिका रचनाकाल विक्रम स० १००० और १०५० के मध्यमे होना चाहिये। श्री युधिष्टिर मीमासकने अपने 'सस्कृत स्थाकरणका इतिहास' में उस एकताकी सभावनापर ही महावृत्ति के रचयिता अभयनन्दीका काल विक्रमकी ग्यारहवी गताब्दीका प्रथम चरण मात्र कहा है।

श्री नाष्रामजी श्रेमीने 'जैंनेन्द्र व्याकरण और आचाय देवनन्दी' शीर्षक अपना निवन्ध प्रथमवार जै० सा० स०, भा० १ अकमें प्रकाशित कराया था। उसमें उन्होंने लिखा था— 'हमारा अनुमान ह कि चन्द्रप्रभ काव्यके कर्ती महाकवि वीर-निवने जिन अभयनन्दिको अपना गृह बनाया है ये वे ही अभयमन्दि होंगे। आचाय नेमिचन्द्रने भी गोम्मटसार कमकाण्डको ४३६वी गायामे इनका उल्लेख किया है। अत्ताव इनका समय विक्रमकी ग्यारहवीके पूर्वाधंके लगभग निविचत्त होता है।'

किन्तु जै॰ सा॰ इ॰ में उन्होंने अपने उस लेखमेरी ऊपर बाला अश निकाल दिया है।

परन्तु प्रभाषन्द्रके न्यासमें जो श्लोक है वह उक्त अनुमानका पोषक प्रतीत हाता है। श्लोक इस प्रकार है—

> नम श्री बधमानाय महते देवनन्दिने । प्रमाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ।।

इसमें आगत 'तस्मै अभयनन्तिने गुरने' पर महत्वपूण है, जो इस सन्देहको पुष्ट करता है कि प्रभाचन्द्रने अभयनन्तिसे शायह अध्ययन किया था। यदि ऐसा हो तो वे अभयनन्दि नेमियन्द्राचायके गुरु ही हो सकते हैं। नाम---

सामार्थ मैनिक्न सिद्धान्त पक्तवानि बह्काण्डाममन्ते 'वक्ता दीकाका सथल करके गोम्मटसार नामक महाम् सन्वानी रचना की भी । इस प्रम्यराजके दो याम हैं—प्रथम भागका नाम जीवकाण्ड है और दूसरे भागका वाम कर्मकाण्ड है । ये दोनों नाम टीकाकारोंके द्वारा विधे गये हैं। प्रम्यकारने प्रथम भागकी पहली गांचामें 'वीवक्स प्रथमण बोक्कं' तिन्तकर बीवकी प्ररूपणा करनेकी प्रतिक्षा की है और दूसरे भागकी पहली गांचामें कर्म प्रकृतियोंका कथन करनेकी प्रतिक्षा की है। अत जीव और कमविषयक कमनोंके कारण प्रथम मांचको 'वीवकाण्ड और दूसरे भागको कमनाण्ड सजा दे दी गई है। किन्तु प्रत्यकार ने इंस प्रन्यको बनाया दो ही भागोंमें है क्योंकि प्रथम मांचके बन्तमें उस मोम्मट राज्यकी व्यक्तामां की गई है जिसके छिए गोम्मटसार रचा गया वा। तथा दूसरे आवके अन्तमें चूँकि वह गोम्मटसार प्रन्यका बन्तिम भाग है इसिक्ये विशेष रूपसे गोम्मटका गुणगान किया गया है।

टीकाकारोने गोम्मटसारका एक नाम और भी दिया है <sup>क</sup>पणसम्ह ।
किन्तु क्यों उसे यह नाम दिया, यह उन्होंने नही बतलाया । सम्भवतया टीकाकारोने अमितगतिके पञ्चसग्रहको देखकर और उसके अनुरूप कथन इसमे देखकर
इसे यह नाम दिया है । आचाय नेमिचन्द्रने तो ग्रन्थके दूसरे मागके अन्तर्में उसका
नाम गोम्मट सग्रह सुत्त अथवा गोम्मट सुत्त दिया है । गोम्मटसार नाम मी
टीकाओंमें ही पाया जाता है ।

#### नामका कारण-

जीवकाण्डके अन्तकी गायां में प्रन्यकारने कहा है—'आर्य आर्यसेनके गुण समूहको घारण करनेवाके अजितसेनाचार्य जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट जय-वन्त हो।' कर्मकाण्डके अन्तमें कुछ गायाओं के द्वारा गोम्मट राजाका जयकार करते हुए प्रन्यकारने कहा है—

'गणघर देव बादि ऋबि प्राप्त मुनियोंके गुण जिसमें निवास करते हैं, ऐसे

१ 'तद् मोस्मटसार प्रथमानयममूत जीवकाष्ट विरवयम्'—मन्त्र प्र०टी०, प्०३।

२ 'बीम्बटसारमामचेयवचसम् सास्त्र प्रारम्भक्षाम '---पन्य प्रकटीक, पृक ३। 'बीम्बटसार पञ्चसम्रह प्रपत्नमारचयन्'---जीवक टीक, पृक २।

१ 'गोम्मटसम्बद्ध सूस्' --कर्म का०, गांक ९६५ और ९६८ ।

अजितसेन नाथ जिसके गृह है वह राजा जयवन्त हो ॥९६६॥ सिद्धान्तरूपी उदयाचलके तटसे उदयको प्राप्त निमल नेमिचन्द्र रूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे वृद्धिगत, गुणरत्न भूषण—चामुण्डराय रूपी समृद्धकी बृद्धिरूपी वेला भुवनतलको पूरित करे ॥९६७॥ गोम्मट सग्रह सूत्र (गोम्मटसार) गोम्मट शिखर पर स्थित गोम्मट जिन और गोम्मटराजके द्वारा निर्मित कुक्कुट जिन जयवन्त हो ॥९६८॥ जिसके द्वारा निर्मित प्रतिमाका मुख सर्वाथसिद्धिके देवोके द्वारा तथा सर्वाविध ज्ञानके धारक योगियोंके द्वारा देखा गया वह गोम्मट जयवन्त हो ॥९६९॥

जिसके द्वारा खडे किये गये स्तम्भके ऊपर स्थित पक्षके मुकुटके किरण रूपी जलसे सिद्धोंके शुद्धपाद घोये गये, वह राजा गोम्मट जयवन्त हो ॥९७१॥ गोम्मट सूत्रके लिखते समय जिस गोम्मट राजाने देशी भाषामें जो टीका लिखी, जिसका नाम वीरमातण्डी है, वह राजा चिरकाल तक जयवन्तै हो ॥९७२॥

इस तरह श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने गोम्मटसारके अन्तमे ७ गावाओके द्वारा गोम्मट राजाका जयकार किया है और उसमे उनके द्वारा किये गये कर्मीका भी निर्देश किया है।

गाया ९६८मे तीन वस्तुओका निर्देश हैं—गोम्मटसग्रहसूत्र, गोम्मट शिखरके ऊपर स्थित गोम्मट जिन और गोम्मट राजके द्वारा निर्मित दक्षिण कुक्कुट जिन। गोम्मट सग्रह सूत्र तो गोम्मटसार नामक ग्रन्थ ह। दूसरेके सम्बन्धमें इस गायाकी जीवतत्व प्रदीपिका टीकामे लिखा है—'वामुण्डरायके द्वारा निर्मित प्रासादमे

१ 'जिम्ह गुणा विस्सता गणहरदेवादिइडिढपत्ताणा सो । अजियसेणणाहा जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥ सिद्धन्तुदयतडुग्गय णिम्मलवर णेमिचन्दकर-किल्या । गुणरयणभूसणबुहिमइबेला भरउ भुवणयल ॥९६७॥ गोम्मट सगहसुत्त गोम्मटिसिहरुवरि गोम्मटिजणोय । गोम्मटिविणिम्मयदिक्खण कुक्कुडिजणो जयउ ॥९६८॥ जेण विणिम्मिय पिडमावयण सब्बद्धसिद्धि-देवेहिं । सव्वपरमोहिजोगिहिं दिट्ठ सो गोम्मटो जयउ ॥९६९॥ वज्जयण जिणभवण ईसियभार सुवण्णकलस तु । तिहुवणपिडमाणिक्क जेण कय जयउ सा राओ ॥९७०॥ जेणुिक्मयथभुवरिमजक्खितरीटग्गिकरणजलभोया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥९७१॥ गोम्मटसुत्तिल्लहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकाल णामेण य वीरमत्त डी ॥९७२॥

२ 'गोम्मटसग्रहसूत्र च चामुण्डरायिवनिर्मितप्रासादस्थितैकहस्तप्रमेन्द्रनीलरत्न-मय। — कम का०। नेमिश्वर प्रतिबिम्ब च चामुण्डराय विनिर्मित दक्षिण कुक्कुड जिनस्च सर्वोत्कर्षेण वतताम' — क०का०, औ०टी०, गा० ९६८।

स्थित नेमीक्षरको इन्द्रनील मणिकी एक हाम प्रमाण प्रतिमा ।' और तीसरी चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित दक्षिण कुम्कुट जिन ।

वामण्डराय गगवशी राजा रायमल्लके मत्री और सेनापति थे। उन्होंने अनेक यदा जीते थे और उसके उपलक्ष्यमें उन्हें अनेक उपाधियाँ मिली थी। नेमि-चन्द्राचार्यमे अपने गोम्भटसार्ये उसी 'सम्मत्त रयण निरूप' (सन्यक्त्वरत्न निरूप), 'गुणरयण मूसण' (गुणरत्न मूषण), सत्ययुविष्ठिर , देवराव आदि विशेषणीका प्रयोग प्रकारान्तरसे किया है। इन जामुण्डरायने श्रवण बेलगोला (मैसूर)में स्थित विन्व्यिगिरि पर्वतपर बाहुबली स्वामीकी ५७ फीट ऊँची अतिकाय मनाज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। बाहुबली भगवान ऋषभदेवके पुत्र थे। उन्होने बड़ी कठोर तपस्या की थी । उनकी स्मृतिमें उनके बढे भाई चक्रवर्ती भरतने एक प्रतिमा स्यापित कराई थी। वह कुक्कुट सर्पोंसे व्याप्त हो जानेके कारण कुक्कुट जिन नामसे प्रसिद्ध थी। उत्तर भारतकी इस मूर्तिसे भिन्नता बतलानेके लिये चामुण्ड-रायके द्वारा स्थापित मूर्ति 'दक्षिण कुक्कुट जिन' कहलाई । क०का० गा० ९६९में उसकी ऊँचाई को लक्ष्यमें रसकर ही नेमिचन्द्राचायने कहा है कि उसका मुख सर्वायसिद्धिके देवोने देखा । उसके तलमे नागरी लिपिमें मराठी भाषामें 'श्री चामण्डराजेम कवियलें अकित है। उसी विच्ध्यगिरि पर एक स्तम्भ स्थित है जिसे त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ कहते है। ऊपर गा० ९७१ में उसीका गुणगान किया गया प्रतीत होता है।

विन्ध्यगिरिके सामने स्थित दूसरे बन्द्रगिरि पर चामुण्डराय वसितके नामसे एक सुन्दर जिनालय स्थित है। इस जिनालयमें चामुण्डरायने इन्द्रनीलमणिकी एक हाथ ऊँची नेमिनाथकी प्रतिमा स्थापित की थी, जो अब अनुपलक्ष है।

चामुण्डरायका घरका नाम 'गोम्मट' था। यह बात डा॰ बा॰ ने॰ उपाध्येने अपने एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध की है। उनके इस नामके कारण ही उनके द्वारा स्थापित बाहुबलिकी मूर्ति गोम्मटेश्वरके नामसे ख्यात हुई। डा॰ उपाध्ये ने

१ 'सम्मत्तरयण णिलय पयडि समुनिकत्तण वाच्छ' ।।१।।---क०का० ।

२ 'गुणरयणभूसणुदय जीवस्स परूतण बोच्छ ।।१॥--जी०का०। 'णमह गुण-रयणभूसण ॥८९६॥-क०का०।

३ 'णमिकण गेमिणाह सञ्बजुहिट्टिरणमसियविजुग ।।४५१।।-क०का० ।

४ 'णमिकण वड्डमाण कणयणिह देवरायपरिपुज्ज' ॥३५८॥-क०का० ।

५ 'यह मूर्ति बतौर गोम्मटेम्बरके (गोम्मटस्य ईम्बर तत्पुरुष समास) 'गोम्मटके देवता' इस लिये प्रसिद्ध हुई है क्यों कि इसे चामुण्डरायने, जिसका अपर नाम 'गोम्मट' है, बनवा कर स्थापित किया था। ---अनेकान्त, वर्ष ४ किरण ३, पू० २३१।

योग्यटेम्बरका अर्थ किया है—गोम्मट अर्थात चामुण्डरायका देवता । उसीके कारण विन्ध्यितिर, जिसपर गोम्मटेम्बरकी सूर्ति स्थित है, 'गोम्मट' कहा बया । इसी गोम्मट उपनामधारी चामुण्डरायके लिये नेमिचन्द्राचायने अपने गोम्मटसार सार नामक सग्रह ग्रन्थकी रचना की थी । इसीसे इस ग्रन्थकी गोम्मटसार सज्ञा दी गई ।

जीवकाण्डकी मन्दप्रवोधिनी टीकाकी उत्वानिकामें अभयवन्द्र सूरिने लिखां है—कि गगवशके ललामभूत श्रीमद्राजमल्लदेवके महामात्य पद पर विराजमान, और रण रगमल्ल, असहाय पराक्रम, गुणरत्न भूषण, सम्यक्त्व रत्न निलय आदि विविध साथक नामवारी श्री वामुण्डरायके प्रश्नके अनुकृप जीव-स्थान नामक प्रथम खण्डके अथका सग्रह करनेके लिये गोम्मटसार नाम वाले पञ्चसग्रह शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए नेमिबन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती परम मगल पूर्वक गाथासूत्र कहते है।

अत श्री नेमिचन्द्राचायने चामुण्डरायके लिये, जिनका नाम गोम्मटराय भी था, यह प्रन्थ रचा था। इसीसे उन्होंने इस ग्रन्थको 'गोम्मट नाम दिया। जैसे शाकटायनने अपने शाकटायन व्याकरण पर रचित वृत्तिको राजा अमोध वषके नामपर अमोधवृत्ति नाम दिया था।

नेमिचन्द्राचाय ने गोम्मटमारके सिवाय दो ग्रन्थ और भी रचे हैं — उनमेंसे एक हैं लिब्बसार और दूसरा है त्रिलोकसार। त्रिलाकसारकी सस्कृत टीका

१ 'श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासन-गृहाम्यन्तर निवासि-प्रवादि-मदाध-सिंधूर-सिंहायमान-सिंहनन्दिमृनीन्द्राभिनन्दितगगवशकलामराज-सवज्ञाद्यनेकनुणनाम-भेय भागभेय-श्रीमद्राजमल्लदेव महीबल्लभ-महामात्यपदिवराजमान रणरग-मल्लसहायापराक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यक्त्य-रत्ननिल्यादिविविध गुणनामसमा-सादितकीर्तिकात श्रीचामुण्डराय-भव्य-पुण्डरीक द्रव्यानुयोगप्रश्नानुरूप महा-कमप्रकृतिप्रामतप्रथमसिद्धान्तजीव स्थानास्य-प्रथम-सदाध सम्रह-गोम्मटसार-नामभेय-पञ्चसग्रह शास्त्रंप्रारभमाण समस्तसँद्धान्तिकचूढामणि श्रीमन्नेमि-चन्द्र-सँद्धान्तिकचक्रवर्ती तद्गोम्मटसारप्रथमावयवभूत जीवकाण्ड विरचयन्।' —श्रीण काण्य प्रण टीण, प्रण ३।

२ सिद्धान्तामृतसागर स्वमितमन्यक्ष्माभृदालोक्य मध्ये, लेभेऽभीष्ट फलप्रदानिप सदा देशीगणाग्रेसर । श्रीमद् गोमट-लब्बिसार-विलसत व लोक्यसाराम रक्ष्माजश्रीसुरघेनुविन्तितमणीन् श्रीनेमिचन्द्रो मृति ॥६३॥

# उत्तरकाकीन कर्म-साहित्य : ३५३

माध्ययन्त्र नैविश्वके द्वारा रची वर्ष है। ये माध्ययन्त्र नैविश्व नेमियनके स्था-कालिक और उनके एक प्रमुख शिष्य थे। उनके द्वारा रचित भी कुछ गायाएँ त्रिक्षोकसारमें है ऐसा उन्होंने अपनी टीकाकी अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है। इन माधवयन्द्रने ति । सा॰ की प्रथम गाधाकी उत्सानिकामें लिखा है कि चार अनुयोग रूपी समुद्रोंके पारगामी भगवान नेभिक्त सैंद्रान्तदेव वाम्ण्डरायके बहानेसे समस्त बिनेय बनोंके प्रतिबोधनके किये जिलोकसारको रचना करते हैं।

तथा ति० सा० की प्रथम गायाका व्याख्यान करते हुए उन्होंने उक्ने आचार्य नेमिचन्द्रके पक्ष<sup>8</sup>में भी लगाया है और लिखा है कि वल अर्थात् नाम्ण्डराय और गोविन्द अर्थात् राचमल्लदेव (गगनरेश) ये दोनों नेमिचन्द्रको नमस्कार करते थे ।

त्रिलोकसारकी एक प्राचीन प्रतिमें एक चित्र दिया है। जिसमें नेमिचन्द्रा-बार्य बामुण्डरायको उपदेश दे रहे है।

अत यह निर्दिवाद है कि नेमिचन्द्र चामुण्डरायके समकास्त्रीन ये। उन्होंके निमिल्तसे उन्होंने अपने ग्रम्थोंकी रचना की बी और अपने एक सबसे महान् मन्यको चामुण्डरायके अपरनाम 'गोम्मट' से अभिहित किया चा।

समय

चामुण्डरायने अपना चामुण्डराय पुराण शक स० ९०० (वि०स० १०३५) में बनाकर समाप्त किया था। अत उनके लिए निर्मित गोम्मटसारका सुनिश्चित समय मुस्तार साहबने विक्रमकी ११वीं शताब्दी माना है, और श्री प्रेमीजीने विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीका पूर्वाई निष्चित किया है।

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें चामुण्डरायके द्वारा निर्मित गोम्मट जिनकी मृतिका निर्देश है। अत यह निष्चित है कि गोम्मटसारकी समाप्ति गोम्मट मुतिकी स्यापनाके पश्चात ही हुई है। किन्तु मृतिके स्थापना कालको लेकर इतिहासक्रोंमें

<sup>&#</sup>x27;गुरुणेभिचन्द-सम्भद-कदिवय गाहा तहि तहि रहदा। माहवचदतिदिन्छे-٤ णिणमणुसरणिज्जमज्जेहि ॥१॥—त्रि०सा० ।

भगवान्नेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवश्वतुरनुयोगचतुरुदिषपारगद्यामुण्डरायप्रति -2 बोधनव्याखेनाशेषविनेयजनप्रतिबोधनार्थं त्रिलोकसारनामान अन्यमारचयन् । -- वि० सा० टी०, पु० २ ।

<sup>&#</sup>x27;अथवा, जमसाजि, क० 'विमल्यरजैमिन्दद' । विमलसर स चासौ नेमिचन्द्राचार्यस्य विमलतरनेमियन्द्रस्त नमस्यामीति वल चामुण्डरायः गा पृथ्वी विद्वि पाल्यलीति गोनिन्दो रायमस्त्रदेव ।-- त्रि॰ सा० ही0, पुर के !

बड़ा मतमेद है। बाहुबलि चरित्रमें गोम्मटेश्वरकी प्रतिष्ठाका समय इस प्रकार दिया है—

'कल्क्यब्दे षट्शतास्ये विनुतिवभवसवत्सरे मासि चैत्रे पञ्चम्या शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे । सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्ता चकार श्रीमच्यामुण्डराजो वेल्गुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम ॥'

अर्थात किलक सवत ६०० में विभव सवत्सरमें चैत्र शुक्ल ५ रविवारको कुम्भलग्न, सौभाग्ययोग, मस्त (मृगशिरा) नक्षत्रमे चामुण्डराजने वेल्गुल नगरमें गोपटेशकी प्रतिष्ठा कराई।

किन्तु उक्त तिथि कव पडती है इसमें भी अनेक मत है। प्रा० घोषालने अपने वहद्रव्यसग्रहके अग्रेजी अनुवादकी प्रस्तायनाम उक्त तिथिकों २ अप्रैल ९८० ई० माना ह। श्री गोविन्द पैने १३ मान ९८१ ई० माना है। ज्योतिषाचाय श्री नेमिचन्द्रजीने 'लिखा है कि भारतीय ज्योतिषके अनुसार बहुविल चरित्रमें गोम्मट मूर्तिकी स्थापना की जो तिथि, नक्षत्र, लग्न, सबत्सर आदि दिये गये हैं वे १३ माच सन ९८१ में ठीक घटित होते है। प्रो० 'हीरालाल जीने लिखा है कि २३ माच १०२८ सन् म उक्तितिथि वगैरह ठीक घटित होती ह। किन्तु शामशास्त्रीने ३ माच १०२८ सन् बतलाया है। एस० श्री 'कण्ठशास्त्री 'कल्क्यब्दे' के स्थान पर 'कल्यब्दे' पाठ ठीक मानते हैं और शामशास्त्रीके मतका अमान्य करते हुए लिखते ह कि १०२८ ई० तक चामुण्डरायके जीवित रहनेके प्रमाणोका अभाव ह। उन्होने एक नये आधार पर मूर्तिकी स्थापनाका समय ९०७-८ ई० निर्धारित किया है। इस तरहसे मूर्तिकी स्थापनाके समयको लेकर बहुत मतभेद ह।

वामुण्डरायने अपने वामुण्डराय पुराणमें मूर्ति स्थापनकी कोई वर्चा नहीं की है। इस परसे साधारणतया विद्वानोका यही मत है कि उसकी समाप्तिके पश्चात ही मूर्तिकी स्थापना हुई है। किन्तु श्रीकण्ठशास्त्री इस बातको महत्व नहीं देते। रन्नका अजितनाथ पुराण श० स० ९१५ में समाप्त हुआ था। उसम लिखा ह कि 'अत्तिमब्ब'ने गोम्मटेश्वरकी मूर्तिके दश्चन किये। अत यह निश्चित ह कि श०स० ९१५ (वि०स० १०५०) से पहले मूर्तिकी प्रतिष्ठा हो

१ ज०सि०भा०, भा० ६, पु० २६१।

२ ज०शि०स० मा० १, प्रस्ता० पृ० ३१।

रे जै० एण्टी०, जि० ५, न० ४ में 'दी डेट आफ दी' कन्सक्रेशन आफ दी' इमेज प० १०७ ११४।

चुकी थी । यदि चामुण्डरायपुराणमें मूर्तिकी स्थापनाकी कोई चर्चा न होनेको महत्व दिया जाये तो कहना होगा कि विश्सा १०६५ और १०५० के बीचमें किसी समय मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई और इसी १५ वर्षके अन्तरालमें गोम्मटसारकी रचना हुई।

प्रेमीजी ने गगनरेश राज्यमल्लका राज्यकाल वि०स० १०३१ से १०४१ तक लिखा है। और भुजविल शतक बनुसार उसीके राज्यकालमें मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई थी, अत मूर्ति स्थापनाका समय ९८१ ई० (वि०स० १०३८) ही उपयुक्त जान पडता है। उसमें बाहुबिल चरितका तिथि कम भी घटित हो जाता है और चामुण्डराय पुराणमें उल्लेख न होने बाली बातकी सगिति भी बैठ जाती है। यि यह ठीक है तो उसके बाद स० १०४० के रूगभग गोम्मटसारकी रचना होना सभव है।

इतने विस्तारसे इस पर प्रकाण डालनेका कारण यह है कि अभितणितने अपना सस्कृत पञ्चसग्रह वि०स० १०७३ में बनाकर समाप्त किया था। और उसके देखनेसे प्रकट होता है कि अमितगितने सम्भवतया गोम्मटसार को देखा था, क्योंकि स० पञ्चसग्रहके प्रथम अच्यायमें जो ३६३ मिध्यामतोंकी उपपत्ति दी है वह कमकाण्डसे ली गई प्रतीत होती है। प्रा० प०स० में तो वह है ही नहीं और कमकाण्डसे विल्कुल मेल खाती है। कमकाण्डमें काल ईश्वर आत्मा नियति और स्वभावका जो छक्षण दिया है उसीका अनुवाद स० पञ्चसग्रह में है। केवल क्रममें अन्तर है। उसमें स्वभाव, नियति, काल, ईश्वर और आत्मा यह क्रम रखा गया है। नीचे कमकाण्डकी गाथा के साथ स० पञ्चसग्रहसे उसका सस्कृत अनुवाद दिया जाता है—

- १ कालो सञ्च जणयदि कालो सञ्च विणस्सदे भूद ।
  जागत्ति हि सुत्तेसु वि ण सक्कदे विचिद्व कालो ॥८७९॥ क० का० ।
  सुप्तेषु जागित सदैव काल काल प्रजा सहरते समस्ता ।
  भूतानि काल पचतीति मूढ़ा कालस्य कत्त् त्वमुदाहरन्ति ॥३१२॥
- २ अष्णाणि हु अणीसा अप्पा तस्स य सुह च दुक्ख च ।
  सम्म णिरय गमण सन्द ईसरकय होदि ॥८८०॥
  अज्ञ शरीरी नरकेऽच नाके प्रपेयमाणो द्रजतीश्वरेण ।
  स्वस्याक्षमो दु समुखे विधातुमिद वदन्सीश्वरवादिनोऽन्ये ॥३१३॥
- ३ एक्को चेव महत्या पुरिसो देवो य सञ्चवाबी य । सञ्चगणिमूढो वि य सचेयणो णिग्गुणौ परमो ॥८८१॥ एको देव सर्वमूतेषु कीनो नित्यो व्यापी सर्वकार्याण कर्ता । आत्मा मूर्च सर्वमूतस्वकंष साक्षाच्याता निर्गुण शुद्धक्य ॥३१४॥

- ४ जस्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तस्तु तदा ।
  तेण तहा तस्स हवे इदि बादो णियदिवादौ दु ॥८८२॥
  यथा यदा यत्र यतोऽस्ति येन यत तदा तथा तत्र ततोऽस्ति तेन तस् ।
  स्फुट नियत्येह नियन्यमाण परो न शक्त किमपीह कतु म् ॥३११॥
- ५ को करइ कॅटयाण तिक्सत्त मियविहगमादीण । विविहत्त तु सहाओ इदि सम्बंधि य सहाओ ति ॥८८३॥ क स्वभावमपहाय वक्रता कटकेषु विहगेषु चित्रताम । मत्स्यकेषु कुरुते पयोगति पक्षेषु खरदण्डता पर ॥३१०॥

इसके सिवाय अन्य भी कई बातें है जो गोम्मटसार जीवकाण्डसे ली गई जान पड़ती हैं। जीवकाण्डमें कथायमागणामें पचसग्रहसे कुछ विशेष कथन किया है। इस कथनको करने वाली कोई गाथा घवलामें भी हमारे देखनेमें नहीं आई। उस कथनको करने वाली जीवकाण्डमें यह गाथा विशेष है—

णारय तिरिक्ख-णर-सुर-गईसु उप्पण-पढम-कालम्मि । कोहो माया माणो लोहुदको अणियमो वा पि ॥२८७॥

इसी बातको स० पञ्च सग्रहमें इस प्रकार कहा गया है-

कुद्ध श्वन्नेषु तियक्षु मायाया प्रथमोदय । जातस्य नृषु मानस्य लोभस्य स्वगवासिषु ॥२१०॥ आचार्या निगदन्त्यस्ये कोपादि प्रथमोदये । भ्रमतो भवकान्तारे नियमो नास्ति जन्मिनाम ॥२११॥

पहले क्लोकमे उक्त गाथाके तीन करणोका अनुवाद है और 'अणियमो वाऽपि' इस अतुथ करणके आशयको दूसरे क्लोकसे स्पष्ट किया गया है।

इसी तरह जीवकाण्ड-योग मार्गणामें आहारक शरीरके आकारादिके सम्बन्ध-में जो विशेष कथन किया गया है वह सब स० प० स० में भी यथास्थान वसमान है।

जीव काण्डमें कहा है---

सुह सठाण घवल हत्थपमाण पसत्युदय ॥२३७॥ अञ्चाचादी अतोमुहत्तकालद्विदी जहण्णिदरे।'

स॰ प॰ स॰ में इसका अनुवाद इस प्रकार है—
'य प्रमलस्य मूर्घोत्को घवको बातुर्वजित ।
अन्तमृहृतस्थितिक सर्वज्याचातविज्युत ॥१७६॥
पवित्रोतमसस्थानः हृस्तमानोजनकृतिः।'

सिंद स्त्रीक १७६ के उत्तरार्थक स्वासमें क्लोक १७७ के वृद्यिकी रख विदा जाये को वाधानुसार अनुवाद हो जाता है :

इन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि बीमतवितने नेमिनन्द्राचार्यके ग्रीम्बटसार-का भी उपयोग अपने सं॰ पद्मश्यक्षहर्षे किया है। जतः बौम्मटसार स० पद्मसम्बद्धे (बि॰ स॰ १०७३) तील वैतीस वप पूच रवा गया होता नाहिये। और इसस्पिये उसका रवनाकास वि॰ स॰ १०४० के स्वामस बावना काहिये।

## विषय-बस्तु

यह पहले लिखा जा चुका है कि गोम्मटसारके दों भाग हैं, पहले भागका माम जीवकाण्ड है और दूसरे भागका माम कमकाण्ड । जीवकाण्डके तीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं । गांची नाथारगजी बम्बई द्वारा प्रकाशित सस्करणमें मूल गांचाएँ और उनकी सस्कृत छाया मात्र है । रायचन्दशास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित संस्करणमें प० खूबबन्दजी रचित हिन्दी टीका भी दी गई है । ये दौनों सस्करण पुस्तकाकार हैं । गांची हरिभाई देवकरण ग्रन्थ मालासे प्रकाशित शास्त्राकार सस्करणमें मूल और छायाके साथ दो सस्कृत टीकाएँ तथा प० टोडरमलजी रचित बुढारी भावामे टीका है । पहले दोनों सस्करणोंमें गांधा सख्या ७३३ है । किन्तु प्रथम मूल सस्करणमें दूसरेसे एक गांधा जिसका मन्बर ११४ है, अधिक है, यह गांधा दूसरे सस्करणमें नहीं है । फिर भी गांधा सख्या बराबर होनेका कारण यह है कि प्रथम मूल सस्करणमें दो गांवाओं पर २४७ नम्बर पड गया है । अत पूरे ग्रन्थकी गांधा सख्या ७३४ है । तीसरे सस्करणमें गांधा सख्या ७३५ है । हसमें एक बाधा बढ जानेका कारण यह है कि गांधा ग० ७२९ दो बार आई है और उस पर दोनो बार क्रमसे ७२९-७३० नम्बर पड गया है । अत जीवकाण्डकी गांधा सख्या ७३४ है ।

जैसा इस मागके नामसे व्यक्त होता है इसमे जीवका कथन है। ग्रन्थकारने प्रथम गाथामें मगलपूर्वक जीवका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है और दूसरी गाथाने जिन बीस प्रक्रपणाओंको विनाया है जिन बीस विधकारोंके द्वारा जीवका कथम इस ग्रन्थमें किया गया है। के बीस प्रक्रपणाएँ हैं—गुजस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, १४ मार्गणाएँ बौर उपयोग। इन्ही बीस प्रक्रपणाओंका कथन पद्धसमाहके जीव समास नाभक विधकारमें किया गया है। उसीका विस्तार-से प्रतिपादन जीवकाण्डमें है। जीवसमास प्रकरणकी २१६ गाथाओंसे अधिकांश गाथाएँ जीवकाण्डमें क्योंकी त्यों के की गई है।

गोमह्सार एक सप्रह तथ है, यह बात कर्मकाण्यकी बाधा नं० ९६५में बापे हुए 'ग्रोम्मटसम्रह सुत्त' नामसे स्पष्ट है । वीवकाण्यका तकक्रम मुक्कक्नेस पद्धसंग्रहके

जीव समास अधिकार तथा षटखण्डागमके प्रथम खण्ड जीवहाणके सत्प्ररूपणा और द्रव्यपरिमाणानुगम नामक अधिकारोकी घवलाटीकाके आधार पर किया गया है।

यह पहले लिख आये हैं कि घवलामें दि॰ पञ्चसग्रहकी बहुत-सी गाथाएँ उद्धत है और क्वचित किन्ही गाथाओं गाब्दिक अन्तर भी है। किन्तु जीव-काण्डमें सकलित इस प्रकारकी गाथाओं का पाठ घवलासे मिलता है, पञ्चसग्रहसे नही। अत जीवकाण्डके सकलनमें घवलाकी मुख्यता जाननी चाहिये।

पचसग्रहसे जीवकाण्डमे जो विशेषता है उसका दिग्दशन इस प्रकार है— पञ्चसग्रहमे ३० गाथाओंसे गुणस्थानोका कथन है किन्तु जी०का०में ६८ गाथाओंमें कथन है। उसमे बीस प्ररूपणाओंका परस्परमे अन्तर्भावका कथन तथा प्रमादोंके भगोका कथन पञ्चसग्रहसे विशेष है। प०स०में जीवसमासका कथन केवल ग्यारह गाथाओं में है किन्तु जी०का०में ४८ गाथाओंमें है। उसमे स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना और कुलोंके द्वारा जीवसमासका कथन विस्तारसे किया है। यह सब कथन प०स०में नहीं है। तथा प०स०के इस प्रकरणकी केवल एक गाथा जी०का०मे है शेष सब कथन स्वतन्त्र है।

पर्याप्तिका कथन प०स०मे दो गाथाओं हैं और जी०का०मे ११ गाथाओं-मे। प०स०की दोनो गाथाएँ जी०का०में है। प्राणींका कथन प०स०में ६ गाथाओं है और जी०का०में ५ गाथाओं । इसमे प०स०की केवल दो गाथाएँ ली गई ह। मजाओं की पाची गाथाएँ जी०का०में ले ली ह केवल स्वा मियोका कथन जी०का०में विशेष है।

जी० का० के मागणाओं के कथनमें एक बढ़ी विशेषता यह है कि उसमें मागणाओं मे जीवोकी संख्याका कथन भी किया गया है। यह कथन दि० प० स० में नहीं है।

इन्द्रियमागणाके कथनमें प० स० में एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जीवोको बत-लाया है ये जीव एकेन्द्रिय ह ये द्वीन्द्रिय हैं। जी० का० में इसे छोड दिया है और प्रत्येक इन्द्रियके विषयका तथा इन्द्रियोमे लगे हुए आत्मप्रदेशोका कथन विस्तारसे किया है यह कथन प० स० में नहीं है।

कायमागणाके कथनमें जी० का० में प० स० से कई बातें विशिष्ट है। जैसे त्रसोंका वासस्थान, निगोदिया जीवींसे अप्रतिष्ठित शरीर और स्थावर जीवोंके शरीरका आकार। योगमागणामें भी इसी तरह कई विशिष्ट कथन हैं।

कषायमागणाके कथनमें जी । का । मे शक्ति, लेक्या और आयुवन्धावन्धकी

१ गा० १३९-जी० का०।

अपेक्षा कथायके भेदोंका कथन किया गया है जो प० स० में नहीं है। और जी॰ का० में जानमार्गणाका कथन तो बेजोड है। श्रुतज्ञानके बीस भेद जो उसमें बत-लाये है उनका कथन बर्खण्डांगमके वेदनाखण्ड और उसकी धवलासे लिया गया है। यह कथन व्वेताम्बर साहित्यमें भी नहीं मिलता। इसी तरह अवधिज्ञानके भेदोंका कथन भी बहुत विस्तृत है। ज्ञानमागणाकी गाथा सक्या १६६ है। प० स० में केवल १० गाथाएँ इस प्रकरणमें हैं।

इसी तरह जी० का० में लेक्यामागणा भी बहुत बिस्तृत है और लेक्याओंका कथन बहुत बिस्तारसे किया है। सम्यक्त्यमागणामें सम्यक्त्वके मेदोंका तथा उनके सम्बन्धसे छै द्रव्यो और नौ पदार्थोंका कथन बहुत बिस्तृत है। इसमें तत्त्वायसूत्र-के पाँचवे अध्यायका तो सभी आवश्यक कथन सगृहीत कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सा कथन सगृहीत किया गया है।

इस तरह जीवकाण्डमे गागरमे सागर की कहावत वरिताथ की गई है। उसका सकलन बहुत ही व्यवस्थित, सन्तुलित और परिपूण है। इसीसे दिगम्बर साहित्यमे उसका विशिष्ट स्थान रहा है। उसीके कारण पचसग्रह और जीव-स्थानके ओझल हो जानेपर भी उनका अभाव नही खटका और लोग एक तरहसे उन्हें भूल ही गये।

#### कर्मकाण्ड

गोम्मटसारके दूसरे भागका नाम कमकाण्ड ह । इसके दो सस्करण प्रकाशित हुए हैं । रायचन्द शास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित सस्करणमें मूल तथा हिन्दी टीका है । और हरिभाईदेवकरण शास्त्रमालासे प्रकाशित सस्करणमें मूलके साथ सस्कृत टीका और उस सस्कृत टीकाके आधारपर बुढारी भाषामें लिखी हुई टीका दी गई है । उसकी गाथासख्या ९७२ है । उसमे नौ अधिकार हैं—१ प्रकृतिसमु-त्कीतन, २ वन्धोदयसत्व, ३ सत्त्वस्थानभग, ४ त्रिचूलिका, ५ स्थानसमु-त्कीतन, ६ प्रत्यय, ७ भावचूलिका ८ त्रिकरणचूलिका और ९ कमस्थिति-रचना।

### १ प्रकृतिसमुत्कीतन

इसका अप होता है आठो कमों और उनकी उत्तरप्रकृतियोका कथन जिसमें हो। यत कर्मकाण्डमें कमों और उनकी विविध अवस्थाओंका कथन है अत पहले अधिकारमें यह बतलाते हुए कि जीव और कमका सम्बन्ध अनादि है कमोंके झाठ भेदोंके नाम, उनका काय, उनका क्रम, उनकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे कुछ विशेष प्रकृतियोका स्वरूप, बन्धप्रकृतियों, उदयप्रकृतियों और सत्वप्रकृतियोंकी सख्यामें अन्तरका कारफ, देशधाती, सर्वधाती, पुष्प और पापप्रकृतियाँ, पुद्गलविपाकी,

क्षेत्रविपाकी, भवविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियों, कर्ममें निक्षेपयोजना आवि-का कवन ८६ गायाओंमें किया गया है।

इस अधिकारकी गा० २२ में कमेंकि उत्तरनेदोंकी सख्या दी है किन्तु आगे डम भेदोंको न बतलाकर उनमेंसे कुछ भेदोंके सम्बन्धमें विशेष बात बतला दी हैं। जैसे दशनावरणीयकर्मके नौ मेदोंमेंसे पाँच निद्राबोका स्वरूप गा० २३-२४-२५ द्वारा बतलाया है। फिर बाबा २६ में मोहनीयकर्मके एक भेद मिथ्यात्वके तीन भाग कैसे होते हैं, यह बतलाया है। फिर गाया २७ में नामकमके भेदोंमेंसे शरीरनामकर्मके पाँच भेदोंके सयोगी भेद बतलाये हैं। गा॰ २८ में अगोंपान बतलाये है। गा० २९, ३०, ३१, ३२ में किस सहननवाला जीव मरकर किस नरक और किस स्वग तक जन्म लेता है यह कथन किया है। गाया ३३ में बतलाया है कि उज्जनामकम और बातपनामकमका उदय किसके हीना है। इस प्रकार आठों कर्मोंकी प्रकृतियोंको बतलाये बिना उनमेसे किन्ही प्रकृतियोके सम्बन्ध-में कुछ विशेष कथन करनेसे ग्रन्थ अध्रा सा प्रतीत होता है। कुछ वर्षों पहले इस प्रक्तको प० परमानन्दजीने उठाया था। और फिर यह भी प्रकट<sup>र</sup> किया था कि कर्मप्रकृति नामक एक ग्रम्थ नेमिबन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत मिला है। उसपर-से कमकाण्डका अधूरापन दूर हो जाता ह । इस कमप्रकृतिकी १५९ गायाओमेंसे ७५ गाथाएँ ऐसी है जो उक्त कमकाण्डमें नहीं पाई जाती और जिन्हे यथास्थान जोड देनेसे कमकाण्डका सारा अध्रापन दूर होकर सबकुछ सुसम्बद्ध हा जाता है। प० परमानन्दजीने उन छूटी हुई ७५ गायाओंको भी अपने उस लेखमें दिया था और यथास्थान उनकी योजना भी की थी। किन्तु प्रो॰ हीरालालजी आदि कतिपय विद्वानीने प० परमानन्दजीकी योजना तथा उनके मन्तव्यको स्वीकृत नहीं किया। उनका कहना था कि कमकाण्ड अपनेमे पुण है उसमें अध्रापन नहीं है।

प० श्री जुगलिकशोरजी मुस्तारने 'पुरातन जैन बाक्य सूची' की अपनी प्रस्तावना में उक्त चर्चाका विवरण देते हुए 'प० परमानन्दजीके इस मन्तव्यसे अपनी असहमति प्रकट की है कि कमप्रकृतिकी ७५ गायाएँ कमकाण्डकी अगभूत हैं।

१ देखी-अनेकान्त वष ३, कि० ४, पु० ३०१।

२ अनेकान्त, वष ३, कि० ८-९ में 'गोम्मटसारकी बृटिपृति' शीषक छेख।

श्रीमंक्त व्य ३, कि० ११ में 'गोमटसार कमकाण्डकी मृदिपूर्ति पर विचार' शीर्षक लेख।

४ पृ० ७४ आदि।

जीर किसी समय केंसकोंकी कृपासे कर्मकाष्ट्रसे खूट गई या उससे जुदा पढ गई हैं। अस उन्हें कर्मकाण्डमें शामिस करके मृटिको पूर्ति कर लेगी चाहिये।

उन्होंने लिखा है कि कर्मप्रकृति प्रकरण और प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार इन दोनोंको एक कैसे समझ लिया गया है जिसके बाधारपर एकमें जी नायाएँ अधिक हैं उन्हें दूसरेमें भी शामिल करनेका प्रस्ताव रक्खा है। जबकि कर्मप्रकृतिमें प्रकृति समुत्कीतन अधिकारसे ७५ नाथाएँ अधिक ही नहीं, बल्कि उसकी ३५ गावाएँ (न० ५२ से ८६ तक) कम भी हैं जिन्हें कर्मप्रकृतिमें शामिल करनेके लिये नहीं कहा गया । और इसी तरह २३ गायाएँ कर्मकाण्डके दिलीय अधिकार-की (गा॰ १२७ से १४५, १६३, १८०, १८१, १८४) तथा ग्यारह गाथाएँ छठे अधिकारकी (८०० से ८१० तक) भी उसमें और अधिक पाई काती है परन्तु प्रकृति समत्कीतन अधिकारमें उन्हें शामिल करनेका सुझाव नही रक्का नया। दोनोंके एक होनेकी दुष्टिसे यदि एककी कमीको दूसरे से पूरा किया जाये और इस तरह प्रकृति समुत्कीतन अधिकारकी उक्त ३५ गायाओंको कमप्रकृतिमें शामिल करानेके साथ कमप्रकृतिकी उक्त (२३ + ११) ३४ गायाओं को भी प्रकृति समत्कीतनमें शामिल करानेके लिये कहा जाये तो 🗙 🗴 यह प्रस्ताव बिल्कुल असगत होगा क्योंकि वे गाथाएँ प्रकृति समुत्कीतन अधिकारके साथ किसी तरह ही सगत नही हैं। वास्तवमें ये गायाएँ प्रकृति समुत्कीर्तनसे नही, किन्तु स्थितिबन्धादिकसे सम्बन्ध रखती हैं।

अत कमप्रकृति एक स्वतत्र ग्रन्थ ही ठहरता है जिसमें प्रकृति समुत्कीतनको ही नहीं, किन्तु प्रदेशवन्त्र, स्थितवन्त्र और अनुभागवन्त्रके कथनोको भी अपनी रुचिके अनुसार सकलित किया गया है और उसका सकलन गोम्मटसारके निर्माण-के बाद किसी समय हुआ जान पडता है। मुस्तारसाहबका यह निष्कर्ष उचित है। इसीसे उसको यहाँ उद्घृत कर दिया है। किन्तु इस तरह कर्मप्रकृतिके एक स्वतत्र ग्रन्थ मान लिये जानेपर भी कमकाण्डके प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकारके गा० २२ से ३३ तकमें जो असबद्धता और अपूणता प्रतीत होनेका प्रश्न है वह तो खड़ा ही रहता है। उसके सम्बन्धमें भी हमें मुस्तारसाहबका सुझाब मान्य प्रतीत होता है।

जिन दिनों कर्मकाण्डकी त्रुटिपूर्तिकी चर्चा चल रही थी तब स्व० प० स्रोकन्नाथजी शास्त्रीने मूडिविदीके सिद्धान्तमन्विरके शास्त्र मण्डारमें, जहाँ घवस्त्रदि सिद्धान्त मन्योंकी मूलप्रतियाँ मौजूब हैं, गोम्मटसारकी सीज की थी और अपने सोजके परिणामसे मुस्तारसाहबकी सूचित किया था। उन्होंने सूचित किया था कि उक्त शास्त्र भण्डारमें गोम्मटसारके जीवकाण्डकी मूलप्रति विस्रोकसार बीर सन्यसार अपनासार सहित साङ्गवाँपर मौजूब है । पत्र सक्या जीवकाण्डकी

३८, कर्मकाण्डकी ५३, त्रिलोकसारकी ५१ और लब्बिसार-सपणासारकी ४१ है। ये सब ग्रन्थ पूण है। बौर उनकी पद्यसङ्गा क्रमश ७३०, ८७३, १०१८ और ८२० है। ताडपत्रोकी लम्बाई दो फुट दो इच और चौडाई दो इच है। लिपि प्राचीन कन्नड है।

ये तो हुआ प्रतियोंके सम्बन्धमें । प्रकृत चनकि सम्बन्धमें शास्त्रीजीने लिखा था—िक कमकाण्डमें विवादस्थ स्थल प्रतिमें सूत्र रूपम है । और मुस्तारसाहबको उसका विवरण भी भेजा था । मुस्तारसाहबने पुरातन वाक्यसूचीकी अपनी प्रस्ता-बनामें उस विवरणके आधारपर जो कुछ लिखा है उसे हम यहाँ दे देना उचित समझते ह—

'कमकाण्डकी २२वी गाथामे जानावरणादि आठ मूल प्रकृतियोकी उत्तर कमप्रकृतियोकी सख्याका ही क्रमश निर्देश ह—उत्तरप्रकृतियोके नामादि नहीं दिये। २३वी गाथामें क्रम प्राप्त ज्ञानावरणकी ५ प्रकृतियोका कोई उल्लेख न करके दशनावरणकी नौ प्रकृतियोमेसे स्त्यानगृद्धि आदि पाँच प्रकृतियोके कायका निर्देश करना प्रारम्भ कर दिया है। इन २२ और २३ गाथाओके बीचमे निम्न गद्धसूत्र पाये जाते है जिनमे ज्ञानावरणीय तथा दशनावरणीय कर्मोंकी उत्तर-प्रकृतियोका स्पष्ट उल्लेख ह और जिनसे दोनो गाथाओका सम्बन्ध ठीक जुड जाता है।—

'णाणावरणीय दसणावरणीय वेदणीय (माहणीय) आउग णाम गोद अतराय चेइ। तत्व णाणावरणीय पचिवह आभिणिकोहिय-सुद-ओहि-मणपञ्जवणाणा-वरणीय केवलणाणावरणीय चेइ। इसणावरणीय णविवह थोणगिढि, णिद्दाणिद्दा, पयलापयला णिद्दा य पयला य चक्खु-अचक्खु-ओहि दसणावरणीय केवलदसणा-वरणीय चेइ।'

२५वी गायामे दशनावरणीय कमकी नौ प्रकृतियोमेसे प्रचला प्रकृतिके काय-का निर्देश है। इसके बाद क्रमप्राप्त वेदनीय तथा मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोका कोई निर्देश न करके २६वी गाथामे एकदम यह प्रतिपादन किया है कि मिध्यात्व-का द्रव्य तीन भागोमे बँटकर कसे तीन प्रकृति रूप हो जाता है। मूडविद्रीकी उक्त प्राचीन प्रतिमे दोनो उक्त गाथाओं मध्यम निम्न गद्यसूत्र है जिनस उक्त त्रृटि अशकी पूर्ति हो जाती ह—

'वेदनीय दुविह सादावेदणीयमसादावेदणीय चेइ। मोहणीय दुविह दसण-मोहणीय चारित्तमोहणीय चेइ। दसणमोहणीय बधादो एयविह मिच्छत्त, उदय सत पहुच्च तिविह मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त सम्मत्त चेइ।'

२६वी गायाके बात नारित्र मोहनीयकी मूलोत्तर प्रकृतियो, आयुक्तमकी प्रकृ-

तियों और नामकमकी प्रकृतियोंका कोई नामनिर्देश न करके २७वीं गायामें एकदम १५ सयोगी भेदोंको विनाया है जो नामकर्मकी शरीरवन्धन प्रकृतियोंसे सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु वह कम कौन-सा है और उसकी किन किन प्रकृतियोंसे ये सयोगी भेद हैं यह सब ज्ञान नहीं होता । मूडविद्रीकी उक्त प्रतिमें निम्न गद्य सूत्र उक्त दोनो गायाओं के बीचमें पाये जाते हैं । जिनसे कथनकी सगति बैठ जाती है क्योंकि उनमें चारित्र मोहनीयकी २८, आयुकी ४ और नामकर्मकी ४२ पिण्ड प्रकृतियोका नामोल्लेख करनेके अनन्तर नामकर्मके जाति आदि सेदोंकी उत्तर प्रकृतियोका उल्लेख करते हुए शरीर बन्धन नामकर्मके पाँच प्रकृतियों तक ही कथन किया गया है, इसमें गाया न० २७ के साथ उसकी सगति बिल्कुल ठीक बैठती है—

''चारित मोहणीय द्विह कसायवैदणीय णोकसायवैदणीय चेइ। कसायवैद-णीय सोलसविह खवण पड्च्च अणताणुबधि कोष्ट-माण-माया-लोह अपच्चक्खाण पच्चक्लाणावरण कोह-माण-माया-लोह कोहसजलण माणसजलण मायासजलण लोहसजलण चेइ। <sup>१</sup>पक्कमदब्ब पडुच्च अणताणुबधि-लोह-कोह-माया-माण सजलण लोह-माया-कोह-माण पञ्चक्याण लोह-कोह-माया-माण अपञ्चक्याण लोह-कोह-माया-माण चेइ। णोकसाय वेदणीय णवविह पुरसित्थिण उसयवेद रदि-अरदि-हस्स-सोग-भय-दुगुच्छा चेदि । आउग चउबिह णिरयाउग तिरिक्ख-माणुस्स-देवा-उग चेदि । णाम बादालीस पिंडापिंडपयिंडभेयेण गयि-जायि-सरीर-बधण-संघाद-सठाण-अगोवग-सघडण-वण्ण-गध-रस-फास-आणपृथ्वी - अगुरुलहुगुवधाद - परघाद-उस्सास-आदाव-उज्जोद विहायगिय-तस-थावर-वादर-सुद्दम--पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुब्भग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्जाणादेज्ज-जसा-जसिकत्ति-णिमिण-तित्ययरणाम चेदि । तत्य गयिणाम चउव्विह णिरयतिरिक्ख-गयिणाम मणुसदेवगयिणाम चेदि । जायिणाम पचिवह एइदिय-विइदिय-तीइदिय-चउइदियजायिणाम पिंचदिय जायिणाम चेदि । सरीरणाम पचविह ओरालिय-बेग-व्विय-आहार-तेज कम्मइयसरीरणाम चेइ। सरीरबघणणाम पचिवह ओरालिय-वेगुव्विय-आहार-तेज-कम्मइय-सरीरवधणणाम चेइ।

१ गो० कमकाण्डकी सस्कृत टीकामें इन सूत्रोंका अक्षरश सस्कृत रूपान्तर मिलता है। उससे मिलान करनेसे तथा सैद्धान्तिक दृष्टिसे भी सूत्रका पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। टीकाका सस्कृत पाठ इस प्रकार है— 'प्रक्रमद्रव्य विभाजनद्रव्य प्रतीत्य अनन्तानुबधि लोग माया क्रोध मानं सञ्चलनलोग-माया क्रोधमान प्रत्याख्यानलोगमायाक्रीधमान अप्रत्याख्यानलोगमाया क्रोध-मान चेति।'

सूत्रके अन्तर्गे आगत शरीरबन्धन नामकमके पाँच भेटोंके १५ सयोगी भेद गामा २७में बतलाये हैं। नाया २८में शरीरके बाठ अग बतलाये हैं। सूडिवडी-की प्राचीन प्रतिमें गा॰ २७ और २८के बीचमें नीचे लिखे गद्य सूत्र हैं—

'शरीरसघादणाम पचिवह ओरालिय-वेगुव्विय आहार'-तेज-कम्मइयशरीर-सघाद णाम चेदि । शरीरसठाणणामकम्म छव्विह समचउरसठाणणाम णग्गोद-परिमडल-सादिय-कुज्ज-बामण-हुडशरीरसठाणणाम चेदि । सरीरअगोवगणाम तिविह ओरालिय-वेगुव्विय-आहार-सरीरअगोवग णाम चेदि ।

२८वी गायाके बाद नीचे लिखा गद्य सूत्र है-

'सहडणणाम छिन्बह वज्जिरिसहणारायसहडणणाम वज्जणाराय णाराय-अद्धणाराय खीलिय असपत्तसेवट्टिशरीरसहडणणाम चेइ।'

२८वी गायाके अनन्तर चार गायाओं है सहननोका कथन है। जिनसेंसे प्रथम तीन गायाओं यह बतलाया है कि किस सहनन वाला जीव भरकर किस स्वग तक अथवा किस नरक तक जन्म लेता ह। और चौथी गाथामें बतलाया है कि कमभूमिकी स्त्रियों के अन्तके तीन सहननोका ही उदय होता है।

उक्त सूत्रके साथ इन गायाओकी सगति बैठ जाती है।

गाया ३२के बाद नीचे लिखे गद्यसूत्र मूडविद्री की प्रति में है-

'वण्णनाम पचिवह किण्ण-नील रहिर-पीव मुक्किलवण्णणाम चेदि । गथणामदुविह सुगध-दुगध णाम चेदि । रमणाम पचिवह तिट्ठ-कडु-कसायविल-महुर रसणाम चेद । फामणाम अट्ठविह कर्वकड-मजगगुरुलहुग रुक्ख-सणिद्ध-सीदुसुण-फासणाम चेदि । आणुपुक्वी णाम चजिवह णिरय तिरक्खगाय-पाओग्गाणु पुक्वीणाम
मणुस-देवगिय-पाओग्गाणपुक्वी णाम चेदि । अगुरुलघुग जवघाद परघाद-उस्सासआवव-उण्जोद-णाम चेदि । विहायगिदणाम कम्म दुविह पसत्थिवहायगिदणाम
अप्पसत्थ विहायगिदणाम चेदि । तस वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभ-सुभग-सुस्सरआदेज्ज-जसिकित्ति णिमिण-तित्थयरणाम चेदि । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरअथिर-असुह-दुव्भग-दुस्सर-अणादेक्ज अजसिकिति णाम चेदि ।

इसके पश्चात गाया ३३ है जिसमे उष्ण नामकम और आतप नामकममें अन्तर स्पष्ट किया है। गाथा ३३ के साथ नामकमकी प्रकृतियोकी गणना समाप्त हो जाती है। ३३ गाथाके पश्चात नीचे लिखे सूत्र है। जिनमे गोत्रकम और अन्तराम कमकी प्रकृतियाँ बतलाई है—

'गोदकम्म दुविह उच्चणीचगोद चेइ। अतराय पचिवह वाण-लाभ-भोगोप-भोग-वीरिय-अतराय चेइ। मूड्बिडीके प्रतिमें पाये जाने वाले इन सूत्रोंको यथास्थान रख देनेसे कर्य-काण्ड गा० २२ से ३३ तकमें को असम्बद्धता प्रतीत होती है वह दूर हो आसी है और सब गाथाएँ सुसगत प्रतीत होने लगती है।

दि० प्रा० पञ्चसग्रहके दूसरे अधिकारका नाम भी, प्रकृति समुत्कीतन है। उसके प्रारम्भमें बार गाथाएँ है। पहली मगल गांधाको छोडकर शेष दीनों नाथाएँ कर्मकाण्डमें २० २१, २२ नम्बरको लिये हुए विराजमान हैं। २२ ही गाथामें आचाय नेमिचन्द्रने थोडा-सा परिवतन कर विया है। नाम कर्मकी ९३ या १०३ प्रकृतिया लिखकर उन्होंने कर्म प्रकृतिमें निविष्ट १५८ कर्म प्रकृतियोंकी मान्यताका भी सग्रह किया है।

पञ्चसग्रहमें आठो कर्मोंकी प्रकृतियोकी सक्या बतलाने वाली गायाके पश्चात् प्रकृतियोंके नामादिका कथन गच सूत्रो हारा हो किया गया है। उसी पढितका अनुसरण नेमिचन्द्राचायने भी किया था, ऐसा मूडविडीकी कमकाण्डकी प्रतिसे प्रतीत होता है। पञ्चसग्रहमें गद्य सूत्रोके द्वारा क्रमम सब प्रकृतियोका निर्देश किया है। कमकाण्डमें बीच बीचमे गाथासूत्र देकर प्रकृतियोके सम्बन्धमें आवश्यक उपयोगी कथनोंका भी सग्रह किया गया है।

जीव स्थानकी चूलिकाके अन्तगत भी प्रकृति समुत्कीतन नामक अधिकार है। पञ्चसग्रहका प्रकृति समुत्कीतन अधिकार उसीकी उपज है। और इन्हीकी उपज कर्मकाण्डका प्रकृतिसमुत्कीतन अधिकार है। उसमें जो गद्यसूत्र है वे उक्त प्रन्थोंक अन्तगत गद्यसूत्रोका ही सक्षिप्त रूप है। उनमें जो कही अन्तर किया गया है वह कमकाण्डकी दृष्टिसे ही किया गया है।

उल्लेखनीय अन्तर दशनावरणीय कमकी प्रकृतियोंके क्रममें है। जी॰ स्था॰ चूलिका तथा पद्धसग्रहमें निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला यह पाँच निद्राओंका क्रम है और कर्मकाण्डगत गद्ध सूत्रमें, जो कि मूडिबड़ीकी प्राचीन प्रतिमें उपलब्ध है—स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्दा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला यह क्रम है। उनत क्रमको बदलनेका कारण यह है कि कमकाण्डमें प्रदेश-बन्धके कथनमें समय प्रवद्धका विभाग आठों मूक्कमोंमें तथा उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें वतलाया है। दर्शनावरणीय कमकी उत्तरप्रकृतियोंमें जिस क्रमसे बँटवारा होता है वही क्रम कर्मकाण्डके मद्धसूत्रमें अपनाया गया है। यह बात चारित्र मोझ-नीयकी उत्तर प्रकृतियोंको बतलाने वाले गद्धसूत्रमें अपनाया गया है। यह बात चारित्र मोझ-नीयकी उत्तर प्रकृतियोंको बतलाने वाले गद्धसूत्रमें समर्थित होती है। मूडिबड़ी-वाली प्रतिसे क्रमर चारित्रमोहनीय सम्बन्धी को स्वस्तुत्र विशे गये हैं उनमें स्वयाय-वेदनीयके सोलह मेवोंको को अपनाक्षी विचाया ग्रम है—एक क्षरणकी अपेक्षा से सौर एक प्रकृत व्यवस्त्री अभेक्षासे। प्रकृत क्रमका क्षमें पूर्व दोडरमल्डी नै

अपनी टीकामें किया है—'बहुरि प्रदेश बन्धविषै परमाणूनिका बँटवारा है ताकी अपेक्षा कहिये। क्षपणाकी अपेक्षा तो जो प्रसिद्ध क्रम है वही है किन्तु बँटवारेकी अपेक्षा क्रम भिन्न है जसा कि सुत्रमें बतलाया है।

अत मूडिवडीकी प्रतिमे वतमान गद्यसूत्र अवश्य ही कमकाण्डके अग है और वे नेमिचन्द्राचायकी कृति है। कमकाण्डकी मुद्रित संस्कृत टीकामे उन सूत्रोंका संस्कृत रूपान्तर अक्षरश पाया जाना भी उसकी पुष्टि करता है। उन सूत्र को यथा स्थान रखनेसे कमकाण्डकी त्रुटिपूर्ति हो जाती है।

#### २ बन्धोदय सत्वाधिकार

इस अधिकारमे कमोंके बन्ध उदय और सत्त्वका कथन ह । दि० प्रा० पञ्च-सम्रहमें भी इस नामका तीमरा अधिकार है जा कमस्त्वका ऋणी है। उसकी प्रथम गाथाका उत्तराध है— बधुदयसतजुय बोच्छामि थय णिसामह । नेमि बन्द्राचायने अपने कथनके अनुरूप उसमें परिचतन करने उसे इस प्रकार रखा है—'बधुदयसत्तजुत्त ओघादेमे थय बोच्छ ।' कमस्त्व या पञ्चसम्रहमे स्त्वका अथ नही किया । किन्तु कमकाण्डके इस अधिकारकी दूसरी गाथा में उसका अथ कहा है—'जिसमें सकल अगोका विस्तार या सक्षेपसे कथन हो उस शास्त्रको स्तव कहते हैं। जिसमे एक अगके अधिकारका कथन विस्तार या सक्षेपसे हो उसे धमकथा कहते हैं। यह लक्षण धवलाके आधार पर रचित है। वेदना खण्डके कृति अनुयोग द्वारके सूत्र ५५म थय-थृदि धम्म कहां आया है। धवला ने में उसके लक्षण कहे हैं। उसीपरसे नेमिचन्द्राचायने एक गाथाके द्वारा तीनो लक्षणोको कहा है।

स्तवके लक्षणके अनुसार कमकाण्डके इस दूसर अधिकारम कर्मोंके बन्ध उदय सत्त्वका गुणस्थान और मागणाओं सर्वांगपूण कथन दिया गया है। ऐसा समझना चाहिये।

सबसे प्रथम बन्धका कथन करते हुए बन्धके चारो भेदोका-प्रकृतिबन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका, क्रमश कथन किया गया है। प्रकृति-

१ सयलगेक्कगेक्कगहियार समित्थर ससखेव। वणणसत्थ थयथुइ-धम्मकहा होइ णियमेण ॥८८॥—क० का०।

२ वारसगसघारो सयलगविसयप्पणादो थवो णाम । वारसगसु एक्कगोव-सथारो थुदोणा म । एक्कगस्स एगाहियारोवसहारो धम्मकहा ।'

<sup>-</sup>वट्ख०, पु० ९, प० २६३ ।

बन्धका कथन करते हुए प्रथम यह बतलाया है कि किन २ कर्म प्रकृतियोंका बन्ध किस किस गुणस्थान तक होता है, आगे नहीं होता । यह कथन पश्चसम्हर्में भी है। गुणस्थानोमें आठो कमौंकी १२० बन्ध प्रकृतियोंके बन्ध, अवन्ध और बन्ध व्युच्छित्तिका कथन करनेके बाद चौवह मागणाओंमें बही कथन किया गया है। यह कथन पचसग्रहमें नहीं है। इसे नेमिचन्द्राचायने घट्खण्डागमके बन्ध स्वामित्व विचय नामक तीसरे खण्डसे लिया है।

प्रकृतिबन्धके पश्चात स्थितिबन्धका कथन है। उसमें कमीकी मूल तथा उत्तर-प्रकृतियोकी उत्कृष्ट और जवन्यस्थितिबन्धका तथा उनके बन्धकोका कथन किया है। पचसप्रहके चतुथ अधिकारमें जो स्थितिबन्धका कथन है उससे कमकाण्डके कथनमें कई विशेषताएँ है। कमकाण्ड में एकेन्द्रियादि जीवोंके होनेवाले स्थिति-बन्धका भी कथन किया है, जो जीवस्थानकी जवन्यस्थिति चूलिकाकी धवला-टीका ऋणी है। अन्तमें कमोंकी आवाधाका कथन है।

तत्पश्चात अनुभागवन्यका और फिर प्रदेशवन्यका कपन है। ये कथन पद्धसग्रहके ऋणी है। किन्तु कुछ कथन उससे विशेष भी हैं। प्रदेशवन्थका कथन
करते हुए प० स० में तो समयप्रबद्धका विभाग कवल मूलकमोंमें ही बतलाया है
किन्तु कर्मकाण्डमे उत्तरप्रकृतियोमें भी विभागका कथन किया है। तथा कमकाण्डमें प्रदेशवन्थके कारणभूत योगके भेदो और अवयवोका भी कथन है। यह कथन
पचसग्रहमें नही है, धवला और जयधवलामें है। इस बन्धप्रकरणमें पद्धसग्रहकी
कई गाधाएँ ज्योंकी त्यो सगृहीत है। उदयप्रकरणमें कर्मोंके उदय और उदीरणका
कथन गुणस्थान और मागणाओंमें है अर्थात् प्रत्येक गुणस्थान और मार्गणामें
प्रकृतियोंके उदय, अनुदय और उदय व्युच्छित्तिका कथन है। सत्त्व प्रकरणमें
गुणस्थान और मागणाओंमे प्रकृतियोकी सत्ता, असत्ता और सत्त्व व्युच्छित्तिका
कथन है। मागणाओंमे बन्ध उदय और सत्त्व का कथन बन्यत्र नहीं मिछता।
नेमिचन्द्राचायने प्राप्त उल्लेखोके आधारपर उसे स्थय फलित करके लिखा है।
यह बात उदय और सत्त्वकी अन्तिम हैगाथाके द्वारा ग्रन्थकार नेमिचन्द्रने स्थय
भी कही है।

३ सस्य स्थान भग

पिछले प्रकरणमें कहे गये सस्व स्थानका भगोके साथ कथन इस प्रकरणभें

१ गा० १४४-१४५ । २--पट्ख० पु० ६, पृ० १८४ तथा १९५ ।

कम्मेवाणाहारे पयडीण उवयमेवमावेसे । कहियमिण बलमाहवचदिक्वय-णेमिचवेण ॥३३२॥ कम्मेवाणाहारे पयडीण वत्तमेवमावेसे । कहियमिण बलमाहवचैटिच्यणेमिचवेण ॥३५६॥—कः का० ।

है। प्रत्येक गुणस्थानमें प्रकृतियोंका सत्त्व स्थान कितने प्रकारसे सभव है, और जसके साथ जीव किस वायुको भोगता है और परभवकी किस २ वायुको बांधता है। यह सब कथन इस प्रकरणमें है।

इसी प्रकरणके अन्तर्मे अन्यकारने यह कहा है कि इन्द्रनिन्द गुरुके पासमें अवण करके कनकनिन्दिने सत्त्व स्थानका कथन किया। कनकनिन्दिके 'विस्तरसत्त्व विभागी' नामक अन्थका परिचय पीछे करा आये ह। उसे नेमिचन्द्राचायने अपने इस प्रकरणमें प्राय ज्योका त्यो अपना लिया है। आराकी प्रतिमे गाथा स० ४८ है और कमकाण्डके मुदित सस्करणोंने इस प्रकरणकी गाथा सस्या ३५८ से ३९७ नक ४० है। अत केबल ८ गाथाएँ छोड दी गई ह और उनमे क्रमभेद भी किया गया है। जिस गाथा ३९७ में चक्रवर्तीकी तरह सिद्धान्तके छ खण्डोको अपनी बुद्धिसे साबनेकी बात कही गई है वह गाथा भी कनकनिन्दके निस्तार सत्त्व निभगीकी ह। अत नेसिचन्दकी तरह कनकनिन्द भी सिद्धान्त चक्रवर्ती थे।

#### ४ त्रिचुलिका अधिकार

इस अधिकारमें तीन चूलिकाएँ ह-नव प्रश्न चूलिका, पत्रभागहार चूलिका और दशकरण चुलिका। जैसे जीवस्थानके विषम स्थलोके विवरणके लिये उसके अन्तमें चूलिका नामक एक भाग आता ह वसे ही कमकाण्डमे प्रतिपादित पूर्वी-विकारोंके सम्बन्धमें विशेष कथन करनेके लिये यह अधिकार आया है। पहली नौ प्रश्न चुलिकाम नौ प्रश्नोका समाधान किया गया है। वे तौ प्रश्न इस प्रकार हैं १ उदयव्युच्छित्तिके पहले बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोकी होती हैं। २ उदय व्युच्छित्तिके पीछे बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है। २ और उदय व्युच्छित्तिके साथ बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोकी होती है। ४ जिनका अपना उदय होनेपर बन्ध हो ऐसी प्रकृतियाँ कौनसी है। ५ जिनका अन्य प्रकृतिका उदय होनेपर बन्घ हो ऐसी प्रकृतिया कौन सी है। ६ और जिनका अपना तथा अन्य प्रकृतिका उदय हानेपर बन्ध हो, वे प्रकृतियीं कौनसी ह । ७ जिनका निरन्तर बघ होता है ऐसी प्रकृतियाँ कौनसी ह । ८ जिनका सान्तरबन्ध होता है अर्थात कभी बन्ध होता है और कभी नही होता, वे प्रकृ-तियाँ कौनसी है ९ अौर जिनका निरन्तर बन्ध भी होता है और सान्तरबन्ध भी होता है वे प्रकृतियाँ कौनसी ह ? इन नौ प्रश्नोका उत्तर इस चूलिकामे दिया गया है। प्रा० प० स० के तीसरे अधिकारके अन्तमें नौ प्रक्त चूलिका आई हैं तथा षट्खण्डागम<sup>व</sup>के अन्तगत बन्धस्वामित्वविचय नामक तीसरे खण्डकी

१ का का , गा ४९६।

२ वटला० पु० ८, पु० ७--१७।

# उत्तरकाठीन कर्म-साहित्य ४०६

ववलाके प्रारम्भमें ये जी प्रश्न उठाकर उनका समावान किया गया है और उसके समर्थनमें कुछ बार्च गावाएँ भी उद्भुत की गयी हैं। इन्होंके बाबारसे यह मौ प्रश्न चूलिका लिया गया प्रतीत होता है।

पच माग हार चूलिकामें उद्देलन, विच्यात, अब प्रवृक्ष, गुणसंक्रम और सर्व-सक्रम इन पाँच भागहारोंका कथन है। इन भागहारोंके द्वारा जीवोंके शुभाशुभ-कम अपने परिणामोंके निमित्तसे अन्य प्रकृतिकप परिणमन करते हैं। जैसे शुभ परिणामोंका निमित्त पाकर बधा हुआ असातावेदनीयकम सातावेदनीय क्ष्प परि-णत हो जाता है। किस-किस कमप्रकृतिमें कौन-कौन भागहार सम्भव है और किस किस भागहारके अन्तगत कौन-कौन प्रकृतियाँ ह यह सब भी कथन किया गया है। साथ ही चूँकि पाँचो मागहार एक माजक राशिके तुल्य हैं अत उनका परस्परमें अल्पबहुत्व भी बतलाया गया है। यह सब कथन पद्मसप्रहमें नहीं है।

दशकरण चूलिका—इसमें बन्ध, उत्कथण, अपकथण, सक्कमण, उदीरणा, सत्ता, उदय, उपसम, निधत्ति और निकाचना इन दस करणोंका स्वरूप कहा गया गया है और बतलाया गया है कि कौन करण किस ग्रुणस्थान तक होता है। करण नाम किया का है—कमोंमे ये दस क्रियाएँ होती है। कमप्रकृतिमें इन करणों-का स्वरूप बहुत विस्तारसे बाँणत है। "जयधवलामें 'दसकरणी सग्रह' नामक एक ग्रन्थका निर्देश है उसमे भी, जैसा कि उसके नामसे प्रकट होता है, दस करणोंके कथनका सग्रह होना चाहिए।

#### ५ बन्धोदय सत्त्व युक्त स्थान समुत्कोतन

एक जीवके एक समयमे जिसनी प्रकृतियोंका बन्ध, उदय अथवा सस्य सभव है उनके समूहका नाम स्थान है। इस अधिकारमें पहले जाठो मूलकर्मोंको लेकर और पिर प्रत्येक कमकी उत्तर प्रकृतियोंको लेकर बन्धस्थानों, उदयस्थानों और सत्त्व स्थानोंका कथन किया गया है। जैसे मूलकर्मोंका कथन करते हुए कहा है कि तीसरे मिश्रगुणस्थानके सिवाय अप्रमत्त पर्यन्त छै गुणस्थानोंमें एक जीवके आयुक्तमके विना सातकर्मोंका अथवा आयु सहित बाठ कर्मोंका बन्ध होता है, तीसरे, आठवें और नौवें, इन तीन गुणस्थानोंमें बायुके विना सात कर्मोंका ही बन्ध होता है। दसवें गुणस्थानमें बायु और मोहनीयके सिवाय छै ही कर्मोंका बन्ध होता है। य्यारहवें बादि तीन गुणस्थानोंमें एक वेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है, और चौदहवें गुणस्थानमें एक भी कर्मका बन्ध नहीं होता। जत आठो कर्मोंके चार बन्धस्थान होते हैं—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, छै प्रकृतिक और एक प्रकृतिक।

१ अव्यव प्रवेशक, यूक ६६००।

इसी तरह दसवें गुणस्थान तक आठो कर्मोंका उदय होता है, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें मोहनीयके बिना सातकर्मोंका उदय होता है। तथा तरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें चार ही कर्मोंका उदय होता है। अत बाठो कर्मोंके तीन उदयस्थान होते ह—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक।

ग्यारहवे गुणस्थान तक आठो प्रकृतियोकी सत्ता रहती है बारहवे गुणस्थानमें मोहनीयके विना सात कर्मोंकी ही सत्ता रहती है और तेरहवें तथा चौदहवें गुण-स्थानमें चार कर्मोंकी ही सत्ता रहती है। अत आठो कर्मोंके तीन सत्त्वस्थान है—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक।

इसी तरहका कथन प्रत्येक कमके विषयमें भी किया गया है। आठो कमौंमें से वेदनीय, आयु और गोत्रकमको उत्तर प्रकृतियोमसे एक जीवके एक समयमें एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है और एकका ही उदय होता है। ज्ञानावरण और अन्तरायकी पाँचो प्रकृतियोका एकसाथ बन्ध, उदय और सत्त्व होनेसे स्थान एक ही ह। अत इन पाँच कमौंको छोडकर दशनावरण मोहनीय और नामकमके बन्धस्थानो, उदयस्थानो और सत्त्वस्थानोका कथन बहुत विस्तारस किया गया ह। प्रत्येकका कथन करनेके बाद त्रिसयोगी भगोका कथन है अर्थात बन्धमें उदय और सत्त्व, जदयमें बन्ध और सत्त्व और सत्त्व और उदयका कथन किया गया ह। फिर बन्धादिमसे दोको आधार और एकको आधेय बनाकर कथन किया गया ह। फिर बन्धादिमसे दोको आधार और एकको आधेय बनाकर कथन किया गया है। प्रा०दि० पञ्चमग्रहके अन्तगत शतक तथा सप्ततिका नामक अधिकारमें भी उक्त कथन है और कमकाण्डका उक्त कथन उमका ऋणी जान पडता है। कुछ गाथाएँ भी दोनोमें मिलती हुई ह। कथनम कुछ भेद भी है। जिसका कारण विवक्षा भेदके साथ मतभेद भी ह वह मतभेद परम्परामूलक है। इस प्रकरणमें आठो कमौंने विषयमें प्रसगवश आगत कमविषयक और भी बहुत-सा ज्ञातव्य विषय ह। यह अधिकार बहुत विस्तत है इसकी गाथा सख्या ३३४ है।

#### ६ प्रत्ययाधिकार

इस अधिकारमें कमबन्धके कारणोका कथन है। मूल कारण चार हैं— मिथ्यात्व, अविरित, कषाय और योग। तथा इनके भेद क्रमसे ५, १२, २५, और १५ = कुल ५७ हाते है। गुणस्थानोमें इन्हीं मूल और उत्तर प्रत्ययोका कथन इस अधिकार में किया गया ह कि किस गुणस्थानमें बन्धके कितने प्रत्यय होते है। और उनके भङ्गोका भी निर्देश किया है। प्रा० पञ्चसग्रहके शतका-

१ इस भेदको जाननेके लिए सप्तितिका प्रकरणका प० फूलचन्द्रजी कृत अनु-वाद (प० १०३) देखना चाहिए।

विकारके प्रारम्भ में यह कवन बहुत विस्तारसे किया गया है। यहाँ तो उसको बहुत सक्षिप्त कर दिया है।

इन प्रत्ययोके पश्चात् कमकाण्डके इस अधिकारमें प्रत्येक कमके विशेष कारण ११ गाथाओं द्वारा बतलाये हैं। ये गाथाएँ वही हैं जो शतक प्रकरणमें बतमान है और दि० प्रा० पञ्चसग्रहके शतक प्रकरणसे ली गई जान पडती हैं।

## ७ भावचूलिका

इस अधिकारमें औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, बौदयिक, बौर पारिणामिक इन पाँच भावोंका तथा इनके भेदोका कथन करके उनके स्वसयोगी भगोका कथन गुणस्थानों में किया गया है।

उसके पश्चात जैन परम्पराकी वह प्राचीन गांचा दी गई है जिसमें कहा है कि क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६७ और वैनयिकों के ३२ इस तरह ३६३ मिथ्यामत है।

उस गाथाको देकर आगे उन मतोकी उपपत्ति दी है कि किस तरह क्रिया-वादी आदि मत १८० आदि होते हैं। श्वे-सूत्रकृतागके प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्ययन १२ मे भी मतोकी चर्चा मिलती है। और उसकी टीकामे शीलाकने उनकी उपपत्ति भी दी ह किन्तु कमकाण्डकी उपपत्तिसे उसमे अन्तर है। तथा अमित-गतिके संस्कृत पद्धसंग्रहमे (पृ० ४१ आदि) भी उपपत्ति मिलती ह जो कम-काण्डके ही अनुरूप है। अस्तु,

अन्तमें एक गाथाके द्वारा जो सन्मतितक (का० ३, गा० ४७) में भी वर्त-मान है, कहा गया है कि 'जि<sup>3</sup>तने बचनके माग है उतने ही नयबाद है और जितने नयबाद है उतने ही परसमय है। अर्थात सब नयोंके समूहका नाम ही जैनदर्शन है।

#### ८ त्रिकरणचुलिका

इस अधिकारमें अध करण और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोका स्वरूप कहा गया है। जीवकाण्डके प्रारम्भमे भी गुणस्थानोके प्रकरणमें इन करणोका स्वरूप कहा गया है और तीनों करणका स्वरूप बतलाने वाली

१ देखो-कर्मकाण्ड गा० ८००-८१० और शतक गा० १६-२६।

२ असिदिसदं किरियाण अक्किरियाणा च आहु चुलसीदी । सत्तट्ठण्णाणीण देण-यियाण सु वत्तीस ॥८७६॥

श्वानइया वयणवहा तानदिया भेग होति णयवादा । जानदिया णयवादा तानदिया भेग होति परसमया ।।८९४।।—गो० क० का० ।

मामाएँ भी जीवकाण्डकी ही है। इस अधिकारकी विशेषता यह है कि इसमें पहले दोनों करणोंके स्वरूपको अकसद्ब्टिके द्वारा समझाया गया है।

#### ९ कमस्थितिरचना अधिकार

प्रतिसमय बचनेवाले कमपरमाणुओका आठो कर्मोमें विभजन होनेके पक्ष्यात् प्रत्येक कमप्रकृतिको प्राप्त कमनिषेकोकी रचना उसकी स्थितिके अनुसार आवाधा-कालको छोडकर हो जाती है अर्थात बन्धको प्राप्त हुए वे कमपरमाणु उदयकाल आने पर खिरने प्रारम्भ हो जाते है और अन्तिम स्थिति पयन्त खिरते रहते हैं। उनकी रचनाको ही कमस्थिति रचना कहते है उसीका कथन इस अधिकारमें है। बन्धोदय सन्वाधिकार नामक दूसरे अधिकारके अन्त्यगत स्थितिबन्धाधिकारके अन्त्यमें भी यह कथन आया है। फलत गाया न० ९१४ से ९२१ तक जो गायाएँ है वे सब गाथाएँ उस अधिकारमें आचुकी है और वहाँ उसका नम्बर १५५ से १६२ तक है। किन्तु यहाँ वही कथन विस्तारसे किया है। अन्त में प्रशस्ति है।

सक्षपमें यह कमकाण्डका परिचय ह ।

#### लब्धिसार-क्षपणासार

लिखसार—गोम्मटसारके अतिरिक्त श्रीनेपिचन्द्राचायकी दूसरी कृति लिख सार है। यह गाथा बद्ध है। इसके भी दो सस्करण प्रकाशित हुए हैं, एक रायवद शास्त्र माला बम्बई से। इसम मूल तथा प० मनोहरलालजीके द्वारा रिचत सिक्षप्त हिन्दी टीका है, जिसमें गाथाका अथमात्र दिया गया है। इसमें गाथाकों की सख्या ६४९ ह। दूसरा मस्करण हरिभाई देवकरण ग्रन्थ मालासे प्रकाशित हुआ है शास्त्राकार है। इसमें लिब्धसार पर नेमिचन्द्र रिचत सस्कृत टीका और प० टोडरमलजी रिचत बुढारी भाषाकी टीका है। तथा क्षपणासार पर केवल प० टोडरमलजी रिचत बुढारी भाषाकी टीका है। इसकी गाथा सख्या ६५३ है। इस अन्तरका कारण यह है कि दूसर सस्करणकी गाथा न० १५६, १६७, २५४, ५३१ चार गाथाएँ पहले सस्करणम नहीं है।

यह लिब्बसार क्षपणासार गोम्मटसारका ही उत्तर भाग समझना चाहिये। गोम्मटसारके जीवकाण्डमे जीवका और कमकाण्डमें जीवके द्वारा बाँघे जाने वाले कमोंका कथन है और इस लिब्बसारमें जीवके कमबन्धनसे मुक्त होनेका उपाय तथा प्रक्रिया बतलाई गई है।

मोक्षकी पात्रता जीवमें सम्यक्तकी प्राप्ति होने पर ही मानी जाती है क्योंकि सम्यन्दृष्टि जीव ही मोक्ष प्राप्त करता है। तथा सम्यन्दशन होनेके पश्चात् सम्यक चारित्रका भी होना जरूरी है। अत सम्यन्दर्शन और सम्यक्तारित्रकी लियं मर्पात् प्राप्तिका कथनं होनेसे प्रम्यका नाम स्वव्यक्तार रक्षा गया है। इसकी प्रथम गायामें पण परमेष्टीको नमस्कार करके संप्यग्दर्शन और सम्यक्-चारित लियको कहनेकी प्रतिका ग्रम्बकारने की है।

सर्वप्रथम सम्यक्तांनकी प्राप्तिका कथन है। उसकी प्राप्ति पाँच लिख्योंके होने पर ही होती है। वे पाँच लिख्या है—क्षयोपश्यम, निशुद्धि, देशना,
प्रायोग्य और करणलिखा। इनमेंसे आरम्मकी चार लिख्यों तो सबसाधारणके
होती रहती हैं किन्तु करणलिखके होने पर ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। इन
लिख्योका स्वरूप ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया गया है। अञ्चलरण, अपूबकरण और
अनिवृत्ति करणका स्वरूप गोम्मटसारमें भी दिया गया है। इनकी प्राप्तिको ही
करणलिख कहते हैं। अनिवृत्ति करणके होनेपर अन्तमुहतके लिये प्रथमीपशम
सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमें कम से कम एक
समय और अधिक से अधिक ६ आविल काल शेष रहने पर यदि अनन्तानुबन्धी
कषायका उदय आ जाता है तो जीव सम्यक्त्वसे च्युत होकर सासादन सम्यक्त्वी
हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वका काल पूरा होने पर यदि मिध्यात्व कर्मका
उदय होता है तो मिध्याद्धिट हो जाता है।

इस तरह गाया १०९ पयन्त प्रथमोपशम सम्यक्त्वका कथन है। इस प्रकरण-में आगत गाया ९९ कसायपाहुडसे ली गई है। गाया १०६, १०८ और १०९ जीवकाण्डके प्रारम्भमें भी आई है।

गाथा ११० से क्षायिक सम्यक्त्वका कथन प्रारम्भ होता है। दशनमोहनीय कमका क्षय होनेसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। किन्तु दशनमोहनीय कर्मके क्षयका प्रारम्भ कम भूमिका मनुष्य तीर्थंकरके पादमूलमे अथवा केवलि श्रुतकेवलीके पादमूलमें करता है (गा० ११०)। और उसकी पूर्ति वही अथवा सौधमदिकल्पोंमें अथवा कल्पातीत देवोंमें अथवा मोगभूमिमें अथवा प्रथम नरकन्में करता है क्योंकि बढायुष्क कृतकृत्यवेदक मरकर बारो गतियोंमें जन्म ले सकता है (गा० १११)।

अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दशन मोहकी तीन, इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न हुआ क्षायिक सम्यक्त मेरकी तरह निष्कम्प, अत्यन्त निर्मल और अक्षय होता है (गा॰ १६४)। क्षायिक सम्यन्दृष्टी उसी भवमें, अथवा तीसरे भवमें अथवा चौथे भवमें मुक्त हो जाता है। (गा॰ १६५)।

र्रे 'सम्यग्वर्षन-सम्यक्षारिश्रवीकंक्षिः प्रान्तिर्यस्मिन् प्रतिपावते स कविवसारास्यो सम्य ।'—रू० सा०, टी० ।

क्षायिक सम्यक्त्वके साथ दशनलिबका कथन पूण हो जाता है और चारित्र-लिबका कथन प्रारम्भ होता है।

चारित्र लब्धि एक देश और सम्पूणके भेदसे दो प्रकारकी है (गा० १६८)। अनादि मिथ्यादिष्ट जीव उपशम सम्यक्त्वके साथ देश चारित्रको ग्रहण करता है। और सादि मिथ्यादृष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व अथवा वेदक सम्यक्त्वके साथ देश-चारित्रको धारण करता है। जिस तरह धारण करता है और उस समय जो जो काय होते हैं उन सबका कथन किया गया।

सकल चारित्रके तीन प्रकार है—क्षायोपशिमक, औपशिमिक और क्षायिक । क्षायोपशिमिक चारित्र सातवें और छठे गुणस्थानमे होता है। यह उपशिम सम्यक्त्य सिहत भी होता है और वेदक सम्यक्त्य सिहत भी होता है। (गा० १८९-१९०)। गा० १९५ में म्लेच्छ मनुष्यके भी आय मनुष्यकी तरह सकल-सयम बतलाया है। उसकी टीका में यह प्रश्न किया गया है कि म्लेच्छ मूमिके मनुष्य सकल सयमको कमे घारण कर सकते है। उसके समाधानमें कहा गया है कि जो म्लेच्छ मनुष्य चक्रवर्तीके साथ आयखण्डमें आते है और उनका चक्रवर्ती आदिके साथ वैद्याहिक सम्बन्ध हो जाता है वे सकल सयम धारण कर सकते ह। अथवा चक्रवर्ती आदिने विद्याही गइ म्लेच्छ कन्याओके गभसे उत्पन्न सतान, मातृ पक्षकी अपेक्षा म्लेच्छ कही जाती है उसके सयम घारण करना सभव है क्योंकि इस प्रकारकी जाति वालोको दीक्षांके योग्य होनेका निषेष्ठ नही है।

दीरसेनने जयधवलाटीकामे यह चर्चा उठाई है। उसीसे टीकाकारने उमे लिया जान पडता ह। अस्तु,

वेदक सम्यग्न्व्यो जीव क्षायोपशिमक चारित्रको घारण करनेके बाद जब अपिशिमकचारित्रको घारण करनेके अभिमुख होता है तो पहले या तो क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है या द्वितीयोपशमसम्यक्त्वको घारण करता है। क्षायिकसम्यक्त्वको उत्पन्तिका विधान तो पहले कहा गया है अत यहाँ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका वधन करके चारित्रमोहकी उपशमनाका कथन किया गया है। चारित्रमोहका उपशम करनेपर जीव ग्यारहवे उपशान्तकषाय गुणस्थान

१ 'म्लेच्छ भूमिज मनुष्याणा सकलसयमग्रहण कथ सभवतीति नाशिकतव्य दिग्विजयकाले चक्रविता सह आयखण्डमागताना म्लेच्छराजाना चक्रवर्त्या-दिभि सह जात वैवाहिकसम्बन्धाना सयमप्रतिपत्तेरियात । अथवा तत्कन्यकाना चक्रवर्त्योदिपरिणीताना गर्मेषूरपन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छ व्यपदेशभाज सयमसम्भवात तथाजातीयकाना दीक्षाहत्वे प्रतिषेधा-मावात ॥१९५॥ — ल० सा० टी० ।

में पहुँचता है और वहाँ बन्सर्मुहूर्तकारू तक रहता है। उसके बाद उसका वहाँसे पतन हो जाता है। पतनके कारण दो हैं या तो मृत्युकालका उपस्थित होना या उपशमकालका समाप्त होना। यदि मृत्युकाल आ जाता है तो वह मरकर देव-गतिमें जन्म लेता है और उसके चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि उपशमकालके समाप्त हो जानेने गिरता है तो ग्यारहवेंसे गिरकर दसवेंमें, दसवेंसे नौवेंमें, नौवेंसे बाठवेंमें और आठवेंसे सातवेंमें पहुँचता है। पीछे यदि उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं तो फिर आठवें बादि गुणस्थानोंमे चढ जाता है, अन्यथा नीचे गिर जाता है (अ० ३१०)।

दितीयोपशम सम्यन वका कारू भी अन्तमृह्त है। उसके साथ अपूर्वकरण नामक आठ्वें गुणस्थानम चढ़नेवाला जीव जितनी देरमें गिरकर पुन आठवें में आ जाता है, उससे मह्यातगुणाकाल द्वितीयोपशमसम्यक्त्वका है। जब उसका कारू पूरा होता है तो या तो वह जीव गिरकर चौथे गुणस्थानमें आ जाता है अथवा पाचवें गुणस्थानमें आ जाता है। अथवा द्वितीयोपशमसम्यक्त्वके कारूमें छह आवलीकाल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धीकघायका उदय होनेसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो जाता है। यदि वह मरता है तो यतिवृषभ आचायके बचनोके अनुसार मरकर नियमसे देव होता है। (३४९ गा०) क्योंकि जिसने परभवकी नरक, तियञ्ज या मनुष्यायुका बन्ध कर लिया ह वह मनुष्य चारित्रमोहनीयका उपशम नहीं कर सकता।

यहाँ ग्रन्थकारने कषायपाहुडपर चूणिसूत्रोंके रचियता यतिवृषभ के मतका उल्लेख करके षटखण्डागम सूत्रोंके रचियता भूतविलका भी मत दिया है। उनका मत यतिवृषभके मतके विपरीत है। अर्थान यतिवृषभके मतने उपशम श्रेणीसे गिरा हुआ जीव दूसरे सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो सकता है किन्तु भूतवली के मतसे प्राप्त नहीं हो सकता। इन्ही दोनो आचार्योंकी उक्त कृतियो तथा उनकी टीकाओके आधारपर लिंधसारकी रचना की गई है।

गाया ३९१ तक वारित्रमीहनीय कमको उपशम करनेका कथन है। उससे आगे चारित्रमीहकी क्षपणाका कथन है।

चारित्रमोहकी क्षपणाके अन्तगत जी क्रियाण होती है उन्हीको आधार बना-कर चारित्रमोहकी क्षपणाके बिषकारोका नामकरण किया गया है वे अधिकार

१ जिर मरिद सासणी सो णिरय तिरिक्स णर ण गच्छेदि । णियमा देव गच्छिद जद्दवसहमूर्णियवयणेण ॥३४९॥—-स०सा० ।

२ उनसमसेढीदो पुण ओदिण्णो सासण ण पाउणदि । भूरबलिणाह् णिम्मलसुत्तस्य फुडोक्टेसेण ॥३५१॥—ल०सा० ।

हैं — अध-करण, अपूर्वकरण, अनिवृश्विकरण ये तीन करण, बन्धापसरण, सस्त्राप-सरण ये दो अपसरण, क्रमकरण, कथायो आदिकी क्षपणा, देशचातिकरण, अन्तर-करण, सक्रमण, अपूर्वस्पधककरण, कृष्टिकरण, और कृष्टिअनुभवन (गा० ३९२)। इन्हीं अधिकारोके द्वारा उस क्रियाका कथन किया गया है।

वारित्रमोहका क्षय करनेपर जीव बारहवें गुणस्थानमें पहुँचता है इसीसे उसका नाम क्षीणमोह है। क्षीणमोह होनेके पश्चात झानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तरायकमको नष्ट करके तेरहवें गुणस्थानमे पहुँच जाता है और सबज्ञ सबदर्शी हो जाता है। जब अन्तर्मृहूर्तप्रमाण आयु शेष रहती है तो वह तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली दण्ड, कपाट प्रतर और लोकपूरण समुद्धात करके तथा उसका उपसहार करके शेष बचे चारो कम्पौंकी स्थित आयुक्मके बराबर करके तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा अयोगकेवली हो जाता है। और वहाँ सब कमौंको नष्ट करके मुक्त हो जाता ह।

जैसे इस ग्रन्थकी प्रथम गायामें ग्रन्थकारने दशन लिक्स और चारित्रलिक्स को कहनेकी प्रतिज्ञा की है वैसे ही अन्तिम (६५२ में) भी कहा है कि बीरनिन्द और इन्द्रनिन्दिके बत्स्य तथा अभयनन्दीके शिष्य नेमिचन्द्रने दशन और चारित्रकी लिक्स भले प्रकार कही। यहाँ भाषा टीकाकार प० टोडरमलजी ने 'लिक्सिसार नामक शास्त्र विषै कही' ऐसा लिखा है। अत इस ग्रन्थका नाम लिक्सार ही है।

किन्तु टीकाकार नेमिचन्द्रकी टीका गाथा ३९१ तक ही पाई जाती है जहाँ तक चारित्रमोहकी उपशमनाका कथन है। चारित्रमोहकी क्षपणा बाले भाग पर संस्कृत टीका नहीं है। अत भाषा टीकाकार प० टोडरमल जीने उसके प्रारम्भमें लिखा है—

'इहाँ पयन्त गाथा सूत्रनिका व्याख्यान सस्कत टीकाके अनुसार किया जातै इहाँ पयन्त गाथानि ही की टीका करिकै मस्कत टीकाकारने ग्रन्थ समाप्त कीना है बहुरि इहा तै आग गाथा सूत्र है तिनि विषे क्षायिकका वणन है तिनकी सस्कृत टीका तौ अवलोकन मैं आई नाही तातै तिनका व्याख्यान अपनी बृद्धि अनुसार इहाँ कीजिये है। बहुरि भोज नामा राजा बाहुविल नामा मन्नीक ज्ञान उपजावनेके अथि श्रीमाघव चन्द्रनामा आचाय करि विरचित क्षपणासार ग्रन्थ है। तिहि विषे क्षायिक चारित्र ही का विचान वणन है सो इहाँ तिस क्षपणासार-का अनुसार लिएँ भी व्याख्यान करिए है।

माधवचन्द्र रचित क्षपणासारके अनुसार व्याख्यानके कारण लिब्धसारके इस भागको क्षपणासार नाम दे दिया गया जान पडता है।

इस तरह आचार्य नैमिचन्द्र रचित गोम्भटसार तथा छव्विसार एक तरहसे

सग्रह ग्रन्थ है उनमें षट्काण्डान्यम, कथायपाहुड और उनकी क्वला टीकाका सार ही सग्रहील नहीं किया गया है, बिक्क उनसे तथा पञ्चसग्रहसे बहुत-सी गाथाएँ भी सगृहीत की गई हैं। किन्तु सगृहीत होने पर भी इसकी अपनी विशे-पता है। उसी विशेषताके कारण योग्मटसार और कव्यक्षसारकी रचनाके पश्चात् पट्काण्डानम और कसायपाहुडके साथ उनकी टीका धवला और जयधवलाको भी लोग भूल से गये और उत्तरकालमें इन सिद्धान्त ग्रन्थोको जो स्थान प्राप्त था, धीरे-धीरे वह नेमिचन्डाचायके गोम्मटसारको मिल गया।

आचाय नेमिचन्द्र रचित त्रिलोकसार नामक एक ग्रन्थ और भी है लोकानु-योगके प्रसगमें उसके सम्बन्धमें लिखा जायेगा।

#### देवसेनकृत भावसंग्रह

भावसग्रह नामक एक ग्रन्थ विमलसेन गणधरके शिष्य देवसेनने रचा था। इस ग्रन्थमे ७०० गाथाओं के द्वारा चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप बतलाया गया है। सैद्धान्तिक दृष्टिसे यह ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण नही है क्योंकि इसमें चौदह गुणस्थानोंका कथन तो बहुत साधारण है। किन्तु उनका आलम्बन लेकर ग्रन्थकारने विविध विषयोका कथन विस्तारसे किया है।

दो गाथाओं के द्वारा चौदह गुणस्थानों के नाम बतलाकर ग्रन्थकारने मिण्यात्व गुणस्थानका स्वरूप बतलाया है। तथा मिण्यात्वके एकान्त, विनय, सदाय, अज्ञान और विपरीत इन पाँच मेदोंको बतलाकर ब्राह्मण मतको विपरीत मिण्यादृष्टि बतलाते हुए लिखा है—बाह्मण ऐसा कहते हैं—'जलसे शुद्धि होती हैं, मांससे पितरोको तृप्ति होती हैं, पश विल्डानसे स्वर्ग मिलता है और गों योनिके स्पर्शसे धम होता है। 'इन्ही चारोंका खण्डन आगे किया गया है और स्वपक्षके समधनमें गीता आदि ब्राह्मण ग्रन्थोंसे प्रमाण भी उद्धृत किये गये है।

एकान्त मिथ्यात्वके कथनमें क्षणिकवादी बौद्धोंका खण्डन किया गया है और वैनयिक मिथ्यात्वके कथनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, विण्डका बादिको पूजनेका निषेष किया गया है। सशय मिथ्यात्वका कथन करते हुए श्वेताम्बर मतका खण्डन किया गया है। स्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीको निर्वाणकी प्राप्ति मानता है, केवलीको कवलाहारी मानता है और साबुवोंके बस्त्र-पात्र रखनेका पक्षपाती है। इन्हींकी सालोचना की गई है। श्वेताम्बर अपने साबुवोंको स्थितकस्पी बतलाते है। सम्बादार किया है। इन्हींकी सालोचना की गई है। श्वेताम्बर अपने साबुवोंको स्थितरकस्पी बतलाते है। सम्बादार किया है यह स्थितरकस्प नहीं है यह तो स्थस्ट कपन्ने गृहस्य कल्प है। बाग उन्होंने जिनकल्प और स्थितर कल्पका स्थक्प बतलाया है। (बा॰ ११६-११९)। और लिखा है कि परीजहते ग्रीकृत और दुर्षर सम्बे गीत कर्नोने गृहस्य-कल्पको स्थितरकस्य बना दिया (गा॰ १३३)।

आगे ग्रन्थकारने स्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी है और लिखा है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरीमें वि०स० १२६म स्वेताम्बर सचकी उत्पत्ति हुई (गा० १३७)। यह कथा इससे पूवके किसी ग्रन्थमे नही मिलती। इसके सम्बन्धमें पीठिका भागमें विस्तारसे लिखा जा चुका है।

अज्ञान मिथ्यात्वका कथन करते हुण लिखा ह कि पाश्वनाथ स्वामीके तीथमें मस्करिपूरण नामक ऋषि हुआ। वह भगवान महावीरके समवशरणमें गया। किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणी नहीं खिरी। यह रूट होकर समवसरण-से चला आया और बोला—मै ग्यारह अगोका धारी हूँ फिर भी मेरे जानेपर महावीर की वाणी प्रवाहित नहीं हुई और अपने शिष्य गौतम गणधरके आनेपर प्रवाहित हुई। गौतमने अभी ही दीक्षा ली है वह तो वेदभाषी बाह्मण है, वह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने। अत उसने अज्ञानसे मोक्ष बतलाया। (गा० १६१-१६३)।

भगवान महावीर तथा गौतमबुद्धके समयमे मक्खिल गोशाल और पूरणकश्यप नामके दो शास्ताओका उल्लेख त्रिपिटक साहित्यमें मिलता है। मक्बिलिका सस्कृत रूप मस्करी माना जाता है। अत मस्करी और पूरण इन दोनो नामोको मिला कर एक ही व्यक्ति समझ लिया गया जान पच्ता है। मक्खिल गोशाल नियति वादी माना जाता है।

इन पाचो मिथ्यात्वोका कथन करनेके पश्चात चार्वाकके द्वारा स्थापित मिथ्यात्वका कथन ह । चार्वाक चतन्यको भूतोका विकार मात्र मानता है । ग्रन्थ कारने इमे कौलाचायका मत कहा ह । किन्तु यशस्तिलकके छठे आश्वासम कौलिक मतको शैवतत्रका अग बतलाया है । लिखा है— सब पेय अपेयोमे और भक्ष्य अमस्योमे नि शब्द चित्तमे प्रवृत्ति करना कुलाचायका मत है । इसीको उसमे त्रिक मत भी बतलाया ह । त्रिक मतमे आराधक मनुष्य मास और मिदराका सेवन करके और वामागमे किसी स्त्रीको लेकर स्वय शिव और पावनीका पाट करता हुआ शिवकी आराधना करता है।'

चूँ कि चार्वाक भी पुण्य पाप, परलोक आदि नहीं मानता। इसीसे ग्रन्थकारने कौलिक मतको भी चार्वाक समझ लिया जान पडता ह।

चार्वाकके परचात सास्य मतकी चर्चा है। उसमे लिखा है कि जीव सदा

१ कउलायरिओ अक्लइ अत्थिण जीवो हु कस्स त पाव । पुण्ण वा कस्स भवे को गच्छइ णिग्यसग्गवा ॥१७२॥ भा०स० ।

२ 'सर्वेषु पेयापेयभक्ष्मादिषु नि शकवित्ताद्वृत्तात इति कुलाचायका । तथा च त्रिकमतोक्ति –।' य०च०, भा० २, ष० २६९ ।

अकर्ता है और पृथ्य पापका भोक्ता भी नही है। ऐसा लोकमें प्रकट करके बहुन और पुत्रीको भी अगीकार किया गया है। (गा॰ १७९)।

एक पद्य इस प्रकार है-

'वूय मार्यारविहणी अण्णावि पुत्तित्विणि आयति य वासवयणुपयडे वि विष्पे । जह रिमयकामाउरेण वयगव्वे उपण्ण दप्पे वभणि-छिपणि डोवि-निहय-वहिंड रज्जइ-चम्मारि । कवले समइ समागमइ तह भृत्ति य परणारि ॥१८५॥'

इसमें कहा है कि व्यास का बचन है कि पुत्री माता बहन तथा अन्य भी कोई स्त्री पुत्रोत्पत्तिकी भावनासे आये तो कामातुर वेदशानी बाह्मणको उसकी भोगना चाहिये। तथा कपिलदशनमें आई हुई बाह्मणी, डोम्नी, नटी, धोबिन, चमारिन आदि परनारियोको भोगना लिखा है। स्मृतियोमें इस प्रकारका कथन है कि जो पुरुष स्वय आगता नारीको नहीं भोगना उसे बह्महत्याका पाप लगता है। उसी को लक्ष्यमें रखकर तथा पौराणिक उपाख्यानोके आधार पर उक्त कथन किया गया है। किन्तु इस तरहकी बातोका कपिलदशनसे कहाँ तक सम्बन्ध है यह चिन्त्य है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यद्यपि भावसग्रहकी रचना प्राकृत गायाबद्ध है तथापि यत्र तत्र कुछ उक्त प्रकारके छन्द भी पाये जाते है उन्हे 'वस्तु-च्छन्द लिखा है।

आगे तीसर मिश्र गुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और कद्रकी आलोचना की गई है। ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपा-स्थानोकी चर्चा है और कृष्णकी आलोचनामें शूकर कूम तथा रामावतारकी समीक्षाकी गई है। कद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्म हत्या आदि कार्यों-की आलोचना है। (गा० २०३-२५५)

चौथे अविरत सम्यग्दृष्टी गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। पाचवे गुणस्थानका स्वरूप २५० गायाओं हे हारा बहुत किस्तारसे बतलाया है। चूकि पाँचवा गुणस्थान श्रावकाचारसे सम्बद्ध है अत उसमे श्रावकाचारका वणन है। उसमें अणुद्रत, गुणवत, शिक्षाव्रतों नामों के साथ अष्टमूल गुण भी बतलाये हैं और वे बष्टमूल गुण हैं—पाँच उदम्बर फलों और मद्य मांस मबुका त्याग। फिर चार प्रकारके ष्यानका कथन है। आगे देव पूजाका कथन है अन्य श्रावकाचारों इस प्रकारका कथन नहीं मिलता। इसमें अभिषेकके समय वरुण, पवन, यक्ष आदि देवताओंको अपने २ प्रियवाहन तथा शस्त्रोंके साथ आवाहन करनेका और उन्हें यक्षका भाग देनेका विधान है। (गा॰

४३९-४४०)। अन्य आवकाचारोमें इस तरहका विधान हमारी दिख्से नहीं गुजरा। इसमें सिद्ध चक्रयत्रका भी उद्यार है (गा० ४५४)। तथा मगवानके चरणोंमें चन्द्रनका लेप करनेका भी विधान है (गा० ४७१)। आगे चार दानोंका, और उसके फलका कथन है।

सातवें गुणस्थानके स्वरूप कथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत-ध्यानका सिक्षप्त कथन है। आगे शेष गुणस्थानीका सामान्य कथन करके मन्थको समाप्त कर दिया गया है।

#### कर्ता और समय

यह पहले लिख आये हैं कि इस ग्रन्थके कर्ता विमल गणधरके शिष्य देवसेन हैं। देवसेन नामके कई आचाय हो गये हैं। उनमें एक देवसेन वह हैं जिन्होने वि क सक ९९० में दशनसार नामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलाप पद्धति, लघुनय-चक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी दवसेनके द्वारा रचित है। ये सब ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुके हैं। इन सबको दशनसारके रचितता देवसनकी ही कृति माना है।

दशनसारके अन्तमें अपना परिचय देवसेनने इस प्रकार दिया है——
'पुन्वाइरियकयाइ गाहाइ सचिऊण एयत्य ।
सिरिदेवसेणगणिणा घाराए सबसतेण ॥४९॥
रइओ दसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवई ।
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए ॥५०॥'

अर्थान पूर्वाचार्योंकी रची हुई गाथाओंको एकत्र करके श्रीदेवसेन गणिने धारामें रहते हुए श्रीपाश्वनायके जिनालयमें माघ सुदी दसमी वि० स० ९९० को यह दशनसार रचा।

तत्त्वसारके अन्तमें लिखा है— सोऊण तच्चसार रहय मुणिणाहदेवसेणेण । जो सिंहटठी भावइ सो पावड सासय सोख ।।७४॥

'मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्वसार रचा । जो सम्यग्दृष्टि उसकी भावना करता है वह शाश्वत सुख को पाता है।'

बाराघनासारके बन्तमें लिखा है-

ण य मे अस्थि कवित्त ण मुणामो छदलम्खण कि पि । णियभावणाणिमित्त रहय आराहणासार ॥११४॥ अमुणिय तच्चेण इम भणिय ज कि पि देवसेणेण । सोहतु त मुणिदा अस्थि हु जह पवयणविरुद्ध ॥११५॥ 'न मेरे में कवित्व हैं और न मैं छन्दका छक्षण ही कुछ जानता हूँ। अपनी भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है।।११४।। तत्त्वसे अनजान देवसेनने जो कुछ भी इसमें कहा है, उसमें यदि कुछ आवम विषद्ध कथन है तो मुनीन्त्र उसे गुद्ध करलें।।११५।।

इस तरह देवसैनने दर्शनसारमें तो ग्रन्थके रचनास्थान तथा कालका निर्देश किया है किन्तु अन्य रचनाओं में बैसा नहीं पाया जाता। दर्शनसारमें अपनेकी देवसेन गणि कहा है, तस्वसारमें मुनिनाथ देवसेन कहा है और आराचना-सारमें केवल देवसेन कहा है। गणि और मुनिनाथ पदको एकार्यवाचक मान लेने-से दोनोमें एकवाक्यता मानी जा सकती है। किन्तु जो विनम्नता आराघनासारकी अन्तिम गाथासे व्यक्त होती है, भावसग्रहमें उसका खमाव है। इसके सिवाय इन सबसे उन्होंने अपने गुरुका नाम नहीं कहा, परन्तु भावसग्रहमें कहा है। परन्तु आराधनासारकी मगलगाथामें 'विमलयर गुणमसिद्ध', पदके द्वारा, दशनसारमें 'विमलणाण' पदके द्वारा, नयचकमें 'विगयमल' और 'विमलणाण सजुत्त' पद्दिक द्वारा गुरुके नामका उल्लेख किया गया है, ऐसा श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार का मत है। अत वह भावसग्रहको उक्त देवसेनकी ही कृति माननेके पक्षमें हैं।

किन्तु प० परमानन्दजीका कहना है कि भावसग्रह दशनसारके रवियता देवसेनकी कृति नहीं है, क्योंकि दशनसार मूलसम्बक्त ग्रन्थ है। उसमें काष्टासम, द्रिवडसम, यापनीयसम और माथुरसम्को जनाभास घोषित किया है। परन्तु भावसग्रह केवल मूलसम्बक्त मालूम नहीं होता क्योंकि उसमें त्रिवणीचारके समान आचमन, सकलीकरण, यक्षोपवीत, और पचामृताभिषेकादिका विभान है। इतना ही नहीं किन्तु इन्द्र, अग्नि, काल, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष और सोमादिको सग्रस्त तथा युवतिवाहनसहित आह्वानन करने, विल, कर बादि पूजा द्रव्य तथा यक्षके भागको बीजाक्षरपुक्त सत्रींसे देनेका विभान है।

उनका मत है कि अपभ्रश भाषाका 'सुलोचना चरिउ'के कर्ताका भी नाम देवसेन है और उनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है अत भावसग्रह उन्हीका हो सकता है।

श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मसको अपने 'जैनसाहित्य और इतिहास' नामक पुस्तकके दूसरे सस्करणमे स्थान वेते हुए लिखा है— एक और प्राकृतप्रम्थ भाव-सम्भह है जो विमलसेन गणिके शिष्य देवसेनका है। यह भी मुद्रित हो चुका है इसमें कई जगह दशनसारकी जनेक गाथाएँ उद्भुत हैं इसपरसे हमने अनुमान

१ पु० बा॰ सू॰ की प्रस्ता॰ पू॰ ५९ । देवसेनके क्षिये इस प्रस्तादनाके सिवाय 'जै॰ साक देव' (पु॰ १६८ ) वेकाना काहिये ।

किया था कि दशनसारके कर्ता ही इसके कर्ता है। परन्तु प० परमानन्दजी शास्त्रीने अनेकान्त (वष ७, अक ११ १२) में इसपर सन्देह किया है और सुलो-यणा चरिऊके कर्ता तथा भावसग्रहके कर्ताको एक बतलाया है जो विमलगणिके शिष्य है' (पृ० १७६)।

इस तरह भावसग्रहके कर्ता देवसेन कौनसे है, इसमें विवाद है।

'सुलोचनाचरिउ' में उसका रचनाकाल राक्षस सवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुदशी दिया ह। ज्योतिषकी गणनाके अनुसार यह सवत्सर वि० स० ११३२ में तथा १३७२ में पडता है ऐसा प० परमनन्दजीने लिखा है। इन दोनोमेंसे किस सम्बतमें उक्त रचना हुई यह भी चिन्त्य है।

उक्त विप्रतिपत्तिके निरसमके लिये भावसग्रहका अन्त परीक्षण करना उचित प्रतीत होता ह । सम्भव है उससे प्रकृत विषयपर कुछ प्रकाश पढ सके ।

यह हम बतला आये ह कि भावसग्रहम गुणस्थानोका कथन है और उन्हे ग्रम्थका मुख्य आधार बनाया गया ह।

गुणस्थानोके वणनमें दवसेनने पचसग्रह प्राकृतका अनुसरण किया ह और उसमे अनेक गाथाए ज्योकी त्यो वसे ही ली ह । जसे धवलामे और गोम्मटसारमें स्त्री गई ह । उन गाथाओको यहा दे देना उचित होगा —

> मिच्छो मासण मिस्सा अविरय मम्मो य देम विरदो य । विरत्नो पमत्त इयरो अपुन्त अणियट्टि मुहमो य ।।१०।। उवसत खीणमोहो सजाइ केवलिजिणा अजोगी य । ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धा य णाय-वा ।।११॥

वत्तावत्तपमाण जो णिवसइ पमत्तसजदो हाइ। सयलगुणसीलकलिओ महम्बई चित्तलायरणो ॥६०१॥ विकहा तहा कसाया इदिय णिहा तह य पणसो य । चउ चउ पणमेगेगै हुँति पमाया हु पण्णरसा ॥६०२॥

१ 'रक्सस सबत्सरे बुहदिवसए । सुक्कचउद्दिसि सावण मासए । चरिउ सुलोयणाहि णिप्पण्णउ, सद्वस्य बण्णसवृष्णको—सूलो० च० ।

महासेसपमाको वयगुणसीलेहि महिको णाणी । वणुवसमको वसवको ज्ञाणणिलीणो हु अप्पमत्तो स्रो ॥६१४॥

४
 ४
 ४
 इँति अणियद्विणो ते पिडयसमय जस्स एक्कपरिणाम ।
 विमलयर झाणहुयवहसिहाहि णिह्ड्बकम्मवणा ॥६५१॥

× × × × जह मुद्रफलियभायणि खित्त गीर खु णिम्सल मुद्र । तह णिम्मलपरिणामो खीणकसाओ मुणेयब्बो ॥६६२॥

उक्त गाथाएँ प्राकृत पद्मसग्रहमें हैं और उसीसे की गई जान पड़ती है। अनिताम गाथाको छोड़कर शेष गाथाएँ गोम्मटसार जीवकाण्डमें तथा कुछ घवलामें भी है जो प्रा॰ पञ्चसग्रहसे की गई है। ऐसी स्थितिमें यह शका हो सकती है कि इन गाथाओं को भावसग्रहकारने पञ्चसग्रहसे ही लिया और घवला या जीव-काण्डसे न लिया इसमें क्या प्रमाण है? इसके सम्बन्धमें पहला प्रमाण तो यह है कि न॰ ६६२ वाली गाथा पञ्चसग्रह की ह। यह न ता घवलामे है और न जीवकाण्डम। इससे यह स्पष्ट है कि भावसग्रहकारके सामने पञ्चसग्रह अवश्य था। दूसरे जीवकाण्ड और पञ्चसग्रहमें पाठभेद भी है। भावसग्रहगत पाठ पञ्चसग्रहके अनुरूप है जीवकाण्डके नही। यथा—गा॰ ११में ए चउदसा गुण ठाणां पाठ पञ्चसग्रहसे अधिक मिलता है। प०स॰में 'वोइस गुण ठाणांण य' पाठ है और जीवकाण्डमें इसके स्थानमें 'बोइस जीवसमासां' है। यह गाथ घवलामें नहीं है।

किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि भावसप्रह्कारके सामने जीवकाण्ड नहीं था। प्रत्युत कुछ गाथाएँ तथा पाठ ऐसे हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि दानोंके कर्ताओमसे किसी एकने दूसरेको अवस्य देखा था। इसके लिये प्रथम तो उक्त उद्भूत गाथाओमें न॰ ३५१की गाथा है। प०स०में इस गाथाका रूप इस प्रकार है—

जो तसवहाउ विरदो गोविरको अक्सवावरवहाको । पडिसमय सो जीवो विरयाविरको जिणेक्कमई ।।१३॥

और भवला तथा जीवकाण्डमें उसका रूप इस प्रकार है— जो तसवहादु विरदो बविरदबो तह य वावरवहाओ । एक्कसमयस्मि जीवो विरदाविरदो जिजेक्कमई ॥३१॥ किन्तु मावसबहुमें उक्त गाथाका रूप पद्मसब्रह और जीवकाण्डका मिश्रित

१ 'धवलामें' 'द' के स्थात 'ब' है केवल इतना ही अन्तर है।

# ४२४ ' बैनसाहित्यका इतिहास

रूप है। अब हम भावसम्रहसे कुछ ऐसी गाथाएँ उद्दत करते हैं को पचसम्रहमें नहीं हैं किन्सु जीवकाण्डमें ज्योकी त्यो या कुछ अन्तरको लिये हुए मिलती हैं—

एए तिष्णि वि भावा दसणमोह पडुच्य भणिका हु। चारित गत्थि जदो अविरयक्षतेसु ठाणेसु ॥२६०॥ यह गाथा जीवकाण्डमे इसी रूपमें वतमान है इसका नम्बर वहाँ १२ है।

तेर्सि यि समयाण सखारिहयाण आवली होई । सखेजजाबलिगुणिओ उस्सासा होई जिणविद्वो ॥३१२॥ सत्तुस्सासे थोओ सत्त्रयाएहिं होइ लओ इक्को । अट्टतीसढलवा णाली बेणालिया मृहृत्त तु ॥३१३॥

जीवकाण्डमे इन गायाओका रूप इस प्रकार है—
आविल असस्यसमया सखज्जाविलसमूहमुस्सासो।
सत्तुसासा थोवो सत्तत्योवा लवो भणियो।।५७३॥
अट्टत्तीसढलवा नाली व नालिया मुहुत्त तु।
एग समएण हीण भिण्णमुहुत्त तदो सेस।।५७४॥

जीवकाण्डमें एक गाथा इस प्रकार है—

एदे भावा णियमा दसणमोह पडुच्चभिणवाहु ।

चारित्त णत्थि जदो अविरदअन्तेसु ठाणेसु ॥१२॥

पहले दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थानमें भावोका कथन करके यह गाथा कही गयी है। इसमें बतलाया है कि ये भाव दर्शनमोहनीयकी अपेक्षासे कहे गये ह क्यों कि अविरत गुणस्थान पान्त चारित्र नहीं होता। भावसग्रहमें चतुथ गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए उसम तीन भाव बतलाये हैं। और आगे उक्त गाथाके प्रथम चरणको 'एदे तिण्णि वि भावा रूपमे परिवर्तित करके दिया है। ध्यान दनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गाथा मूलमे जीवकाण्डकी होनी चाहिये। अस्तु।

इसमें सन्देह नहीं कि भावसग्रह एक सग्रहात्मक ग्रन्थ ह और ग्रन्थकारने पूर्वाचार्यों के वचनोंको ज्योका त्यो या परिवर्तित करके उसमें समृहीत किया है। यह बात सर्वाशमें नहीं लेना चाहिए, आशिक रूपमें ही लेना चाहिये क्योंकि भावसग्रहमें उसके कर्ताके विचार ही अधिक ह। केवल जनतत्त्व ज्ञानसे सब-धित विवेचनमें ही पूर्वाचार्यों के वचनोंको यत्र तत्र लिया गया है। इसके समयनमें एक तो पचसग्रह को ही उपस्थित किया जा सकता है। उसके सिवाय कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंको भी रखा जा सकता है।

भाव सग्रहम दो गाथाए इस प्रकार हैं— जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसजुदो देहमित्तो य । कत्ता मोत्ता चेत्तो ण हु मुक्तो सहाव उडक्माई ॥२८६॥ पाण शत्यक प्रति जीवस्तइ को हु किविओ पुन्न । जीवेद बहुमाच कीवल गुणसमानक्यो ॥२८७॥ ये दोनों गाचाएँ पञ्चास्तिकायकी नीचे वाली वो गाचाओंको सामने रखकर रची गई हैं—

जीवो ति हबदि चेदा उवजोगिनसेसिदो पहू करेता । भोत्ता य देहमेलो ग हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥ पाणेहि चतुहि जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुट्ट । सो जीवो पाणा पुण बल मिदियमाउ उस्सासो ॥३०॥

प्रा० पञ्चसग्रह और पञ्चास्तिकाय तो देवसेनसे बहुत पहले रसे गये हैं अत उनमें तो किसी तरहका विवाद सभव नहीं है। किन्तु उनकी ही तरह जीवकाण्ड, द्रव्यसग्रह और वसुनन्दिश्रावकाचारकी कितिपय गांथाओं के साथ भी भावसग्रहकी कुछ गांथाओं में बशत अथवा सर्वत समानता पाई जाती है। और ये सब ग्रन्थ उसी समयके लगभगके हैं जिस समयका भाव सग्रह माना जाता है। अत उनके साथ जो समानता है, काल निणयकी दृष्टिसे वही विचारणीय है। जीवकाण्डकी रचना वि स १०४०के लगभग हुई है, वसुनन्विका समय विक्रमकी बारहवी शताब्दी है। और पहले द्रव्यसग्र हको भी जीवकाण्डके रचियताकी ही कृति मान लिया गया था किन्तु अब वह मत मान्य नहीं है। फिर भी उसे ११वी १२वी शताब्दी के लगभगकी रचना माना जाता है।

भावसम्बद्धें सम्यग्दशनका वणन करते हुए सम्यग्दशनमें प्रसिद्ध हुए बाठ व्यक्तियोके नाम गिनाये है। भा० स० की ये २७९ से २८४ तक छही गाथाएँ ज्यो की त्यो उसी क्रमसे वसु० श्रा० में बतमान है और वहाँ उनकी क्रम सस्या ५१ से ५६ तक है।

दोनोंका मिलान करनेसे अन्य भी गायाओंमें शाब्दिक तथा विषयगत समानता पाई जाती है।

इसी तरह द्रव्य सग्रहके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये। उसके साथ साम्य दशनके लिये नीचे भावसग्रहसे कुछ गायाएँ यी जाती हैं।

जीवाण पुरमलाण गइप्पवसाण कारण बस्मी । जहमच्छाण लोग विरामुक्षा लेग सो गेई ॥३०६॥ ठिविकारण सबस्मी विसामठाणं न होइ जह स्थमा । पश्चिमण क्लास्स य मञ्जूत लेग सो वर्ड ॥३०७॥

x x x

१ जीक साथ इक पुत्र ३०२ तथा पुत्र बाक सूक की प्रस्तान पृत्र ९२ और ९९ ।

कालेण उवाएण य पञ्चति जहा वणस्सुई फलाइ । तह कालेण तवेण य पञ्चति कयाइ कम्माइ ॥३४५॥

द्रव्यसग्रहकी गाथा इस प्रकार है-

गद्दपरिणयाण घम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । तोय जह मच्छाण अच्छता णेव सा णेई ॥१७॥ ठाणजुदाण अघम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । छाया जह पहियाण गच्छता णेव सो घरई ॥१८॥

जह कालेण तवेण य भूत्तरस कम्मपुम्मल जेण।

इस तरह भावमग्रहका सादश्य उक्त ग्रन्थोंके साथ पाया जाता है और उनके अवलोकनसे काई ऐसा विशिष्ट प्रमाण प्रकट नहा होता जिसके आधार पर नि-सशय कहा जा सके कि अमुकने अमुकका अनुसरण किया है। अत उसके निर्धारणके लिये कुछ अन्य सवल प्रमाणोकी आवश्यकता है।

×

प० आशाधरजीने अपने सागार धर्मामृतकी टीका १२९६ वि० स० और अनगार धर्मामृतकी टीका वि०स० १३००में समाप्त की थी। अनगार धर्मामृतकी टीका उद्धरणोके लिये आकर सदृश ह। उसमे बहुतसे प्रथोके उद्धरण दिये गये ह। उनमे गाम्मटसार द्रव्यसग्रह और वसुनन्दि श्रावकाचारके अनेक उद्धरण ह। देवसेनके आराजना सारके भी कई उद्धरण है एक उद्धरण इस प्रकार है—

मबेओ णिब्बेओ णिदा गरुहा य उपसमो भत्ती । वच्छल्ल अणुकपा गुणा हु सम्मत्तजुत्तस्स ॥—अनगा० टी०, पृ० १६४। चामण्डरायके चरित्रसार नामक ग्रन्थमे उक्त गाथाका सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार है-—

> सवेगा निर्वेदो निंदा गर्हा तथापशम भक्ती । अनुकपा वात्सल्य गुणास्तु सम्यक्तवयक्तस्य ॥

चामुण्डरायका समय विक्रमकी ११वी शताब्दीका पूर्वाध ह । आशाधरजीने उक्त क्लोकको गाथाके रूपमे परिवर्तित करके दिया है यह तो सभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि गाथाओको तो सस्कृत रूपान्तर करनेकी परम्परा रही है किन्तु प्राचीन संस्कृत क्लोकोको गाथाके रूपम परिवर्तित करनेकी परम्परा नहीं रहीं । अत आशाधरजीक द्वारा उद्धृत गाथा अवस्य ही चामुण्डरायसे पहलेकी होनी चाहिये। शायद उसीसे भावसग्रहकारने या वसुनन्दिने उसे परिवर्तित किया है।

ऐसी स्थितिम आशाधरके द्वारा भावसग्रहका उद्भृत न किया जाना अवस्य ही उल्लेखनीय ह। यदि भावसग्रह दशनसारके रच्चियता देवसेनका है सो सोमदेवके उपासका-ध्ययनसे वह अवश्य ही एक चतुष शताब्दी पूषका है क्योंकि सोमदेवने अपने यशस्तिलकको शक सं० ८८१ (वि० स० १०१६) में समाप्त किया था। सोम-देव सूरिने जो पाँच उदुम्बर और तीन मकारोंके त्यागरूप अष्टमूल गुण बतलाये हैं भावसग्रहमें भी वे ही अष्टमूल गुण बतलाये हैं। अत उन अष्टमूल गुणोंके आविष्कर्ता भावसग्रहकार ठहरते हैं, सोमदेव नही। किन्तु सागार धर्मामृतमें अष्ट मूल गुणोंके मतमेदका निर्देश करते हुए आशाधरजीने उक्त अष्टमूल गुणोंको सोमदेव सूरिका बतलाया है। भावसग्रहकारका वहाँ सकेत तक नही है।

सागार धर्मामृतके ही टिप्पणमे एक गाथा उद्भृत है जो इसप्रकार है—
'उत्तम पत्त साहू मिज्झमपत्त च सावया भिणया ।
अविरद सम्माइट्ठी जहण्णपत्त मुणेयव्यम् ॥'
भावसग्रहमे इस गाथाको इस रूपमे परिवर्गित पाया जाता है—
तिविह भणित पत्त मिज्झम तह उत्तम जहण्ण च ।
उत्तमपत्त साहू मिज्झम पत्त च सावया भिणया ॥४९७॥
अविरद्द सम्मादिट्टी जहण्णवत्त तु अक्लिय समये ।
णाऊ पत्तविसेस दिज्जइ दाणाइ भत्तीए ॥४९८॥

ऐसी स्थितिमे वसुनन्दिके द्वारा भावसग्रहकी गायाओको लिये जानेकी अपेक्षा यही अभिक सभव प्रतीत होता है कि भावसग्रहके कर्ताने ही वसुनन्दिको अप नाया और वसुनन्दिको ही क्यो, उन्होने जीवकाण्ड और द्रव्यसग्रहको भी सामने रखकर उनका भी अनुसरण किया प्रतीत होता है।

जीवकापूडमे निध्यात्वके पाँच भेद करके बुद्धको एकान्तवादी, ब्रह्मको विपरीतवादी, तापसको वैनयिक, इन्ह्रको सर्वायक और मस्करीको अज्ञानी कहा है। भावसग्रहमें भी उन्हीको आधार बनाकर मिध्यात्वके पाँच भेदोका कथन किया है (गा० १६-१७१)। किन्तु उसमें ब्रह्मसे ब्राह्मण लिया है।

दशनसारमें बुद्धको एकान्तवादी, व्वेताम्बर सचके प्रवर्तकको विपरीतवादी, मस्करी पूरणको अज्ञानी कहा है और वैनयिकोंको अमेंक प्रकारका बतलाया है। यदि दर्शनसारके रचयिताकी कृति भावसग्रह होती तो वे व्वेताम्बर सचको सशय मिथ्यात्वी न कहते। साथ ही मिथ्यात्वका कथन करते हुए तयोक्त जैना-मासोंको यू ही अछूता न छोड देते। चूकि भावसग्रहके कर्ता उन्होंमेंसे थे इसलिये उन्होंने उनको छोड दिया जान पडता है।

<sup>.</sup>१ 'एयत बुद्धदरिसी विवरीओ बन्ह तावसी विणओ । इदोविय ससइओ मनक-डिओ चेव अण्णाणी ।।१६॥'—जीक काक

यदि भावसग्रह विक्रमकी दसवी शताक्त्रीके अन्तमें रचा गया होता ठी उस समयके रूममग रचे गये श्रावकाचारोंमेंसे किसी एकमे तो उन बातोंकी प्रसि-ध्वित सुनाई पडती जिन्हे भावसग्रहकारने स्थान दिया है। किन्तु उस समयकी इस्तियोंमें उन बातोका सकेत तक नहीं है। उनके द्वारा निरूपित पूजा विधानकी विधि भी सागार धर्मामृत पयन्त किसी शावकाचारमे देखनेको नहीं मिरुती।

भावसग्रहमें स्त्री बाहनादियुक्त दश दिग्पालोंको अध्यदान देनेके सिवाय एक उल्लेखनीय बात और भी हैं। उत्तमपात्रोंमेंसे कुछको वेदमय और कुछको तपौ-मय कहा है। और बेदका अर्थ सिद्धान्त करके सिद्धान्तके जानकारको बेदमय पात्र और तपस्वी ज्ञानीको तपोमय पात्र कहा है। इस तरहका भेद भी किसी श्रावका-चारमे नहीं मिलता। वैसे सागार धर्मामृतमें शास्त्रज्ञोका भी समादर करना पाक्षिक श्रावकका कतव्य बसलागा है।

एक बात और भी उल्लेखनीय है। भावसग्रहमे पशुवधका निषेध करते हुए कहा है कि हरिहरादिके भक्तोंके शास्त्रोंमें कहा है कि सब जीवोंके पाच स्थानोमे देवताओका आवास है। तो उनके भारनेपर सब देवताओंका भी घात होगा। आगेकी गाथा इस प्रकार है—

> देवे वहिऊण गुणा लब्महि जइ इत्य उत्तमा केई। तु रुक्कवदणया अवरे पारद्विया सब्वे ॥४८॥

केकडीके प० रतनलालजीने हमे सूचित किया है कि अजमेरकी प्रतिमें 'वहि ऊण के स्थानमें 'हणिऊण तथा तु रुक्कवदणया' के स्थानमें 'तो तुरुक्कवदणीया' पाठ है।

इन पाठोसे गाथाका अर्थ स्पष्ट हो जाता है जो इस प्रकार है— 'यदि देवो-का हनन करनेसे किन्ही उत्तम गुणोकी प्राप्ति होती है तो तुक (मूर्तिभजक मुसल-मान) तथा सब शिकारी भी बदनीय हं। इससे स्पष्ट है कि भावसभ्रह उस समय रचा गया है जब भारतमें मुसलमानोका आक्रमण हो चुका था। प्रसिद्ध मूर्ति-मजक मुहस्मद गजनीने ई० स० १०२३ में सोमनाथका मन्दिर तोखा था। उसके बाद बारहवी शताब्दीमें सहाबुद्दीन गौरीके आक्रमण हुए थे। उसकी चर्चा आशा-धरजीने अनगार धर्मामृतकी प्रशास्तिमें की है। अत यह निश्चित है कि भाव-सग्रह वि०स० ९९० (ई० सन ९३३)की रचना किसी भी तरह हो नहीं सकती।

अत भावसग्रहके देवसेन (बि०९९०) की रचना होनेके सम्बन्धमें अनेक विप्रतिपतियाँ है और कोई सबल प्रमाण नही है।

१ कि किचिवि वेयमय किचिवि पत्त त्तवोमय परम । त पत्ते संसारे तारणय होइ णियमेण ॥५०५॥—मा० स०

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४२६

प्रभाचन्द्राचायने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमें नीचे लिखी गाया उद्यूत-की है---

> णोकस्मकस्महारो कवलाहारो व लेप्पमाहारो । कोज मणो वि य कमसो बाहारो छन्विहो नेग्नो ।।

यह गाया भावसप्रहंमें बिल्कुल इसी रूपमें वतमान है और उसकी क्रम सरूपा ११० है। न्यायाचार्य प० महेन्द्र कुमारजीने उस्त प्रथकी भूमिकामें प्रभावन्दा-चायका समय ९८० ई० से १०६५ तक निश्चित किया है। किन्तु भाव सम्प्रहकी उस्त स्थितिको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उस्त गाया भावसप्रहसे ली गई है।

भावसग्रह अवश्य ही कम से कम भारतमें गजनीके आक्रमणके पश्चात् रचा गया है। और उसे उसकी पूर्वाविध माना जा सकता है। तथा कमप्रकृति नामके सग्रह ग्रन्थमें कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो भावसग्रहमें भी हैं और उनकी क्रमसख्या भावसग्रहमें ३२५ से ३३८ तक (न०,३० को छोडकर) है। चूँकि कर्म प्रकृतिमे उन गाथाओंकी स्थित उतनी सगत नही जान पडती जितनी भावसग्रहमें है। अतः भावसग्रहसे यदि उन्हें कमप्रकृतिमें सगृहीत किया माना जाये तो भावसग्रहकी उत्तराविध कमप्रकृतिके पूव हो सकती है। किन्तु कम-प्रकृतिके सग्रहका समय भी सुनिध्चत नहीं है।

बामदेवकृत सस्कृत भावसम्भह प्राकृत भावसम्भहका ही खायानुवाव जैसा है। वामदेव रिवत नै लोक्य प्रदीप ग्रन्थकी स० १४३६ की लिखी हुई प्रति श्री महावीर जीके शास्त्र भण्डारमें हैं। अत वामदेवने अपना भावसम्भह यदि विक्रमकी चौद-हवी शताब्दीके उत्तरार्थमें रचा हो तो यह निक्ष्यित है कि प्राकृत भावसम्भह उससे पूर्वका रचा हुआ है। पूर्वोत्स्थित बातोकी व्यानमें रखते हुए प्राकृत भावसम्भहको विक्रमकी १२वी १३वी शताब्दीका मानना ही उचित प्रतीत होता है। जैसा कि प० परमानम्दजीका भी मत है।

### गर्गेषि रचित कर्मविपाक

शतक और सिलरीसे प्रमाणित होता है कि जैन परम्परामें इस प्रकारके प्रकरणोको रचनेकी प्रवृत्ति वारम्भसे ही रही है। उससे कर्मसिद्धान्तके एक एक विषयको समझनेमें सरलता होती है, बन्धवा यह सिद्धान्त इतना गहन और विस्तृत है कि साधारण बृद्धिका आणी उसका थार पाना तो दूर, उसमें प्रवेश करनेका की साहस नहीं कर सकता। इस प्रकारके प्रकरण ग्रन्थ दोनों जैन परम्पराजोंमें रचे गये। विषयक्रों सो बाखाय मेमियन्त्रने गोम्मटसारके द्वारा जीव और कर्मविषयक मौलिक सिद्धान्त्रोंको हो वानोंमें निवद्ध कर दिया। किन्तु

क्वेताम्बर परम्परामे विभिन्न आचार्योंने छोटे २ प्रकरण रचकर उस कमीकी पूर्ति की।

बाचाय गगिषिने १६८ गाथाओं के द्वारा कमिवपाक नामक ग्रन्थ रचा। जैसा कि ग्रन्थ नामसे प्रकट होता है इस ग्रन्थमें आठो कमों और उनकी उत्तर-प्रकृतियों के विपाक (पककर फल देने) का कथन किया है। साधारणत्या आठों कमों की १४८ प्रकृतियों ही मान्य है किन्तु नामकमकी प्रकृतियों में पाँच शरीरों के अवान्तर भेदों को ले लेने से उनकी सख्या १५८ भी हो जाती है। तदनुसार गगिष-ने अपने कमिवपाक में कमप्रकृतियों से सख्या १५८ ही मान्य की है।

आठो कर्मोंके स्वभावको बतलानेके लिये आठ दष्टान्त दिये गये है— पड-पडिहारसिमज्जा-हलिचित्त-कुलाल भडगारीण । जह एदेसि भावा तह वि य कम्मा मुणेयब्वा ॥

यह गाथा शतकमे ह । फिर उसीसे प्राकृत दि० पञ्चसग्रह, कमकाण्ड, और गर्गाषिके कमविपाकमे भी ज्यो-की-त्यो ले ली गई है । केवल चतुथ चरणमें थोडा सा पाठ भेद है । कमविपाकमे गर्गाषिने प्रत्येक दष्टान्तका पृथकसे स्पर्टीकरण भी किया है । दिगम्बर परम्पराके भावसग्रह और कमप्रकृतिमे भी वैसा किया गया है ।

कमविपाकमे प्रत्येक कमप्रकृतिका काय पथक २ बतलाया है। इससे वह बहुत विस्तत हा गया है, किन्तु उससे प्रत्येक प्रकृतिका काय स्पष्ट रूपसे समझमे आ जाता है।

#### प्रकृतियोके स्वरूपमे अन्तर

दोनो जैन परम्पराओं ने आठो कर्मों सीर उनकी उत्तरप्रकृतियोकी सख्या तथा उनके नामों अन्तर नहीं है। किन्तु कुछ उत्तरप्रकृतियोके कार्योमे और अथोंमे अन्तर है। ऐसी प्रकृतियोंमे दशनावरण कर्मके अन्तगत पाँच निद्राएँ और नामकमके अन्तगत कुछ प्रकृतिया उल्लेखनीय है। उनमे भी नामकमके सहननके

१ 'भणिओ कम्मिववाओ समासओ गग्गरिसिणा उ ।।१६७।।

एव गाहाण सम अहिय छाविहुए पिढऊण ।

जो गुरु पुच्छइ नाही कम्मिववाग च मो अइरा ।।१६८॥'—ग०क०वि०।

यह कमिवपाक ग्रन्थ दो सस्कृत टीकाओके साथ सटीकाञ्चस्वार प्राचीना

कमग्रन्था के अन्तगत जैन आत्मानन्द सभा भावनगरसे प्रकाशित हुआ था।

२ आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरासे प्रकाशित पहला कमग्रन्थ'

प० १३३ आविमें यह अन्तर दिया हुआ है।

भेद वज्रवभनाराच सहननका अर्थ विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। कर्मविपाकमें उसका अथ इस प्रकार किया है—

रिसहो य होइ पट्टो वज्ज पुण कीलिया मुणेयम्बा । छभजो मक्कडबच नाराय त वियाणाहि ॥१०९॥

यह गाया जीव समास ग्रन्थसे ली गई है। अत इसे प्राचीन होना चाहिये। इसमें कहा है—ऋषम पट्टको अर्थात परिवेष्टन पट्टको कहते हैं। वजका अर्थ कील जानना चाहिये और दोनो ओरसे मकटबन्धको नाराच जानना चाहिये। अर्थात जिसमें दो हडिडयाँ दोनो ओरसे मकटबन्धके बधी हो, और पट्टकी आकृति वाली तीसरी हडडीसे वेष्टित हो और ऊपरसे इन तीनों हडिडयोंको बीधने वाली कील हो उस महननको वज्रऋषभनाराच कहते हैं।

दिगम्बर परम्परामे सहनन अर्थात हडडी समूह ऋषभ-वेष्टन, वज्रके समान अभेद्य होनसे वज्रऋषभ कहलाता है। और वज्रके समान नाराचको वज्र नाराच कहते हैं। अर्थात जिस सहनन नामकर्मके उदयसे वज्रसम हिंडियाँ, वज्ज-मय वेष्टनसे वेष्ठित और वज्रमय नाराचमे कीलित होती है वह वज्रषम नाराच गरीर सहनन है। (षटल० पु० ६, प० ७३)

यह अथभेद बहुत पुराना प्रतीत होता है। इसी तरहका अर्थ भेद कुछ अन्य प्रकृतियोमें भी पाया जाता है।

इस कमविपाकको वृहत्कमविपाक भी कहते हैं। और इसे प्रथम प्राचीन कमग्रन्थ भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि देवेन्द्र सूरिने विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके अन्तमे चार कमग्रन्थोकी रचना की थी जो नवीन कमग्रन्थ कहे जाते हैं। उन्हांके कारण पहलेके कमग्रन्थोंको प्राचीन तथा वृहत विशेषण दिया गया है जिससे दोनोका भेद परिलक्षित किया जा सके, क्योंकि देवेन्द्र सूरिने अपने कमग्रन्थोंको वही नाम दिया है।

#### आचार्यं गर्गेषि

आचाय गर्गीषने अपने सम्बन्धमें कोई जानकारी नहीं दी और न अन्य लोत-से ही उनके सम्बन्धमें कोई जानकारी मिलती है। उनके कमविपाककी दो सस्कृत टीकाएँ मुद्रित हो चुकी है उनमेसे एक टीका तो अज्ञातकतृ क है। उसके कर्ताके सम्बन्धमें कोई भी बात जात नहीं है। दूसरी टीका परमानन्द सूरिकी रची हुई है। यह कुमारपालके (स॰ ११९९-१२३०) राज्यमें क्तमान थे। उनकी टीका की एक ताडपत्रीय प्रति स० १२८८ की लिखी हुई उपलब्ध है। और गर्गीष कुमारपालसे पहले हो गये हैं।

१ कै० सार इर (मुर), पुर ३९०।

सिर्द्धीयने अपनी उपिमिति भव प्रपञ्च कथामें गर्गीयका गुरु रूपसे स्मरण किया है। और उक्त कथा उन्होंने स० ९६२ में समाप्त की थी। अतः गर्गीय और उनकी कृति कमविपाकका समय विक्रमकी नौवी शताब्दीका अन्तिम वरण या दशवीका प्रथम चरण होना चाहिये।

गोविन्दाचाय रचित कमस्तव वृत्ति

कमस्तव' के सम्बन्धमे पहले लिखा जा चुका है। श्वेताम्बर परम्परामें उसे दितीय प्राचीन कम ग्रथके रूपमें माना जाता है। इस पर २४ और ३२ गाथात्मक दो भाष्य भी है। उनके कर्ता आदिके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नही है। तथा गोबिन्दाचाय रचित एक सस्कृत वित्त है। इस वृत्तिकी एक प्रति १२८८ की लिखी हुई उपलब्ध है। अत यह निश्चित है कि ग्रन्थकार उससे पहले हो गये है।

#### बन्बस्वामित्व

यह एक ५४ गायाओका प्रकरण ग्रन्थ है। जैसा कि नामसे प्रकट होता है, इसमें चौदह मागणाओके आश्रयसे कमप्रकृतियोंके बन्धके स्वामियोंका कथन है। इसके कर्ताका नाम अज्ञात है। अन्तिम गाथामें उसने कहा है—'मृष्त जडबुद्धि ने पूव सूरि रचित प्रकरणोमेंसे कमम्तवको सुनकर इस बन्ध स्वामित्वको रचा।' अत कमस्तवके पश्चात इसकी रचना हुई ह। इस प्रकरण पर हरिमद्रसूरि रचित एक सस्कृत टीका है। यह वृहदगच्छके मानदेव सूरि जिनदेव उपाध्यायके शिष्य थे। इन्होने जयसिंहके राज्यमें वि० स० ११७२ में बन्धस्वामित्व षडशीति आदि कमग्रन्थो पर वृत्ति रची थी। इन्होने अपनी टीकामें कमस्तव टीकाका निर्देश किया है। यदि यह टीका गोविन्दाचाय रचित है तो गोविन्दाचार्यका समय उनसे पहले होना चाहिये।

#### जिनवल्लभ गणि रचित षडशीत

यह छियासी गायाओका एक प्रकरण ग्रन्थ है। इसीसे इसका नाम षडशीति

१ यह कमस्तव भी गोविन्दाचार्यकी टीकाके साथ आत्मानन्दसभा भावनगरसे 'सटीका चत्वार कमग्रन्था' के अन्तगत प्रकाशित हो चुका है।

२ यह बन्धस्यामित्व भी हरिभद्रसूरि रिचत टीकाके साथ 'सटीका चल्वार कमग्रन्था' के अन्तगत आत्मानन्द जैन सभा भावनगरसे प्रकाशित हुआ है ।

३ इय पुष्वसूरि कय पगरेणसु जडबुद्धिणा मए रहय । बधसामित्तमिण नेय कम्मत्यय सोउ ॥५४॥'---ब० स्वा०।

४ आसा दसानामपि गाथाना पुनर्व्याख्यान कमस्तवटीकाती बोद्धव्यमिति ।

<sup>—</sup>সা০ ৰ০ ইবা০ মা০ १४ 1

है। इसमें ग्रामकारमें बीनसमास, मार्चणा, ग्रुषस्थान, श्रपयोच, योग और छेड्या वादिका कथन किया है। इसका बूधरा नाम बानमिक वस्तु विचारसार भी है।

इसमें को विषय वर्षित है वह सब बीमट्टला द जीवकाण्यमें है। किन्तु दोनों-की बीळीमें बहुत अन्तर है। जीवकाण्यमें बीस प्रकारणाएँ हैं और प्रत्येक प्ररूपणा-का उसमें बहुत विस्तृत और विशव वर्णन है। प्रकृत वडवीति हो उसका एक अस वैसा है। अनेक स्थलोमें दोनोंमें मत्तमेद मी है।

इसके रचमिला जिनवल्लमगणि वैत्यवासी जिनेश्वर सूरिके शिष्य में और उन्होंने नवाग वृत्तिकार अभयदेव सूरिके पास विश्वाध्यम किया था। इससे वह वैत्यक्तसके विरोधी हो गये और उन्होंने अभयदेव सूरिसे दीका छी। बादको वैं उनके पट्टघर हुए और स० ११६७ में उनका स्वमवास हुआ।

इस प्रथकी तीन वृत्तियाँ उपलब्ध हैं। एक वृत्ति तो बन्धस्वामित्व पर वृत्ति-के रचयिता हरिभद्रसूरिकी हैं। दूसरी वृत्ति मस्त्र्य गिरिकी है। तीसरी वृत्ति यशो-भद्र सूरिकी है। इनमेसे पहली दो वृत्तियोंके साथ जडशीतिका प्रकाशन आरमानन्द सभा भावनगरसे हुआ है।

ये सब वृत्तियाँ विक्रमकी १२वी १३वी शताब्दी की हैं।

जिन वल्लम गणिका एक साध्यातक नामक ग्रथ मी है। इसमें १५५ गायामें है और ११० गायाओंका उसपर एक भाष्य है। उसके कर्ताका नाम ज्ञात नहीं है। मुनिचन्द्र सूरिने वि० स० ११७० में उस पर चूर्णि रची थी और धनेश्वर सूरिने उसी समयके लगभग उस पर वृक्ति रची थी।

#### देवेन्द्रसरि रचित नव्य कर्मंग्रन्थ

आचार्य देवेन्द्रसूरिवे पाँच कर्मग्रन्थोकी रचना की थी और उन्होंने उनका नामकरण भी पृष्में विद्यमान प्रकरणोंके नामोंके आधारपर कर्मविपाक, कर्शस्तव, बन्धवामित्व, षडशीति और शतक ही रखा था। वास्तवमें उनके ये पाँचों कर्म-ग्रन्थ स्वतत्र नहीं हैं किन्तु प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर ही उनकी रचना हुई है। यद्यपि ग्रन्थोंका नाम, विषय, बस्तु वर्णनका क्रम आदि श्राय सभी उनल प्राचीन कर्मग्रन्थोंका ऋणी है। तथापि उसमें जो वैद्याष्ट्य है वह ग्रन्थकारके वैदुष्य और रचना चातुर्यका परिचायक है। इन नवीन कमग्रन्थोकी इस विशिन्ध्याके कारण ही प्राचीन कर्मग्रन्थोंकी क्षोरसे पाठक उदासीन जैसे बन गये।

१ जै० सा० इ० (मु०), पू० २३०--३१।

२ श्री आत्मानन्य जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरासे वडशीति नामक नवीन चतुर्व कर्मप्रयका हिन्दी कनुवाद प्रकाशित हुआ है। स्यसे मत्मेदोंको जाना चा सकता है।

हमने भी इसीसे उनका साधारण परिचय देकर सन्तोष कर लिया क्योंकि नवीन कमग्रन्थोंके विषयमें आकृष्यक वक्तव्य देना अपेक्षित था।

उक्त नामके प्राचीन पाँची कमग्रन्य विभिन्न आचार्योंकी कृति होनेसे विभिन्न कालोमे रचे गये थे। अत उनका कोई क्रम निर्धारित नहीं था। देवेन्द्रसूरिने अपने पाँची कमग्रन्थोको पुराना नाम देकर जो क्रम निर्धारित किया, उसी क्रमके अनुसार प्राचीन कमग्रन्थोको भी पहला दूसरा आदि सज्ञाएँ दे दी गइ। फलत कमविपाक पहला, कमस्तव दूसरा, बन्धस्वामित्व तीसरा, षडशीति चौथा और इतिक पाँचवा कमग्रन्थ प्रसिद्ध हो गया।

यह क्रम इतना अधिक रूढ हो गया है कि इन कमग्रन्थोके मूलनामसे अपरि-चित भी प्रथम, द्वितीय आदि कमग्रन्थ कहनेसे ठीक-ठीक समझ जाते हैं। कर्मीवपाक

इस प्रथम कमग्रन्थमे कमौंकी सब प्रकृतियोके विपाकका ही मुख्य रूपसे कथन है। उस कथनका पाँच भागामे बाटा जा सकता है—

१—प्रत्येक कर्मके प्रकृति आदि भेदोका कथन। २—कर्मोंकी मूल तथा उत्तरप्रकृतियाँ। ३—पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दशनोका कथन। ४—सब प्रकृतियोका दष्टान्तपूषक काय-कथन और ५—मब प्रकृतियोके कारणो का कथन। इसमे केवन ६० गाथाएँ ह। और इस तरह यह प्राचीन कर्मावपाकसे बहुत छोटा ह। किन्तु उससे इसमें विषय अधिक ह। खाठ। कर्मोंके बन्धके जो कारण शतकम बतलाये ह देवेन्द्रसूरिने उन्हे कमविषाकसे ही दे दिया है।

प्राचीन कमविपाक्मे श्रुतज्ञानावरण कमका वणन करते हुए श्रुतज्ञानके वीदह भेदोंका निर्देश मात्र किया है। किन्तु इम कमविपाक्षमे एक गाथाके (६) द्वारा उन चौदह भेदोंको गिनाया है और एक गाथा (७) के द्वारा श्रुतज्ञानके उन बीस भेदोंको भी गिनाया है जो षडखण्डागम और जीवकाण्डमें गिनाये गये है। इवेताम्बर परम्पराम ये बीस भेद अन्य किसी ग्र-धमें देखनेमे नहीं आये। २ कर्मस्तव

देवेन्द्रसूरि रचित इस नवीन कमस् वमे केवल ३४ गाथाएँ है और इस तरह यह भी प्राचीन कमस्तवसे प्रमाणमें छोटा है। इसमें गुणस्थानोमें कमोंके बन्ध उदय, उदीरणा और सत्त्वका कथन थोडेमे बडे सुन्दर ढगमे किया गया है। ३ बन्धस्थामित्व

बन्ध स्वामित्व नामके इस तीसरें कमग्रन्थकी गाया सख्या मात्र २४ है। और इस तरह प्राचीन बन्ध स्वामित्वसे प्रमाणमें यह भी छोटा है। दोनोंमें विषय समान होते हुए भी प्राचीनमें जो बात विस्तारसे कही है नवीनमें उसे

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य ४३५

परिमित शक्यों में कहा है। इसीस यति जावि मार्गणाओं में गुणस्थानों से सस्याका निर्देश जैसा प्राचीन बम्बस्वामित्वमें अलगसे किया है, नवीन कर्मग्रन्थमें वैसा मही किया। किन्तु गुणस्थानोंको लेकर बम्ब स्वामित्वका कथन इस रीतिसे किया है उनका ज्ञान पाठकको स्वत हो जाता है।

#### ४ षडगीति

षडशीति नामक चतुथ कमग्रन्थमें प्राचीनकी तरह ही ८६ गाथाएँ हैं। इसीसे दोनोंके षडशीति नाममें भी समानता है। किन्तु प्राचीनकी टीकाके अन्तमें टीकाकारने उसका नाम 'आगमिक वस्तु विचारसार' दिया है, जबिक नवीनकें कर्तानें 'सूक्ष्माथ विचार' नाम दिया है। प्राचीनकी तरह नवीनमें भी मुख्य अधिकार तीन ही हैं—जीवस्थान, मागणा स्थान और गुणस्थान। किन्तु गाथा-सख्या समान होते हुए भी नवीनमें ग्रन्थकारने विषयका विस्तारपूर्वक कथन किया है। भाव' और 'सख्या' का कथन प्राचीनमें नहीं है किन्तु नवीनमें विस्तारसे हैं।

#### शतक

शतक नामक इस पञ्चम कमग्रन्थका नाम शतक होते हुए भी प्राचीन शतक-से इसके विषयवणनमे अन्तर ह। मबसे प्रथम ध्रुवबन्धिनी, देशवाती, अवाती, पुण्यरूपा, पापरूपा, परावतमाना और अपरावतमाना कमप्रकृतियोका कथन है। फिर उन्ही प्रकृतियोमे कौन क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी, भवविपाकी और पुद्गल-विपाकी है यह बतलाया है। फिर बन्धके चार भेदोंका स्वरूप बतलाकर उनका कथन किया ह । प्रकृतिबन्धका कथन करते हुए भूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें भूय-स्कार, अल्पतर, अवस्थित और अवन्तव्यवन्धोको बतलाया है। स्थितिबन्धका कथन करते हुए मूल तथा उत्तप्रकृतियोकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति, एकेन्द्रिय आदि जीवोमे उसका प्रमाण निकालनेकी रीति, और उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बन्धके स्वामियीका कथन किया है। प्रदेशवन्धका कथन करते हुए वगणाओंका स्वरूप, उसकी अवगाहना, बद्ध कमदलिकोका मूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें बट-वारा, कमके क्षपणमे करण ग्यारह गुणश्रेणिया, गुणश्रेणी रचनाका स्वरूप, गुणस्थानोका जवन्य और उत्कृष्ट बन्तराष्ठ, प्रसगवश पत्योपम सागरीपम और पुद्गल परावर्तके भेदोका स्वरूप, योगस्थान वगैरहका खल्पबहुत्व और स्रोक आदिका स्वरूप बतलाया है। तथा अन्तमें उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणिका कथन किया है। इनमेंसे बहुतसे कथन प्राचीन शतकमें नहीं है।

#### कर्मप्रन्थोकी स्वोपज्ञ टीका

देवेन्द्रसूरिने अपने पाँचो कर्मग्रन्थों पर सस्कृतमें टीका भी बनाई है। और

# ४३६ . जैनसाहित्यका इनिहास

उनकी टीका उनकी विद्वता और रचना चातुर्व्यकी परिचायिका है। इससे उनकी खब्ययन शीलताका पता चलता है। उनकी टीकाएँ कमसाहित्यके उद्धरणींसे और कर्मविषयक विविध चर्चाओंसे भरी हुई हैं। उसकी देखनेसे उनके कर्मविषयक पाण्डित्यके प्रति गहरी आस्था होती है। टीकाकी शैली प्रसन्त और भाषा सरल है। कमसाहित्यके अभ्यासीके लिए यह टीका अवस्य ही अवलोकनीय है।

#### ग्रन्थकार तथा उनका समय

उक्त कमग्रन्थोंके रचिता श्री देवेन्द्रसूरिने अपनी टीकाके अन्तमें अपनी प्रशस्ति दी है। उससे ज्ञात होता है कि उनके गुरुका नाम अगण्यन्द्रसूरि या और वे चान्द्रकुलमें हुए थे। तथा विबुध श्री धमकीर्ति और विद्यानन्दसूरिने उनके कमग्रन्थोकी टीकाका सशोधन किया था।

गुर्वाविलि मे श्री जगच्चन्द्रसूरिके विषयमें लिखा है कि वि०स० १२८५में इन्होंने उग्र तप धारण किया, इससे इनकी ख्याति 'तपा' नामसे हो गई और इनका वद्धगच्छ तपागच्छ नामसे प्रसिद्ध हुआ। दैलवाराके प्रसिद्ध मन्दिरोंके निर्माता श्री वस्तुपाल तेजपाल इनका बहुत आदर करते थे। तपागच्छकी स्थापनाके बाद श्री जगच्चन्द्रसूरिने अपने शिष्य वेवेन्द्रसूरि और विजयचन्द्रसूरिको सूरिपद दिया।

श्री देवेन्द्रसूरिने उज्जैनी नगरीके वासी सेठ जिनचन्द्रके पुत्र वीरधवलको प्रतिबुद्ध करके वि०स० १३०२में दीक्षा दी थी और वि०स० १३२२में गुजरातके प्रल्हादनपुर नामक नगरमें उसे सूरिपद दिया था। यही वीरधवल विद्यानन्द-सूरिके नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने गुरु श्री देवेन्द्रसूरि रचित कमग्रन्थों-की टीकाका सशोधन किया। गुर्वावलीके अनुसार वि०स० १३२७में देवेन्द्रसूरिका स्वगवास हुआ। अत उनका समय विक्रमकी तेरहवी शताब्दीका उत्तराथ तथा चौरहवीका पूत्र भाग है।

#### संस्कृत कमग्रन्थ

विक्रमकी १५वी शताब्दीके प्रारम्भमें जयतिलक सूरिने सस्कृतके ५६९ श्लोकोंमें चार कमग्रन्थोंकी रचना की थी।

### कर्मप्रकृति नामक अन्य ग्रन्थ

जिन रत्नकोशमें कर्मप्रकृति नामक आठ ग्रन्थोका निर्देश है। इनमेंसे पहलीके रचयिता शिवशम सूरि है इसके सम्बन्धमें पीछे विस्तारसे लिख आये हैं। दूसरी-

१ 'तवादिवाणद्विप भानुवर्षे श्रीविक्रमात प्राप तदीयगच्छ । वृहद्गणाह्वोऽपि तपेति नाम श्रीवस्तुपास्त्रादिशिरपर्यमान ।'

के स्वयिता तथाय अब्बंध मकोविकय सूरि हैं जो विक्रमकी १८वीं सतीके यूर्वावें में हुए हैं। तीसरीके रविद्या तेमिकक सैकान्तिक हैं। इसकी घेतियों जनेक सण्डारोमें पाई जाती हैं। जीपीके रविद्या ऋषभनिन्द है। आरा जैनसिकान्त सवनकी प्रत्यमूचीये ऐसा ही उपा हुआ है। उसीका निर्देश जिन रत्नकोशमें है। हमने अरासे उसकी प्रति मयाई तो नेमिकन्द सैक्कान्तिकी कमप्रकृति वाई। अत सकत ऋषभनिक्का निर्देश अमपूष प्रतीत होता है किन्तु उस अमका कारण क्या है यह जिन्त्य है। अस्तु,

पांचवीके रचियता सुमितिकीर्ति हैं। किन्तु यह उस्लेख भी भ्रमपूर्ण ही प्रतीत होता है। कोशमें लिखा है कि ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, बम्बईकी स्वीम कमप्रकृति टीकाको ज्ञानभूषण और सुमितिकीर्ति रचित बतलाया है। वही ठीक भी प्रतीत होता है क्योंकि उसकी प्रति देहली और जयपुरके शास्त्र भण्डारोंमें भी वतमान है। बस्तु,

नेमिनन्द्र सैद्धान्तिक रिनत कमप्रकृति नामक ग्रन्थकी गांधा सक्या १६२ है।
यह कोई स्वतन्त्र कृति नहीं है किन्तु सकिल्स है। और इसका सकलन गोम्मटसारके कमकाण्डसे किया गया है। इसमें प्रकृति समुत्कीतन, स्थितिबन्ध, अनुमामबन्ध और मूलप्रकृतियोके बन्धके कारणोंका कथन है जो कमकाण्डके प्रकृतिसमुत्कीतन नामक प्रथम अधिकार, बन्धोदयसत्ता नामक द्वितीय अधिकार और
प्रत्यय नामक छठे अधिकारसे सकिल्त किया नया है और आबश्यकतानुसार
सकलियताने कुछ बन्य गांधाएँ भी यथास्थान उसमें सिम्मिल्ति कर दी हैं जो
सम्भवतथा सकलियताकी कृति हो सकती हैं।

कमप्रकृतिकी गाथाओं का पूरा विश्लेषण इस प्रकार है— कर्मकाण्डके प्रकृति-समुत्कीतन नामक प्रथम अधिकारकी पहली गाथासे कमप्रकृतिका प्रारम्भ होता है इस अधिकारकी प्रथम १५ गाथाएँ कमप्रकृतिमें यथाक्रम वर्तमान हैं। १५वी गाथामें सप्तमगीके द्वारा आनकर श्रद्धान करनेकी बात आई है अत कमप्र०में १६वी गाथा सात भयोका कथन करनेवाली है। यह पाथा प्रश्चास्तिकायकी १४वीं गाथा है और वहींसे ली गई जान पडती है। इस एक गाथाके बीचमें बढ़ जानेसे कमकाण्ड और कर्मप्रकृतिकी यथाक्रम गाथा सख्यामें एकका अन्तर पड गया है। जागे पुन कमकाण्डकी २० पर्यन्त गाथाएँ कर्मप्रकृतिमें यथाक्रम वर्तमान हैं। कर्मकाण्डकी बीसवीं याथामें जिसकी सख्या कर्मप्रकृतिमें यथाक्रम वर्तमान हैं। कम्मणाठका समर्थन करते हुए उसका उपसहार किया बया है। इसके बागे पीच गाथाएँ कर्मप्रकृतिमें नदीन हैं। इसमें बद्यकाया है कि बीक अनादिकालसे विविध कर्मोका बच्च होता है। उसका एक्य होनेपर कीक राय-देशक्य श्रास होते हैं। उस आवेंक कारण पुन कर्मकण होता है। जुड़ बुन्कुके कार में हैं।

चालू चचिक मध्यमें उक्त कथन बिल्कुल बेमीके प्रतीत होता है। उसका गाया २१ और २७ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अस्तु,

२७वी गाथामें, जिसका नम्बर कमकाण्डमें २१ है आठों कमींका स्वभाव उदाहरणके द्वारा प्रकट किया गया है। कमप्रकृतिकी जो प्रति हमारे सामने है उसमें उस गाथाका संस्कृतमें व्याख्यान किया गया है। आगे नवीन आठ गाथाओं के द्वारा उसी कथनको विस्तारसे किया है अर्थात एक एक गाथाके द्वारा एक एक कमका स्वभाव बतलाया गया है। फिर गाथा ३६ में जिसका क्रमाक कमकाण्डमें २२ है प्रस्थेक कमकी उत्तरप्रकृतियोकी संख्या बतलाई है।

असमे जीवकाण्ड के आनमागणाधिकारसे मितज्ञान श्रुतज्ञान, अविधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञानका लक्षण बतलानेवाली गायाएँ देकर तथा दर्शन मागणाधिकारसे दशन, जक्षुदशन, अवध्यदशन, अवधिदशन और केवलदशन सम्बन्धी गायाएँ देकर ज्ञानावरणीय और दशनावरणीय कमोंकी प्रकृतियाँ बतलाई है। दो गायाओंके द्वारा जिनकी क्रमसंख्या ४७-४८ है दशनावरणीयके भेद गिनाकर पाची निद्राओंका स्वरूप तीन गाथाओंके द्वारा बतलाया है। ये तीनो गायाएँ कमकाण्ड की ह। कमकाण्डमे इनकी क्रमसंख्या २३, २४, २५ है और कमप्रकृतिमें ४९, ५०, ५१ है। गाया ५२-५३ के द्वारा वेदनीय और मोहनीयके एक भेद दशनमोहनीयके भद बतलाकर कमकाण्डकी २६वी गाथांके द्वारा दशनमोहनीयके तीन भेद कैसे हो जाते ह यह बतलाया है।

आगे चारित्रमोहनीयके भेद गिनाये ह । उसके लिये पहली दो गाथाएँ तो नई रची गई ह । आगे कषायके भेदोका कथन करनेवाली ५ गाथाएँ जीवकाण्ड के कथायमागणाधिकारसे ली गई ह'।

फिर एक गाथा न० ६२ के द्वारा नोकषायके भेद बतलाये ह । आगे स्त्री और पुरुषकी व्युत्पत्ति करनेवाली दो गाथाएँ तथा नपुसक वेदका स्वरूप बतलाने वाली एक गाथा जी का है के वेद मागणाधिकारसे ली है।

आगे आयु और नाम कमकी प्रकृतियोको गिनाया है। कर्मकाण्डमें गा० २७ के द्वारा पाँच शरीरोके सयोगीभेद, गा० १८के द्वारा शरीरके आठ अग और गाथा २९-३२के द्वारा सहननोंके बारेमे विशेष कथन किया गया है तथा गाथा ३३के

१ जी० का०, गा० ३०५, ३१४, ३६९, ४३७, ४५९।

२ जी०का०, गा० ४८१, ४८३, ४८४, ४८५। इनमेंसे गा० ३०५ के उत्तराध-में थोडा परिवतन कर दिया गया है।

३ जी०का०, गा० २८३, २८४, २८५, २८६ और २८२।

४ जी० का०, गा० २७२, २७३, २७४।

द्वारा खातय नामकर्म और उल्ल नामकर्मके अन्तरको स्पष्ट किया है। नामकर्मके भेदोको बतलाते हुए कमप्रकृतिके सकलियताने इन तब गायाओको यथास्थान सकलित कर लिया है। इस तरह सब कमौंकी उत्तर प्रकृतियोकी सस्या समान्त होने पयन्त कम प्रकृतिकी गाथा सस्था १०३ हो जाती है। आगे पुन कर्म-काण्डकी गाथा ३४ से ५१ तक यथाक्रम है। ५१ सस्याकी गाथाका नम्बर कम प्रकृतिमें १२२ है। यही प्रकृति समुत्कीतन अधिकार समाप्त हो जाता है। जबिक कमकाण्डके इस अधिकारमें ५१के बाद भी ३५ गाथाएँ शेष रह जाती है जो कम प्रकृतिमें नहों ली गई हैं। अस्तु,

इसके बाद कम प्रकृतिमें स्थितिबन्धका कथन है। यह कमकाण्डसे सक-लित है। कर्मकाण्डके अन्तगत स्थिति बन्धाधिकारकी गा० १२७से १४४ तक ज्यों की त्यों यथाक्रम सकक्ति है। उनका नम्बर १२३ से १४० तक है। यही स्थिति-बन्धाधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कमकाण्डमे आगे भी चलता है। अनु-भागबन्धाधिकारसे केवल चार गाथाएँ है जो कमकाण्डके अनुभागबन्धा० की है। कमकाण्डमे उनका नम्बर १६३ १८०, १८१ और १८४ है।

आगे आठो कमोंके प्रत्ययोका कथन भी कमकाण्डके प्रत्ययाधिकार नामक छठे अधिकारसे सकलित किया गया ह । कमकाण्डम ८०० से ८१० गाथा तक ग्यारह गाथाओसे यह कथन किया गया है। किन्तु कमप्रकृतिमें गा० १४५ से १६२ तक १८ गाथाओसे प्रत्ययोंका कथन है। उसका कारण यह है कि कमप्रकृतिके सकलियताने एक गाथाके द्वारा असाता बेदनीयके बन्धके कारणोका, ५ गाथाओंके द्वारा तीथकर नामकमके बन्धके कारणोका और एक गाथाके द्वारा अधुम नामकमके बन्धके कारणोका विशेष कथन किया है जो कर्मकाण्डमे नहीं है। इससे गाथा सक्या बढ गई है।

इस तरह कमप्रकृति एक सक लित रचना है। मुख्य रूपसे कर्मकाण्डसे उसका सकलन किया गया है और कमी पूर्तिके रूपमे सकल यिताने उसके कुछ अन्य गायाएँ भी जो उसकी स्वरचित प्रतीत होती है, जोड दी हैं। किन्तु सकल यिता-की रुचि कुछ विचित्र सी जान पड़सी है। उसने अनुभागबन्धकी केवल चार गायाएँ ही सकलित की और प्रदेशबन्ध को तो एक तरहसे छोड ही दिया है।

१ कमत्रकृतिकी गावा २१-२६ में जीव प्रदेशों और कमप्रदेशोंक बन्धादिका कथन किया है। और गावा २६ में अन्वके चार मेद बतलाकर उत्तरार्धमें लिखा है—'पयडिट्टिवि अणुभावपएसबचो पु कहिओ।' मुक्तार साहबने अपनी पु० वा० सू० की प्रस्ता० (पृ० ८३) के फुटनोटमें लिखा कि 'पयडि-टिवि अणु भागं पएसबचो पुरा कहिओ' कमँजकृतिकी जनेक प्रतियोंमें यही पाठ पाया जाता है को टीक जान पड़का है क्योंकि 'जीयपऐसेक्केक्फे'

अथवा जिस रूपमें उसका कथन किया गया है वह सक्छियिताकी कृद्धिमसाका परिचायक नहीं हैं। जो गाथाएँ उसकी स्वर्णित हैं उनसे वह विशेष दक्ष प्रसीत नहीं होता।

#### संकलियताका नाम तथा समय

प्रतिमें कमप्रकृतिके रचियताका नाम नैभिचन्द सिद्धान्ति लिखा है। कर्म-काण्डके रचियताका नाम नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती या। अत यह नेभिचन्द्र सिद्धान्ती कोई दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मुखतार साहबने लिखा है—'मेरी रायमे यह कमप्रकृति या तो नेभिचन्द्र नामके किसी दूसरे आचाय, भट्टारक अथवा विद्वान्ती कृति है, जिनके साथ नामसाम्यादिके कारण 'सिद्धान्त चक्रवर्ती पद बादकी कही कही जुड गया है सब प्रतियोंमें यह नही पाया जाता। या किसी दूसर विद्वान्ते उसका सकलन कर उसे नेभिचन्द्र आचायके नामाकित कर दिया है। ऐसा करनेमें उसकी दो दिन्द हो सकती ह एक तो ग्रथ प्रचारकी और दूसरी नेभिचन्द्रके श्रेय तथा उपकार स्मरणको स्थिर रखनेकी क्योंकि इस ग्रथका अधिकाश शरीर आधन्त मागों सहित उन्हींके गोम्मटसारसे बना है। (पु० बा० सू० प्रस्ता०, पु० ८८)।

यद्यपि सकलियताके नामका निणय न हो सकनेसे उसके समयका निणय किया जा सकना शक्य नहीं हैं। तथापि हमारे सामने आरा जैन सिद्धान्त भवनकी जो प्रति उपस्थित है उस पर प्रति लेखनका काल सम्बत १६६९ लिखा है। मट्टारक ज्ञान भूषण और सुमितकीर्ति ने उस पर एक टीका भी लिखी है। पच-सग्रहकी वृत्ति भी सुमितकीर्तिकी लिखी हुई है और उसमे उसका रचनाकाल सम्बत १६२० दिया है। उसका सशोधन भी ज्ञानभूषणने ही किया था। अत यह वृत्ति भी उसी समयके लगभग की होनी चाहिये।

अत इतना तो सुनिष्चित है कि विक्रमकी ११वीं शताब्दीके पश्चात १६वी

इत्यादि पूबकी तीन गाथाओं में प्रदेश बन्धका ही कथन है। ज्ञानभूषणने अपनी टीकामें इसका अब देते हुए लिखा है—'ते बत्वारो मेदा के ? प्रकृति-स्थित्यनुभागा प्रदेशबन्धक्च, अय मेद पुरा कथित ।' मुख्तार साहबने यह भी लिखा है कि मे रे पास कमप्रकृतिकी एक वृत्ति सहित प्रति और है जिसमें यहाँ पाँचके स्थान पर छ गाथाएँ हैं। छठी गाथा 'सो बधो चउभेओ' से पूर्व इस प्रकार है—

'बाउगमागी योवी णामा गोदे समा तदी बहिजी। घादि तिये वि य तसी मोहे तसी तदी तदिये।। यह कर्मकाण्डकी गांधा १९२ है। साराज्यी पर्यन्त ५०० वर्षीके सुदीचं कालके अन्यर किसी संबंध इस कर्मप्रकृतिका संबंधन किया गया है।

इस कारुमें कब इसकी रचना हुई यही विचारणीय है-

स्तकृत क्षपणासारके रचिता मायककात्र व विक्रके गुरुका नाम भी नेभि-बन्ध गणी था। उन्होंने क्षपणासारकी प्रवास्तिमें उन्हें सैकान्सायण किया है। कर्मकाण्डके वाधार पर सकलित बन्ध त्रिमगीके रचिताका नाम एक प्रक्रियें नेमिचन्द्रके शिष्य मायकचन्द्र किया है। जत सपणासारके रचिता मायकचन्द्रके गुरु नेमिचन्द्र सिक्कान्ती ही कमप्रकृतिके सकलियता प्रतीत होते हैं। माधवचन्द्रके भपणासारको शक स० ११२५ (वि०स० १२६०)में रचा है। जत कर्मप्रकृति भी इसी समयके लगभग सकलित की गई जान पडती है। बन्धत्रिमंगी, उदयंत्रिभगी और सन्वित्रिमंगी

जिस तरह किसी सकलियताने कमकाण्डके आधारसे कर्मप्रकृतिकी सकलना की है समवतया उसी प्रकार कमकाण्डके आधार पर अन्य भी प्रकरण सम्ब्रहीत किये गये हैं। इसी तरहके तीन प्रकरण कमकाण्डके बन्धोदय सत्त्व नामक दूसरे अधिकारसे सकलित किये गये हैं। कमप्रकृतिके सकलियताकी तरह इनके सकलियताने उक्त अधिकारसे अपनी रुचिके अनुसार गाथाएँ सकलित की हैं और आवश्यकताके अनुसार उनके बीचमें कुछ स्वरचित गाथाएँ भी जोड दी है।

इनमेंसे प्रथम प्रकरण बन्मित्रभगीका प्रारम्भ कर्मकाण्डके दूसरे अधिकारकी प्रथम गायासे होता है जिसकी क्रमसख्या कर्मकाण्डमें ८७ है। ८७के बाद ८८वी गाया है और फिर कमकाण्डकी गा० ३४, ३७ प्रथाक्रम है। फिर कर्मकाण्डकी १५वी गाया है। फिर कमकाण्डकी ३५वी गाया है। फिर कमकाण्डकी ३५वी गाया है। फिर कमकाण्डकी दूसरे अधिकारकी ८९, ९०, ९१ नम्बरकी तीन गायाएँ छोडकर ९२वी से १०७ पर्यन्त गायाएँ हैं। फिर जीवकाण्डकी १२८वी और त्रिलोकसारकी २०३वी गाया है। पुन कर्मकाण्डकी गाया १०८ और १०९ हैं। फिर एक गाया स्वरचित है। पुन कर्मकाण्डकी गाया १०८ है। फिर स्वरचित गायाएँ हैं। वीच-वीचमें कुछ व्याख्या भी सस्कृत में है। सदृष्टिया भी हैं। इस तरहसे वधिनभगी, उदयित्रभगी और सस्वित्रभगीका कथन किया गया है। कुछ गाया सख्या १४३ है। अन्तमें खिखा है 'तरवित्रभगी समप्ता।' शायद 'सत्विक स्वाममें तस्व लिखा गया है। एक बूसरी प्रति भी उनत कण्डारमें उसीके साथ है उसमें 'सस्वित्रभगी' किया हुआ हैं उसमें कुछ वावाएँ अधिक है।

इनकी एक संस्कृत टीका भी हैं। उसके सम्बन्धनें बाती प्रकाश डांका आयेगा। आराके जैनसिद्धान्त कथनों क्रिकारिके मानसे एक शुरुशिक्षित प्रन्य वर्तमान है उसमें ही जबत प्रकाश वर्षमान हैं।

जिन रत्न कोशमें त्रिभगीयार नामक एक ग्रन्थका निर्देश है जिसे नेमियन्द्र सैद्धान्तिकका बतलाया है। उसके विवरणमें लिखा है कि इस ग्रन्थमें आगे लिखे विभाग है—१ आसवित्रभगी, २ बन्धित्रभगी, ३ उदय-उदीरणात्रिभगी, ४ सत्तात्रिभगी, ५ सत्वस्थानित्रभगी, ६ भावित्रभगी। इस ग्रन्थका निर्देश बम्बई रायस एशियाटिक सोसायटीकी बम्बई शाखामें स्थित हस्तिलिखित प्रतियोंकी विवरणात्मक सूचीसे जिन रत्नकोशमे लिया गया है।

जिन रत्नकोशमें उसका विवरण देते हुए लिखा है कि त्रिभगीमारके अन्तगत विभाग विभिन्न ग्रन्थ कर्ताओं के द्वारा रचे गये ह—प्रथम आस्रवित्रभगीमें ६३ गाथाएँ ह और वह श्रुतमुनिके द्वारा रचित है। द्वितीय बन्धित्रभगीमें ४४ गाथाएँ ह और उनके रचियता नेमिचन्द्र के शिष्य माधवचन्द्र है। तीसरी उदयित्रभगीमें ७३ गाथाएँ ह और उसके कर्ता नेमिचन्द्र हैं। चौथी सत्तात्रिभगीमें ३५ गाथाएँ है और उनके रचिता भी नेमिचन्द्र हैं। पाँचवी सत्त्वस्थानित्रभगीमें ३७ गाथाएँ ह और उनके रचिता भी नेमिचन्द्र है। पाँचवी सत्त्वस्थानित्रभगीमें ३७ गाथाएँ ह और उनके रचिता कनकनन्दि ह। इस पर नेमिचन्द्रकी टीका भी है। अन्तिम भावत्रिभगीमें ११६ गाथाएँ ह और यह भी श्रुतमुनिके द्वारा रचित है।

आराकी उक्त त्रिभगी उक्त त्रिभगीसार की ही प्रतिलिपि है। उसमें उक्त क्रमस छहो त्रिभगियाँ सकलित ह। किन्सु उसमें बन्धत्रिभगी, उदयत्रिभगी और सत्त्वत्रिभगीके कर्ताका नाम नही दिया है। गाथा सस्यामें भी कुछ अन्तर है।

उक्त छहो त्रिभगीमेंसे आदि और अन्तकी त्रिभगी तो श्रुतमुनि रिवत है।
एक सत्त्वस्थानित्रभगी कनकनिद रिवत है। यह कनकनिद नेमिचन्द्र सिद्धान्त
चक्रवर्तीके गुरुओम से थे। शेष तीन त्रिभगी कमकाण्डसे सकलित की गई ह।
उनमेंसे एकका रचियता नेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्रको बतलाया है और शेषका
नेमिचन्द्र को। जैसाकि कमप्रकृतिके सम्बन्धमें विचार करते हुए लिख आये है—
क्षपणासार संस्कृतके रचियता माधवचन्द्र और उनके गुरु नेमिचन्द्र सैद्धान्साश्रिय
या सैद्धान्ती ही उनके संकलियता प्रतीत होते है।

श्रुतमुनिकी रचनाएँ—

#### भावित्रभगी

श्रुतमृनिके द्वारा रचित इस भावत्रिभगीमें जीवके औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक भावोका कथन गुणस्थान और मार्गणा-स्थानोंमे ११६ गाथाओंके द्वारा किया गया है।

१ 'इदि गुणमम्मणटाणे जावा कहिया प्रवोह सुयमुणिका । सोहतु ते मुणिदा सुयपरिपुण्णा द गुणपुण्का ॥११६॥'—भा० ब्रि॰

कर्मकाण्डके भावचूलिका नामक सातर्वे अधिकारमें भावींका कथन विविध भगोंके साथ किया गया है। यहाँ भगोंको छोडकर सामान्य कथन है किन्तु कर्म-काण्डमें मार्गणाओंके बाश्रयसे भावोंका कथन नहीं है, अविक इस ग्रन्थमें है। पहले गुणस्थानोंमें कथन है और फिर मार्गणास्थानोंमें कथन है।

पौषों भावोंके उत्तर भेदोमेंसे किस स्थानमें कितने भाव होते है, कितने नहीं होते और कितने भाव उसी स्थानमें होकर आगे नहीं होते। इन तीमु वादोंकी लेकर भावोका कथन होनेके कारण इसे भावत्रिभगी कहते है। वैसे दूसरी गायामें तो सूत्रोक्त मूळभाव तथा उत्तरमावोका स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञाकी गई है। उसपरसे इसे -भाव स्वरूप नामसे कहा जा सकता है।

श्रीमाणिकचन्त्र जैन ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित भावसग्रहादि नामक २०वें ग्रन्थमें यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। उसमें भावश्रिमगी नाम पर लगे पाद टिप्पणमे लिखा है कि पुस्तकके अन्तमे 'भावसग्रह समाप्त' पाठ या किन्तु प्रारम्भमे उल्लिखित नामके अनुसार उसे परिवर्षित करके 'भावश्रिभगी समाप्ता' ऐसा छापा गया है। इसपरसे उसका भावसग्रह नाम भी ज्ञात होता है।

पुस्तकके साथमें सदृष्टियाँ भी बनी हुई हैं। सभव है ये सदृष्टियाँ श्रुत-मुनिने ही अपने ग्रन्थमें बनाकर लगा दी हो। इनसे ग्रन्थका विषय स्पष्ट हो जाता है।

रचना सरल और स्पष्ट है। प्रत्येक बातको बहुत सरलता और स्पष्टताके साथ कहा गया है। और उसका आधार कमकाण्डका सातवाँ अधिकार है। गोम्मटसारकी गाथाआको अनुकृति उसकी गाथाओ पर छाई हुई है। आस्वित्रभगी

इन्ही श्रुतमुनिकी दूसरी कृति आसविश्वभगी है। कमकाण्डके प्रत्यय नामक छठे अधिकारमें भी आसविक प्रत्ययोका कथन आया है। और यहाँ उस प्रकरण की दो एक गाधाएँ भी उपोंकी-त्यों छे छी गई है। किन्तु कमकाण्डमें केवल गुणस्थानोंमें भगोंके साथ कथन है जब कि यहाँ गुणस्थानोंमें सामान्य कथन है और उसके सिवाय चौदह मार्गणाओं भी प्रत्ययोंका कथन है जो कमकाण्डमें नही है। तथापि उसका आचार कर्मकाण्ड ही प्रतीत होता है। आसविक कारण

१ 'इति वंदिय पचगुरू शक्त सिद्धात्व अवियवोहत्य । सुत्तुत मुकुत्तरभावसक्त पवक्तामि ॥२॥'—चा० वि० ।

२ यह आसवित्रभगो माणिकषमा प्रम्थमान्त्रासे प्रकाशित मावसप्रहादि नामक २०वें प्रम्थमें प्रकाशित हो कुकी है।

चार हैं— निम्यात्व, अधिरति, कषाय और योग। नियात्वको ५ नेद हैं अदिरतिको १२ भेद हैं, कषायको २५ और योगको १५ भेद हैं। इस तरह मूल प्रत्यय चार है और उत्तर प्रत्यय ५७ हैं। इनको निमित्तते कर्मोंका आस्रव होता है।

में आस्रव प्रत्यंग किस गुणस्थानमें किसने होते हैं, कितने नहीं होते और कितने प्रत्यंग उसी गुणस्थान तक होते हैं आगे नहीं होते, इन तीन मगोका कथन होनेसे इसका नाम आस्रविषयंगी है। इसमें कुल ६२ गाधाएँ हैं और साथमें सर्विष्टयाँ भी है।

### श्रुतमूनिका परिचय और समय

श्रुतमृतिने अपने भावित्रभगी अथवा भावसम्भ नामकग्रन्थके अन्तमें अपनी प्रशस्ति वी है उससे ज्ञात होता है कि श्रुतमृतिक अणुव्रतगृरु बालेन्द्र या बाल-चन्द्र ये और महाव्रतगृरु अभयचन्द्र सैद्धान्तिक थे। तथा शास्त्र गृरु अभयसूरि और प्रभाचन्द्र नामक मृति थे। इनका परिचय कराते हुए श्रुतमृतिने लिखा है कि कुन्दकुन्दान्ययके मूलस्य, देशगण, पुस्तकगच्छकी इगुलेश्वर शासामें हुए मृति प्रधान अभयचन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य बालचन्द्र यृति थे। और शब्दागम, परमागम, तर्कागमके पूर्णज्ञाता अभयसूरि सैद्धान्तिक थे। तथा सारत्रयमें निपृण, श्रुद्धात्मामें लीन और भव्य जीवोका प्रतिबोध करनेवाले प्रभाचन्द्र नामक मृति थे। श्रुतमृतिने बालचन्द्र मृति और अभयसूरि सिद्धातका जयघोष करनेके बाद दो गायाओं के द्वारा चारकीति मृतिका भी जयघोष किया है।

श्रुतमुनिके द्वारा रचित एक ग्रन्थ परमागमसार है उसमें भी उक्त प्रशस्ति

१ 'अणुवदुगुरु बालेन्दु महत्वदे अभयचय सिद्धति । सत्येऽभयसूरि पभाचदा सलु सुयमुणीस गुरु ।।११७।। श्रीमूलसच देसियगणपुर्ययगच्छकोंडकुदाण । परपण्णइगलेसरवलिम्हि जावस्स मुणिपहाणस्स ।। सिद्धतामयचदस्स य सिस्सो बालचदमुणिपवरो । सो भञ्जकुवलयाण आणदकरो सया जयउ ।।११९।। सहायम-परमागम-तक्कागम णिरवसेसवेदी हु । विजिदसयलण्णवादी जयउ चिर सम्भ्री । सर्विविधिण वह विदयपयपम्भो चीरुकीत्मिमुणौ ।।१२१।। णाद णिक्सिलल्यसहो सयलणरिदेहिं पूजियो विभन्नो । जिल्ममगगयणसूरो जयउ चिर चार्यकित्तिमुणौ ।।१२१।। वरस्यरत्त्यणिउणो सुद्धप्यरमो विरहियपर-सम्बो । अस्याण पिद्धिस्यण्यरो पद्धाचदणाम मुणौ ।।१२३।। न्यस्यार मुणौ ।।१२३।। अस्यार स्वा । स्व प्रस्था वरस्य प्रस्था । स्व प्रस्था ।

# उत्तरकाकीन कर्म-शाहित्य : ४४५

वी है किन्तु स्थमें उसका रक्ताकाक भी किया है को शक स० १२६३ (कि॰) सं॰ १३९८) है अस खुतमूनि विकासकी चौबहतीं शताब्दीके उत्तरार्थमें हुए हैं।

सवणबेल बोकाके विश्ववानिरि पर्वतिके एक शिकालेख ने १०५ में अभय-बन्द्रके शिष्य अुतम्तिकी बड़ी त्रशता की बड़ है। क्कामें वाद्यकर्ति और अभव-सूरिकी भी प्रशसा है। अत यह श्रुतमृति ही श्रतीत होते हैं। यह शिकालेख शक सं० १३२० का है अर्थात परमायमसारकी रचनाके ५७ वध पश्चात् का है।

चन्द्रगिरि पर्वत परके एक अन्य शिलाकेसमें भी अभयसम्ब और उसके शिष्य बालचन्द्र पण्डितका उल्लेस है। यह शिलालेस शक स॰ १२३५ का है! ये होनों श्रुतमृनिके वत गुरु ही प्रतीत होते है।

इन्ही अमयवन्त्रको डाँ० उपाध्येने गोध्यटसारकी मन्द अबौधिकाका रवयिता माना है। किन्तु वेलूर जिलालेखोंके आधारपर अभयवन्त्रका स्वर्मवास सन् १२७९ में और वालवन्त्रका इस्वी १२७४ में बतलाया है जो ठीक प्रतीत नहीं होता। मन्द प्रवोधिकाकी रचनाके समयकी वर्षीमें इसपर प्रकाश डाला गया है।

केशववर्णीन अपनी कर्णाटवृति शक स० १२८१ में बनाकर समाप्त की थी। केशववर्णी अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य थे। असयसूरि श्रुतमुनिके शास्त्र गुरु प्रतीत होते हैं। क्योंकि परमागमसारकी रचनाके १८ वष बाद केशववर्णीने अपनी कर्णाटवृति समाप्त की थी। अत श्रुतमुनिके वह छषु समकाछीन थे, यह निश्चित है।

#### पचसंग्रहकी प्राकृत टीका

पञ्चसम्मह पर एक प्राकृत टीका है उसकी जो प्रति हमारे सामने हैं उसमें उसका लेखनकाल सवत १५२६ दिया है। यह टीका किसने कब रची इसका कोई पता उससे नहीं जलता। किन्तु इतना निश्चित है कि घवला टीकाके पश्चात् ही उसकी रचना हुई है क्योंकि टीकाके प्रारम्भमें धवलाकी तरह मगल निमित्त, हेतु, परिमाण नाम और कर्ता की चर्चा है जो घवलासे की गई है किन्तु यथान स्थान उसमें कुछ काट-छाट कर दी गई है। उस्लेखनीय बात यह है कि प्रत्यका नाम बतलाय है। यथा-

'तत्य गुणणामं बाराहणा इदि । कि कारण ? बेण बाराधिज्जते समझां वसण-णाण-परिश्त-तवाणि ति ।'

इससे प्रतीत होता है कि आराचना भगवतीकी प्राकृत टीकाका यह आधश

१ 'सचना (मा) के हूं सहसी विश्वविद्यादिगाँद हविसवरिते । यम्मनिर सुद्ध सत्तिम बुक्तारे गंथ संयुक्ती ।।३२३।।-औ॰ प्रंथ स्था, पर्थ १, पृथ १९१ ।

रे शिव संब, भाग १, पुर २०१ ।

होना चाहिये। भगवती बाराधनाकी विजयोधया टीकामें प्राकृत टीकाका उल्लेख है। किन्तु वह टीका धवलासे प्राचीन होनी चाहिये, बत उसमें धवलाकी बनुकृति-की सभावना नहीं की जा सकती। सम्भव है धवलाके बाद किसीने उस पर कोई प्राकृत टीका रची हो। किन्तु यह सब बनुमान मात्र है।

अन्य सब कथन धवलासे लेने पर भी उसके रचयिताने कर्ताके विषयमें परिवतन कर दिया है। धवलामें कर्ताके दो भेद बतलाये हैं अर्थकर्ता और ग्रथकर्ता। किन्तु इसमें तीन भेद बतलाये हैं, मूलतत्रकर्ता, उत्तरतत्रकर्ता और उत्तरोत्तरकर्ता। तथा भगवान महाबीरको मूलतत्रकर्ता, गौतम गणधरको उत्तरतत्रकर्ता और लोहाचाय तथा भट्टारक 'अप्पभूदिअ' आचायको उत्तरोत्तर तत्रकर्ता लिखा है। यथा—

'कत्तारा तिविधा मूळततकत्ता, उत्तरततकत्ता, उत्तरोत्तरततकता चेदि। तत्य मूळततकत्ता भगव महावीरो। उत्तरततकत्ता नोदम भयवदो। उत्तरोत्तर ततकत्ता लोहायरिया भट्टारक अप्यभृदिश आयरिया।'

यहाँ उत्तरोत्तर तत्रकर्तामें जो भट्टारक 'अष्पभूदिअ' आचाय का नाम दिया है वह टीकाके कर्ताके अन्वेषणकी दृष्टिसे चिन्त्य है।

आगे श्रुतज्ञान रूपी वृक्षका वणन है उसमे बारह अगों और चौदह पूर्वोका कथन घवलासे प्राय ज्योका त्यों ले लिया गया है। और अन्तमे लिखा है— 'एव श्रुतवृक्ष समाप्त ।'

इसके पश्चात पश्चसग्रह गत प्रकृति समुत्कीतन अधिकार आता है। पञ्च-सग्रहमें इसका नम्बर दूसरा है और जीवसमास नामक अधिकारका पहला। किन्तु इस टीकामें प्रकृति समुत्कीतनको पहला स्थान दिया है।

प्राय प्रत्येक अधिकारमें टीकाकार पहले ग्रन्थका मूलभाग जो प्राय अधूरा होता है, देता है। फिर उसका व्याख्यान करता है। प्रत्येक गाथाका अलग-अलग व्याख्यान करनेकी पद्धति टीकाकारने नहीं अपनाई है।

प्रकृति समुत्कीतन अधिकारमें प्रकृतियोका स्वरूप निरूपण प्राकृतगद्यमे बहुत सुन्दर रीतिसे किया गया है। और बीच-बीचमे कुछ गाथाएँ भी प्रन्थान्तरसे उद्धत की गई है।

टीकामें धवलाकी तरह प्राकृतके साथ यत्रतत्र संस्कृत माधाका भी उपयोग

१ इसके परिचय तथा उल्लेखींके लिये देखें-जै॰सा॰ इ॰ पु॰ ८४ बादि !

इयमूलततकत्ता सिरिवीरो इवभृदि विष्यवरी । उवतते कत्तारो अणुतते सेस आइरिया ॥८०॥–त्रि० प०, अचि० १ ।

किया गमा है सास कर उहाँ स्मृत्पत्ति बादि दी गई है। और इस तरह उसमें जानने योग्य विषयकी बहुतायत है। आभिनिबोक्ति जानकी जो व्युत्पत्ति दी गई है वह अभी तक हमारे देखनेमें किसी प्रन्थान्तरमें नहीं आई। यथा—

'वाभिनिवोधिक ज्ञानमिति'—अ इति द्रव्य पर्याय । भि इति द्रव्याभियुद्धः 'निरिति निश्चयबोध इति ।' बुध अवगमने धातु । अभिनिवोधिक एव ब्राभिनिवोधिक वा प्रयोजन अस्येति आभिनिवोधिकम । आभिनिवोधिकमेव ज्ञान आभिनिवोधिक ज्ञानशिक ज्ञान

इसमें 'अ' का अब द्रक्य और 'भि' का अब द्रक्याभिमुख अश्रुत पूत हैं। समस्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर साहित्यमें 'अभिमुख नियमित बोध' अब ही किया गया है। ज्ञानके भेदोंका अच्छा कथन ज्ञानावरणीय कमके कथनमें किया गया है।

नामकमकी कुछ प्रकृतियोका स्वरूप कथन प्राय तत्त्वाथवार्तिकसे लिया गया है। किन्तु आनुपूर्वी नामकमका जो लक्षण किया है वह दिगम्बर परम्परांके शास्त्रोम हमारे देखनेमें नही आया। दिगम्बरीय साहित्यके अनुसार आनुपूर्वी नामकमका काय पूर्व गरीर छोडनेके बाद और नया शरीर धारण करनेके पहले विग्रह गतिमे जीवका आकार पूर्व शरीरके समान बनाये रखना है।

किन्तु टीकाकारने लिखा<sup>२</sup> है कि यदि आनुपूर्वी नामकम न होता तो जीव एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें नही जा सकता था। अत क्षेत्रसे स्वेतान्तरमें ले जाने वाला कम आनुपूर्वी ह। यह लक्षण क्षेताम्बर परम्परासे मेल खाता है। उसके अनुसार आनुपूर्वी नामकम समश्रीणसे गमन करते हुए जीवको खीचकर उसके विश्रीण पतित उत्पत्तिस्थानमें ले जाता ह।

इसी तरह विहायोगित नामकर्मका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—यदि

१ 'पद्दयात पुबशरीराकाराविनाशस्तदानुपुच्य नाम ।।--त०वा० पृ० ५७७ ।

२ 'अनुपूर्वे भवा अनुपूर्वी अनुगति अनुकान्तिरित्यम । यद्यानुपूर्वी नामकर्म न स्पात क्षेत्रात क्षेत्रान्तर प्राप्तिजीवस्य न स्यात् । अतः क्षेत्रान्तर प्रापक-कर्मानुपूर्वी नाम ।'

३ देखो प्रथम कर्मग्रन्थके हिन्दी अनुवादका परिकिष्ट पृ० १३४।

४ 'बिहायसि गति विहायोगति । यदि विहायोगति नामकम न स्यात् आकाशे जीवगतिर्न स्यात् । तदमानै जल्पप्रदेशानां भूम्यवस्थात वहूना बाकाश व्यवस्थापम पतनमेव स्यात । यदि वसनाकर्म न स्यात् न त्रसति जीव ,

विहायोगित नामकर्न न होता तो बाकास में बीचकी गति स होती और उसकें अभावमें अल्प प्रदेशी वस्तुर्जोका मूमिपर उहरता और वहुं प्रदेशी वस्तुर्जोका आकाशमें इहरता (भ) होता, पतन हो बाता । यस नामकर्मके किमे किसा है कि यदि यस नामकम न होता तो दो इन्द्रिय आदि बीचोंमें आकुश्चन, प्रसारण, निर्मीकन, उन्मीकन, हळव-बळन बादि न होता । तथा यदि, स्थावर नामकम न होता तो जीव न उहरता ।

ये सब लक्षण त्रस, स्थावर शब्दोंकी व्युत्पश्चिके आधारपर भड़े गये जान पडते हं। स्वेताम्बर परम्परामें भी इस तरहके लक्षण नहीं है। पता नहीं, टीकाकारने कहींसे इन्हें लिया है या स्वय ही घड़ा है। अस्तु,

प्रकृति समुत्कीर्तनके पश्चात् कमस्तव नामक अधिकार बाता है। कमस्तव मूलकी बन्धव्युन्छिति, उदीरणा व्युन्छिति और सत्त्व व्यन्छितिसे सम्बद्ध केवल स्रात गायाओंको देकर उनका व्याख्यान कर दिया गया है। उसमे पहले मूल कमस्तव पूरा एक साथ दे दिया गया है। इस प्रकरणमें पचसग्रहमें जो भाष्य गायाएँ हैं उनका यहाँ कोई निर्देश नहीं है।

उसके बाद 'जीव समास' आता है। उसकी जो गांधाण इसमें हैं उनमें अनेक गांधाएँ ऐसी है जो मूरू पंचसग्रहके अन्तगत जीव समासमें नहीं है और बहुतसी गांधाएँ छोड़ भी दी गई है। पंचसग्रहका परिचय कराते हुए जीव-समास नामक प्रकरणके सम्बन्धमें हमने लिखा था कि बीस प्रकरणां ओका कथन समाप्त हा जानेके बाद पुन लेक्या वगैरहका कथन किया गया है जो असबद्ध सा लगता है। इसमें वे सब गांधाएँ नहीं हैं और बीस प्रकरणां के कथनकी समाप्तिके साथ ही प्रकरणको समाप्त कर दिया गया है। यह तो हुई मूल प्रकरणके सम्बन्धकी बात।

टीकाके नाम पर केवल दो स्थानोंपर टीका की गई है। एक तो प्रारम्भमें गुणस्थानके लक्षण वाली तीसरी गायाके नीचे 'इदाणी लिखितहवत्तइस्सामो। लिखकर लिख विधान ? कथन है। इस लिख विधानमें प्रत्येक गुणस्थानमें कौन सा भाव क्यो होता है, इसका स्थष्ट और युक्दर कथन है। इसरी मरागणाके मोर्सो वाली गायाके नीचे चौदह मार्गणाकोकी ब्युत्पत्ति की गई है जो धवला भाग एकसे ली गई है। वस, इस प्रकरणमें टीकाके नामपर इनदा ही है।

बाकुक्कन-प्रसारण-निमीलनोग्मीसन-स्यन्तनादि त्रसनं। सद्द्वीन्द्रियादीना त स्यात्। अत त्रसनिर्दर्शक त्रसमामः। यति स्थावर नामकर्मे न स्यात नायतिष्ठति जीव स्यन्यनाभावात्। अतः स्वावर निर्वर्तक स्थावरनामः।

# उत्तरकाठीन करी-साहित्य ४४६

इसके बार वातक हैं। मूल करावकी इस्तेक गावाका व्याख्यात टीकाकारंके किया है किन्तु पद्धसग्रह गत भाष्य गाथाएँ केवल तीस वैत्तीसके स्वाधम की गई हैं चेवको कोड दिया है। अन्तर्में लिका है—'सबवपंचिया समताः'। वर्षीत् शतककी प्रविका समाप्त हुई।

वातकमें गत्यादि मार्गणाजोंमें बन्ध स्वामित्वका कथन कर लेनेकी सूचवा एक गायाके द्वारा थी गई है। उसकी टीकामें टीकाकारने मार्गणाजोंमें कर्म-प्रकृतियोंके बन्धादिका कथन विस्तारते किया है। उसके अन्तमें दीन गायाचुँ इस प्रकार हैं—

> जह जिणवरेहिं कहिंग गणहरदेवेहिं गणिय सम्म । आयरियकसेण पुणो जह गगणइपवाहुव्य ॥१२॥ तह पडमणदि मुणिणा रह्म मिवयाण बोहणहुाए । ओषेणादेसेण य पयडीण बचसामित्त ॥१३॥ छडमरिषमा म रह्म ज इत्य हविष्य प्रमणिविष्य । त प्रवम्णाइ कुसला सोहतु मुणी पयलेण ॥१४॥।

इसमें कहा है कि जैसा जिनवरने कहा और गणघर देवोंने सकछित किया फिर जैसा गवानदीके प्रवाहकी तरह आचाय परम्परासे आया, वैसा ही ओध और आदेशकी अपेक्षासे प्रकृतियोके बन्धस्वामित्वको मन्यजीवोको बोध करानेके किये पद्मनित्द मुनिने रचा । इस छदास्यके रचे हुएमें जो बात आगमविरुद्ध हो उसे प्रवचनमें कुशल मुनि प्रयस्त पूकक शुद्ध करें।

यह पद्मनिन्द मुनि इस टीकाके रचियता है अथवा टीकाकारने जहाँसे बन्ध-स्वामित्वको लिया है उसके रचियता है, यह बिना प्रमाणोंके प्रकाशमें निक्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

पद्मनन्दी नामके अनेक आवाय हुए है। काबूदीय प्रक्राप्तिके कर्ताका नाम भी पद्मनन्दी वा रब० प्रज्ञ० की प्रकास्तिमें उन्हें सिद्धान्त पारमाची भी क्रिका है। तथा उसकी बन्तिम गांचा उक्त उद्भुत बन्तिम गांचासे बहुत अधिक मिलती है, वो इस प्रकार है—

> छन्तरमेग विरद्य च कि पि ह्वेज्य पहचणविद्धं । स्रोबतु सुरीदस्था स पवयणवण्डलसाए ॥१७०॥

तथा उसमें भी बन्धकारका निर्वेश 'बुनियसमगूँदिया' करके है। अतः संअव है उन्होंने बन्धस्यानित्यका क्यात किसी बन्धमें किया हो और उसीसे डीकाकारसे उसे किया है। ७० प्र» की रचना विक्रमकी स्थारहर्वी बाताकीके उसारशबंदे

हुई है। अत उसके बाद ही यह टीका रची गई है यह निष्यित समझना चाहिये, क्योंकि जीवकाण्ड और त्रिलोकसारसे भी उसमें गाथाएँ उद्गृत हैं। अस्तु,

शतकके पश्चात सित्तरीकी टीका है। इसमे टीकाकारने मूल सित्तरी तो प्राय पूण ले ली है किन्तु भाष्य गायाएँ केवल ३० के लगभग ही ली हैं। टीका में शतककी टीकाका कई जगह उल्लेख किया गया है।

अन्तमें लिखा है—'एव सत्तरि चूलिया समत्ता'। टीकामे 'पञ्चमग्रह' नामका निर्देश दृष्टिगोचर नहीं होता।

#### सिद्धान्तसार

माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसग्रह नामक २१वे पुष्पके प्रारम्भमे सिद्धान्तसार नामक प्रकरण ज्ञानभूषणके भाष्यके ताथ प्रकाशित हुआ है। इसमें ७९ प्राकृत गायाएँ हैं। उनके द्वारा ग्रन्थकारने चौदह मागणाओं-मे जीवसमासोका, गुणस्थानोका, योगोका और उपयोगोका तथा चौदह जीव-समासोम योगोका और उपयोगोका, व चौदह गुणस्थानोमें योगोका और उपयोगो का फिर चौदह मागणाओं मौदह जीवसमासोमे और चौदह गुणस्थानोम बन्धके ५७ प्रत्ययोका कथन किया है।

इस तरहसे ग्रन्थकारने थोडी-सी गाथाओके द्वारा काफी सैद्धान्तिक वातोका कथन किया है।

#### ग्रन्थका र

सिद्धान्तासारादिसग्रहके प्रारम्भमें ग्रन्थकर्तांका परिचय देते हुए श्री नाथूराम जी प्रेमीने लिखा है— इस सग्रहके प्रथम ग्रन्थ 'सिद्धान्तसार' के मूलकर्ता जिन-नामके आचाय है जैसा कि उक्त ग्रन्थकी ७८वी गाथासे और उसकी टीकासे भी मालूम होता ह। प्रारम्भमें 'जिनेन्द्राचाय' नाम सशोधककी भूलसे मृद्रित हो गया है। सम्पादक और सशोधक प० पन्नालालजी सोनीने भी उक्त गाथाके पाद-टिप्पणीमें लिखा है—'प्रारम्भे हि जिनेन्द्राचाय' इति विस्मृत्य लिखतोऽस्माभि रन्यमूलपुस्तक विलोक्य' अर्थात अन्य मूल पुस्तकको देखकर ग्रन्थके प्रारम्भमें हमने भूलसे 'जिनेन्द्राचाय लिख दिया है। हमारे सामने भी आराके जैनसिद्धान्त भवनकी हस्तलिखित प्रतिके अन्तमे ग्रन्थकारका नाम जिनेन्द्राचाय ही लिखा है।

गाथा ७८में 'जिनइदेण पउत्त' पाठ है। 'जिनइद' का सस्कृत रूप जिनेन्द्र होता है जिनचद्र नही होता। किन्तु भाष्यकार ज्ञानभूषणने 'जिणइदेण जिनचन्द्र-नाम्ना सिद्धान्तग्रन्थ बेदिना' लिखा है। इससे सिद्धान्तसारके कर्ताका नाम जिनचन्न मान लिया गया है। किन्तु जिनेन्द्राचार्य नामके किसी प्रन्यकारका पता अन्यवसे नही चलता जबकि जिनच है नामके सिद्धान्त बेसा अनेक विद्धान हो गये हैं। उसमेंसे एक वर्मसम्ह श्रावकाचारके कर्ता मेघावीके गृरु और पाण्डव पुराणके कर्ता ग्रुमचन्द्रके शिष्य ये। तिलोय पण्णतिकी दान प्रशस्तिमें मेघावीने अपनी गृष्परम्पराका परिचय देते हुए सरस्वती गच्छके प्रभाचन्द्र-पद्मनन्दि-शुभचन्द्रके शिष्य जिनचन्द्रका उल्लेख किया हैं जो सैद्धान्तिको की मीमा थे। उक्त प्रशस्ति वि०स० १५१९ में छिसी गई है और उस समय जिनचन्द्र वत्तमान थे। परन्तु प्रेमीजीने उन्हें सिद्धान्तसारका कर्ता नही माना है, व्योंकि सिद्धान्तसारकी एक कनडी टीका प्रभाचन्द्रकृत है। और प्रभाचन्द्रका समय कर्नाटक कवि चरिते (दि०भा०)में तेरहवी शताब्दी अनुमान किया है।

दूसरे जिनचन्द्र तत्त्वाधसूत्रकी सुखबोधिका टीकाके कर्ता भास्करनन्दिके नुरु थे। इनका ठीक समय मालूम नही है। प० शान्तिराज शास्त्रीने वि०स० १३५३ के लगभग अनुमान किया है। इन्हें भी भास्करनन्दिने महासँद्धान्त कहा है। यदि उक्त अनुमानित समय ठीक हो तो ये भी सिद्धान्तसारके कर्ता नहीं हो सकते। इस तरहसे सिद्धान्तसारके कर्ताका नाम तथा समय दोनो ही विवाद-ग्रस्त है।

किन्तु ग्रन्थके अन्तरग परीक्षणसे यह स्पष्ट है कि गोम्मटसारका पढकर ग्रन्थकारने उसकी रचना की है। उसका प्रारम्भ ही जीवकाण्डके अन्तकी दो गाथाओं को लेकर हुआ है वे दोनो गाथाएँ इस प्रकार हैं—

सिद्धाण सिद्ध गई केवलणाण व दसण खिया। सम्मतमणाहार उवजोगाणककमपडत्ती ॥७३२॥ गुण जीव ठाण रहिया सण्णापज्जत्तिपाण परिहीणा। सेसणवममगणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होति ॥७३३॥

और सिद्धान्तसारके प्रारम्भकी दो गाथाएँ इस प्रकार हैं— जीवगुणठाणमण्णा पञ्जत्तिपाण मम्गणाणवूणे । सिद्धतसारमिणमो भणामि सिद्धे णमसिता ॥१॥ सिद्धाण सिद्धनई दसण णाणं च केवल खद्म । सम्मत्तमणाहारे सेसा समारिए जीवे ॥२॥

सत ग्यारहवी शताब्दीके पश्चात् ही सिद्धान्तसार रजा गया है। और चूँ कि

वेखो—'जिनचन्द्र, ज्ञानमूषण और सुजयन्द्र' सीर्थक निवन्त्र, जै०सा०इ०,
 पू० ३७८।

सिद्धान्तसारकी कनडी टीकाके कर्ता प्रशाबनप्रका समय तेरहकी श्रांतान्दी श्रमुमान किया गया है, अत बारहवीं शताब्दीके लगजग सिद्धान्ससार रचा यथा होना बाहिये।

#### सकलकोर्तिका कर्मविपाक

सकलकीर्ति विरचित कमविपाक संस्कृत भाषामें रचित एक सुन्दर संरल ग्रन्थ है। इसमें प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका साधारण कथन है। अधिकतर कथन गद्यमें है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारम्भमें इलीक हैं जो नमस्कारात्मक है। प्रकृतिवन्धमें कमौंकी उत्तर प्रकृतियोंके लक्षण विस्तार-से कहकर मिध्यादृष्टि गुणस्थानोमें प्रकृतियोंके बन्ध और अवन्धका कथन वहे स्पष्ट रूपमें किया है, केवल सख्या न बतलाकर प्रकृतियोंके नाम गिनाये हैं। फिर स्थितिवन्धका कथन है। उसमें प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट और जधन्य स्थिति विस्तारसे बतलाई है। फिर अनुभाग बन्धका कथन है। और फिर प्रदेशवन्धका कथन है। उसमें प्रत्येक कमके बन्धको कारणोंका कथन तत्त्वाथसूत्र तथा उसकी टीकाओके आधारसे किया है। अन्तमें गुणस्थानोमें प्रकृतियोक स्थका कथन किया है।

इस ग्रन्थमे तो सकलकीर्तिने अपना कोई परिचय नही दिया। किन्तु अन्य ग्रन्थकारोने इनका स्मरण बढे आदरके साथ किया है। इसका कारण यह है कि यह मूलसथ, बलात्कारगण और सरस्वती गच्छकी ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे। इनकी शिष्य परम्परामे अनेक विद्वान मट्टारक ग्रन्थकार हुए है और उन्होने अपने पूचल सकलकीर्तिका स्मरण बढे आदरके साथ किया है।

कामराजकृत जयपुराणकी प्रकास्तिमें लिखा है कि सकलकीर्ति भट्टारकने गुजरात और बागड आदि देशोमें जैनसमका उद्घार किया था। भ० सकलकीर्ति के शिष्य और लघुभाता व जिनदासने भी अपने प्रन्थोंमें सकलकीर्तिका स्मरण बडे गौरवके साथ किया है। प० परमानन्दजीने लिखा है कि स० १४४४ में बह ईडरकी गद्दी पर बैठे थे और स० १४९९ के पूषमासमें उनकी मत्यु महसाना (गुजरात) में हुई थी। महमानामें उनका समाधि स्थान भी बना हुआ है। प०

१ 'आचाय कुन्दकुन्दाख्यस्तस्मादनुकमादभूत्। स सकलकीर्ति योगीशो ज्ञानी मट्टारकेच्यर ॥२१॥ येनोद्धतो गतो अर्मो गुजरे वाग्वरादिके। निग्रन्थेन कवित्वादि गुणानेवाहता पुरा ॥२२॥

<sup>--</sup>जै० प्र० स० भा १, पृ० ४० ।

२ जै० स०१ मा०, प्रस्ता, ४०१७-११३

प्रस्मानन्त्रजीने यह भी किया है। कि सक्ताकी तिके द्वारा प्रतिकित मूर्तियों के कियते ही अभिलेख सं० १४८० से १४९२ तकके मेरी नोटबुबामें दर्ज है। बार यह निविचत है कि वे विक्रमकी १५वीं शक्तीके उत्तराहके विद्वान है। उनके हारा रचित कुछ प्रन्थों के ताम इस प्रकार है—

सिद्धान्तसार वीपक, वन्यकुमार वरित्र, कर्म विपाक, सद्धाविद्धावस्त्री, धर्म प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, मूलाचार प्रदीप, सुकुमालचरित्र, व्यवस्थित, व्यवस्थाविद्धावस्त्र, वर्षमान पुराण, पास्ववाधपुराण, मस्लिमाय पुराण, सारचतुर्विश्वतिका, यशोधरचरित्र पुराणसार आदि । सिद्धान्तसार भाष्य

आवाय जिनेन्द्र या जिनवन्द्र रिवत सिद्धान्तसार पर एक सस्कृत व्याहका है जो सिद्धान्तसारके साथ माणिकवन्द्र जैन ग्रम्बमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है। व्याख्या सावारण होते हुए भी मूल ग्रन्थको समझनेके लिये उपयुक्त है और उससे प्रतीत होता है कि टीकाकार प्रकृत विषयका अच्छा अस्यासी है।

यवापि भाष्यकारने सिद्धान्तसारके आष्यमें अपना कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया है, प्रन्थके अन्तमें कोई प्रशस्ति भी नहीं दी है, तथापि मगन्त्रावरणके कलोकमें सिद्धान्तसार भाष्यके दो विशेषण दिये हैं—'स्रक्षी वीरेन्दुसेक्टि' और 'ज्ञान सुभूषणम्'। इन विशेषणोंके द्वारा रुक्षीचन्द, वीरचन्द और ज्ञानभूषण ये तीन नाम प्रकट होते हैं। अत प्रेमीजीने ज्ञानभूषणको माध्यका कर्ता बतलाया है। सुमतिकीर्ति भट्टारकने प्राकृत पचसग्रहकी अपनी वृत्तिके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है। उसमें उन्होंने ज्ञानभूषणकी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है— मूलसामें उत्पन्न हुए निवसधमें बलात्कार गण और सरस्वती गच्छमें आचार्य कुन्दकुन्द

१ 'धीमूलसंघेऽजिन नित्तसंघी वरो बलारकारकाप्रसिद्ध ।
श्रीकुन्दकुन्दो वरस्रिवर्यो वभी बुधो भारतिकृष्ठ सारे ॥१॥
तदक्ये देवमुनीन्त्रवद्यः श्री पद्मकृत्यी जिनवमनन्दी ।
ततो हि कातो दिविजेन्द्रकीतिविद्या (दि) नन्दी वर वर्मपूर्ति ॥२॥
तदीयपट्टे नूपनाननीयो मन्त्यादिवृद्यो मुनिवदनीय ।
ततो हि वातो वरवर्मधर्तो स्वक्रमदिवन्द्रो बहुविद्यकर्ता ॥३॥
पचाचाररतो नित्य स्रितद्गुणधारक ।
लक्ष्मीचन्द्र गुक्स्वामी मह्मरक्ष्मिरोमिकः ॥४॥
दुवारदुविद्यविद्यानो सम्बद्धाको क्ष्मीह्मकृत्यः ॥
तवन्त्रमे स्रित्वरप्रयानो सम्बद्धाको क्ष्मीह्यक्ताः ॥५॥
स्वत्वये स्रित्वरप्रयानो सम्बद्धाको क्ष्मिक्कान्यः ॥

हुए । उनके बशमें पद्मनन्दी हुए । उमके पट्ट पर दिविजेन्द्रकीर्ति विद्यानन्दि हुए, उनके पट्ट पर राज मान्य मिल्लभूषण हुए । फिर क्रमसे लक्ष्मीचन्द, वीरचन्द और ज्ञानभूषण हुए। इन्ही ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे सुमितिकर्तिने प्राकृत पच-सग्रहकी वृत्ति बनाई और ज्ञानभूषणने उसका सशोधन किया।

कमप्रकृतिकी टीका ज्ञानभूषण और सुमितकीर्ति दोनोंने बनाई है। उसमें भी मल्लिभूषणके पूबज विद्यानिन्द से उक्त गृरु परम्परा दी है।

अत सुमितिकीर्तिके गुरु ज्ञानभूषण ही उक्त भाष्यके रचियता प्रतित होते हैं। िकन्तु श्रीनाथूरामजी प्रेमीने लिखा है िक कारजा में जो मिद्धान्तसार भाष्य-की प्रति है उससे मालूम होता है िक उसके कर्ता ज्ञानभूषण नही है, सुमितिकीर्ति है। और उसका सशोधन सुमितिकीर्तिके गुरु ज्ञानभूषणने िकया है। ऐसा होना सभव है क्योंकि कमप्रकृतिकी टीका भी ज्ञानभूषणने सुमितिकीर्तिके साथ बनाई थी और प्रा० पत्रसग्रहकी वित्तका उन्होंने सशोधन किया था। अत सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना सुमितिकीर्तिके और सशोधन ज्ञानभूषणने िकया हो तो कोई विशेष बात नहीं है। िकन्तु ऐमी स्थितिमें सिद्धान्तसार भाष्यमे सुमितिकीर्तिका नाम कही दिष्टिगोचर न होना कुछ शका पदा करता है क्योंकि शेष दोनो टीकाओमे ज्ञानभूषणके साथ सुमितिकीर्तिका भी नाम है। अस्तु,

# ज्ञानभूषणकी दो गुरु परम्पराएँ

प्रा० पवसप्रहकी प्रशस्तिमें, ज्ञानभूषणकी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है— पद्मनिन्द, दिविजेन्द्र (देवेन्द्र) कीर्ति, विद्यानिन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीर-चन्द्र, ज्ञानभूषण । और ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी प्रभाचन्द्र थे । कमप्रकृति

टीका सिद्धान्तसारस्य सता सदज्ञानसिद्धये। ज्ञामभूष इमा चक्रे मूलसम्रविदावर ॥ सिद्धान्तसार भाष्य च शोषित ज्ञान भूषण । रचित हि सुमत्यादि ॥—चै० सा० इ०, पृ० ३७९।

१ 'विद्यानन्दि-सुमल्ल्यादिभूष लक्ष्मीन्दु-सद्गुरून । वीरेन्दु, ज्ञानभूषहि बन्दे सुमतिकीर्तियुक ॥२॥ —कपप्र० टी० ।

२ 'इति श्रीसिद्धान्तसारभाष्य श्रीरत्नत्रयज्ञापनाथ सुमतीन्दुना लिखितम् । स्रिवर श्रीरमरकीर्तिसमुपदेशात श्रीमूलसघवलात्कारगणाग्रणी श्रीमद्भ- ट्टारक श्रीलक्ष्मीचन्द्रस्तत्पट्टपयोधिचचल्द्रसट्टारक श्रीबीरचन्द्रस्तत्पट्टालकार भट्टारक श्रीज्ञामभूषण श्री सिद्धान्तसार भाष्य बल्लभजनवल्लभ मुमुझ् श्री सुमितिकीर्ति विरचित शोधितवान् ।

टीकाके प्रारम्भमें भी यही गुरुपरम्परा दी है। उसमें पद्मनन्दि और देवेन्द्रकीर्ति-का नाम नहीं है।

किन्तु मट्टारक सकलभूषणने अपनी उपदेश रत्नमालाकी प्रशस्तिमें, बहुत कामराजने जयपुराणकी प्रशस्तिमें और भट्टारक शुभचन्द्रने अपनी प्रशस्तिमें औ गृहपरम्परा दी है वह है—पचनित्व, सकलकीति, भृवनकीति और ज्ञानमूषण । ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी ये विजयकीति, उनके शुभचन्द्र और शुभचन्द्रके सुमितिकीति ।

श्रीयुत नाथूराजी प्रेमीने इन दोनो परम्पराओके ज्ञानभूषणको एक ही व्यक्ति माना है। किन्तु गुरुपरम्परा तथा कालकमको देखते हुए ये दोनो ज्ञानभूषण दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

प्रथम गुरुपरम्पराके अनुसार ज्ञानभूषणके गुरु लक्ष्मीचन्द और वीरचन्द्र भें इसीसे सिद्धान्तसार भाष्यके मगलाचरणमें भी लक्ष्मीवीरेन्दुसेवित'के द्वारा उनका स्मरण ज्ञानभूषणने किया है। किन्तु दूसरी परम्पराके अनुसार ज्ञानभूषण के पूब गुरु भुवनकीर्ति थे।

तथा प्रथम गुरु परम्पराको अनुसार पद्मनन्दी और ज्ञानभूषणको मध्यमें पाँच ब्यक्ति ह किन्तु दूसरी परम्पराको अनुसार केवल दो ही ब्यक्ति है। अत ये दोनो ज्ञानभूषण एक ब्यक्ति नही हो सकते। उन दोनोको एक ब्यक्ति मान लेनेसे समय सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होती है। जिसका खुलासा इस प्रकार है—

#### समय विचार

ज्ञानभूषणकृत तत्त्वज्ञानतरिगणीमे उसका रचनाकाल वि०स० १५६० दिया है। प्रेमी जीने लिखा है कि—'जैन घातु प्रतिमा लेखसग्रहमें प्रकाशित बीसनगर (गुजरात) के शान्तिनाथके व्वेताम्बर मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखसे और पैथापुरके व्वेताम्बर मन्दिरकी दि० प्रतिमाके लेखसे मालूम होता है कि वि स १५५७ और १५६१में ज्ञानभूषण भट्टारक पद पर नही थे, किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे और वे १५५७के पहले इस पदको छोड चुके थे। इसल्पिये तत्त्वज्ञान तरिगणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब भट्टारक पदपर विजयकीर्ति थे।'

पूर्वोक्त जैनघातु प्रतिमा लेखसंग्रह नामक ग्रन्थमें विक्रम सबत् १५३४, १५३५ और १५३६के तीन प्रतिमा लेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि उक्त सक्तोंमें ज्ञानभूषण महारक पद पर वे। महारक पद छोडनेके बाद भी वह बहुत समय तक जीवित रहें।

स्वतः प्रतिया केखीते यह स्पष्ट है कि ज्ञानमूषण १५३४में भट्टारक पद पर ये। किन्तु वे कब उस पद पर वैठे यह जात नही है। सकलकीति सट्टारक विषयमें य॰ परमानन्य जीने लिखा है कि वे स १४४४में गद्दी घर आसीन हुए ये और सबत् १४९९ में पूप मासमें उनकी मृत्यु महसाना (गुजरात) में हुई भी। इनके शिष्य तथा कनिष्ठ आता व जिनदास्ने कई ग्रम रचे हैं। १५२० स॰ में इन्होंने गुजराती माषामें हरियंश राशकी रचना की है। इनके अधोंकी प्रशस्तिमें सकलकीति और उनके शिष्य मुवनकीतिका नाम है ज्ञानभूषण का नही है। अत आनभूषण १५२० के पर्चात और १५३४ से पहले गद्दी पर बैठे थे।

श्रीयुत प्रेमीजीने जिस जैनवातु प्रतिमा लेख सग्रहका उल्लेख किया है उसमें नित्सव बलात्कारमण सरस्वती गच्छके उक्त आचार्योके अनेक प्रतिमा लेख सगहीत है जिनसे उनके समय पर अच्छा प्रकाश पहता है। उन प्रतिमालेखोंके अनुसार जिस सम्बतमे जो आचाय मट्टारक पर पर प्रतिष्ठित थे उनकी तालिका इस प्रकार है—

```
लेख न० ५३५-स० १४८८ भ० पदानन्दिदेव
        ६--स० १४९२ भ० सकलकीति
   न० ६७३--स० १५०९ भ० भवनकीति
      ७४८--स० १५१३
              १५१५
      ७५१--स०
       ६६-स० १५१६
 11
       ४४-स० १५२३
              १५२६ भ० ज्ञानभूषण
       ४३--स०
      ८६७-स० १५३४
      ६७४-स० १५३५
      ५०९-स० ५३०
      ५०३ - स० १५५७ विजयकीति
      ४९७-स० १५५९
      ६९३-स० १५६१
      ६७७-स० १६११ शुभचन्द्र
       ६८-स० १६३२ सुमतिकीर्तिके शिष्य गुणकीर्ति
     १३९० - स० १६५१ गुणकीर्तिके शिष्य वादिमचण
     १४५१—स० १६६० म० वादिमुख्य
```

अत उक्त प्रतिमा छेक्सेंसे यह स्पष्ट है कि अरु जानभूषण सब १५२६ से

१५३६ तक तो खबरव ही अहुएक पर पर विश्वकान में । और में सं० १५२३ के प्रथात और १५२६ से पहले किसी समय अहुएक पर पर प्रतिक्ति किये गरे में। तथा स० १५५७ में उनके शिष्म निषयकीर्ति क्या पर पर से। सूरतके प्रियरकी एक जिमकिस्स पर स० १५४४ का लेख हैं। केखसे प्रकट है कि वह मृति भुवनकीर्तिके शिष्म आनम्भूषणके उपवेशसे प्रतिष्ठितकी गर्व में। अत स० १५४४ तक ज्ञानभूषण महारक पर पर में।

उधर सुमलिकीतिने अपनी पनसग्रह वृश्तिके अन्तर्मे उसका रचना काल संक १६२० दिया है। यह वृत्ति ग्रंथ ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे रची गई थी। और उन्होंने उसका सशोधन भी किया था। अत यह स्पष्ट है कि वि० स० १६२० में अप्रम भूषण जीवित थे। उधर ज्ञानभूषण वि० स० १५२६में मट्टारक पर पर प्रतिष्ठित थे और वि० स० १५२३ के पश्चात् वे ग्रही पर बैठे थे। यह ग्रही मान खिया जाये कि वे स० १५२५ मे ग्रही पर बैठे थे और उस समग्र उनकी उज्ज १५ वर्ष भी मानी जाये तो पञ्चसग्रहवृत्तिकी रचनाके समय उनकी उज्ज १५० वर्ष उहरती है। एक तो इतनी छोटी अवस्थामें भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित होना और फिर इतनी अन्वी उन्नका होना चित्तको लगता नहीं।

फिर यदि ज्ञानभूषणकी दूसरी गुरु परम्परा सामने न होती तो उक्त दोनों बातोको भी अगीकार किया जा सकता था। किन्तु दूसरी परम्परा न केवल अन्ध प्रशस्तियोगें किन्तु मूर्तिलेखोगें भी अकित मिलती है। बुद्धिसागर सूरिके जैनसासु प्रतिमालेख सग्रहमें ही दोनों परम्पराओं के मूर्तिलेख मिलते है खो इस प्रकार है।

त्र० ६७४-स० १५३५ वर्षे पोष व० १३ श्रीमूलसमे सरस्वतीगच्छे भ० श्री सकलकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री भुवनकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण गुरूप-देशातु ।

त्र० ७५७—'स० १६३० वर्षे चैत विद ५ की मूलसबे की सरस्वती यन्छे श्री बहात्कार गणे श्री कुन्दकुन्दानार्यान्वये भ० की वीरचन्द म० की आनमूषण भ० की प्रभाचन्द्रीपदेशेत । इस तरह पहले वाळे ज्ञानमूषणके गुरुका नाम भुवन-कीर्ति या और दूसरे ज्ञानभूषणके गुरुका नाम वीरचन्द था।

बी कामता प्रसादजीके हारा सम्मादित प्राचीन जैनलेख सबह (१ भाग) में बलीगजंके जैनसन्दिरकी एक मूर्तिके तलमें भी दूसरे ज्ञानसूवणसे सम्बद्ध एकलेख बकित है। किन्तु उसमें सम्बद् नहीं है। यह मूर्ति कीरचन्द्रके शिष्य ज्ञानसूवणके उपदेशके प्रतिष्ठित हुई की। शिकालेख इस प्रकार है—

पंक १५४४ वर्षे वैद्यास सुदी ३ सीचे सीन्यूक्तमें ३० की पुरातकीतिस्त-शाहे अठ बोत्सामधूर्यमं गृंक्पेंदेशीत् । — दास्य माणिव पुर ४५ ३

२६---'श्रीमूलसधे भ० लक्ष्मीचन्द्र तत्पट्टे भ० वीरचन्द्र तत्पट्टे भ० ज्ञान-भूषणोपदेशात ।'

यही ज्ञानभूषण सिद्धान्तसार भाष्यके रचयिता है।

उन्त दानो गुरुपरम्पराये पद्मनन्दीसे प्रारम्भ होती है। जिससे प्रकट होता है कि पद्मनन्दिक दो किन्य थे सकलकीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति। प० परमानन्दजी ने लिखा है कि पद्मनन्दीक किन्योमें मतभेद हो जानेक कारण गुजरातकी गहीकी दो परम्परायें चालू हो गइ थी। एक भट्टारक सकलकीर्तिकों और दूसरी देवेन्द्रकीर्ति की। सकलकीर्तिसे ईडरकी गद्दीको परम्परा बली और देवेन्द्रकीर्तिसे सूरतकी गद्दीकी परम्परा बली।

देवेन्द्रकीर्तिके उत्तराधिकारी भट्टा० विद्यानिन्दि थे। इनके मूर्ति लेख वि० स० १४९९ से वि० स० १५२३ तकके पाये जाते ह । विद्यानिन्दके उत्तरा-धिकारी मल्लिभूषण थे। सूरत आदिके मूर्तिलेखोसे जाना जाता है कि मल्लि भूषण वि० स० १५४४ में भट्टारक पद पर आसीन थे।

सूरत जैनमन्दिरके दो प्रतिमालेखो पर वि० स० १५४४ वैसाख सुदी तीज अकित है। किन्तु एक शिलालेखमे भुवनकीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषणका नाम है और दूसरेमें अट्टारक विद्यानन्दिके भिष्य अट्टारक मल्लीभूषणका नाम ह। अर्थात जिस समय ईडरकी गद्दीके अट्टारक पद पर ज्ञानभूषण थे तब सुरतकी गद्दी पर भ० मिल्लभूषण विराजमान थे। मिल्लभूषणके पश्चात लक्ष्मीचन्द और लक्ष्मी-चन्दके पश्चात वीरचन्द और तब ज्ञानभूषण सूरतकी गद्दी पर बैठे। मिल्लभूषणके समकालीन ज्ञानभूषण बीस पच्चीस वष तक ईडरकी मट्टारकी करनेके बाद मिल्लभूषणके दो उत्तराधिकारियोक पश्चात पुन सूरतके भट्टारक पद पर प्रति-ष्टित हुए हो ऐसा तो सभव प्रतीत नही होता। अत ईडरके भट्टारक ज्ञानभूषण सूरतके भट्टारक ज्ञानभूषण ही सिद्धान्तसार भाष्य और कमप्रकृति टीकाके कर्ता है।

वे कब सूरतकी गद्दी पर बठे यह ज्ञात नही हो सका। अन्य मूर्तिलेखोंके प्रकाशमे आने पर ही उस पर प्रकाश पडनेकी पूण आज्ञा है। किन्सु इतना

१ जै० प्र० स०, भा० १, प० १९।

२ 'स०१५४४ वर्षे वैसाल सुदी ३ सोमे श्रीमूलसघे भ० श्री मुवनकीर्ति-स्तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानमूषणगुरू पदेशात'।—वान० माणि० पृ० ४५।

३ स० १५४४ वर्षे वैसास सुदी २ सोमे । श्रीमूलसचे । सरस्वतीगच्छे बला-त्कार गणे । महारक श्री विखानन्दी देवा तत्पट्टे भट्टारक श्री मल्लीमूषण ।

# उत्तरकालीन कर्म-साहित्य ४५९

निविचत है कि कि वह वि० स० १६२० में वतमान वें और उस समय सूरतकीं गद्दी पर उनके शिष्य प्रभावन्द विराजमात थें। यह बात प्रा० पञ्चसप्रहकी प्रशस्तिसे प्रकट होती है। अत उनका समय विक्रमकी सोलहकी शताब्दीका अन्तिम चरण और १७वी शताब्दीका प्रथम चरण समझता चाहिये।

इन ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी क्रमसे प्रमाचन्द्र, वादीचन्द्र और महीचन्द्र थे। और शुभवन्द्र ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे। शुभचन्द्रने वि० स० १६१३ में कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी टीका पूर्ण की थी। उसकी प्रशस्ति में उन्होंने लिखा है कि सुमतिकीर्तिकी प्राथनापर उन्होंने यह वृत्ति रची है। उसी प्रशस्तिमें शुभचन्द्रने लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रको अपना गुढ बतलाया है। ये लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र वे ही हैं जो स्रतको गद्दीके भट्टारक तथा ज्ञानभूषणके गुढ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सुमतिकीर्ति सकलभूषणके साथ शुभचन्द्रसे पढ़ते थे। शायद इसीसे सकलभूषण ने सुमतिकीर्ति के अपना गुढ़भाई कहा है। शुभचन्द्रके वाद ईडरकी गद्दीपर सुमतिकीर्ति बैठे थे। इस दृष्टिसे भी वह शुभचन्द्रके शिष्य सकल-भूषणके गुढ़भाई होते है।

शुभवन्द्र वि० स० १६११ में भट्टारक परासीन थे यह बात एक अप्रतिमा-लेखसे प्रकट होती है। तथा वि० स० १६२६ में सुमितकीर्ति मट्टारक पदपर विराजमान थे। सकलभूषणकी उपदेश रत्नमालाकी रचनाके समय वि० स० १६२७ में सुमितिकीर्ति गण्छाधीश थे। अत पचसग्रहवृत्तिकी रचनाके पश्चात ही बह भट्टारक परपर विराजमान द्रुए थे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उसकी प्रशस्ति में इस बातका सकते तक नहीं है।

१ 'तथा साधु सुभत्यादिकीर्तिना कृतप्राथना । सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥९॥'

भट्टारक पदाधीशा मूलसधे विदावरा । रमाविरेन्दु-चिद्रूप-गुरवो हि गणे-शिन ॥१०॥'—जै०ब० प्रवस्त भाव १, पूर्व ४२-४३।

२ 'पट्टे तस्य प्रीणित प्राणिका कान्तो दात शीलशाली सुषीमान् । जीयात्सूरि श्री सुमत्यादिकीर्तिर्गच्छाचीश कन्नकान्ति कलाबान् ॥२३१॥—जै०स० प्र०स० मा० १, पृ० २० ।

३ 'स० १६११ वर्षे भाष व ७ श्री मूलसघे निवसचे सरस्वतीगच्छे वलात्कार गणे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये म० विजयकीतिस्तत्पट्टे म० श्री गुभवन्त्र ।' —श्रै०प्र० ले०स०, ले० न० ६७७ ।

४ 'स० १६२६ वर्षे फाल्युण सुदी ३ शुक्के भी मूलसंगे ४० श्री सुमतिकीर्ति उपदेशात् ईडरवास्तव्य'—प्राठ जैवलेव संव, पृष्ठ २८।

सुमतिकोतिको उत्तराधिकारी गुणकीति थे। एक प्रतिमालेखसे प्रकट होता है कि बिठ सठ १६३२ में गुणकीति पट्टपर से।

सक्छमूबनने सुमतिकीरिकी बडी प्रश्नसा की है। लिखा है वह वडे शील-यान, बुढिमान्, जितेन्द्रिय और सयमी थे। उनसे सब प्रसन्न रहते थे। आदि। त्रिभंगी टीका

पीछे त्रिभगीसार नामसे सगृहीत जिन छै त्रिभगियोका निर्देश किया है, उनमेंसे आश्रवित्रभगी तथा बन्ध उदय और सत्त्व त्रिभगीकी टीकाकी कई प्रतियाँ घमपुरा दिल्लीके नये मन्दिरक शास्त्र भण्डारमें वर्तमान है। यह टीका एक ही ग्रन्थके रूपमें है और उसके अन्तमे लिखा है 'इति त्रिभगीसार टीका समाप्ता।'

प्रारम्भको आस्रव त्रिभगोके रचयिता श्रुतमृति है। किन्तु टीकाकारने उसे भी नेमिचन्द्र सिद्धान्तीकी कृति समझकर बन्धोदयसत्त्वत्रिभगोके साथ एक प्रन्थके रूपमे सम्मिलित कर लिया जान पडता है, क्योंकि आस्रवित्रभगी टीकाके अन्तमे लिखा है—'इति मूलनेमिचन्द्रसिद्धान्तीकर्ता आस्रवित्रभगी समाप्ता।'

किन्तु प्रथम नाथाके 'बोच्छे ह' पद का अथ करते हुए लिखा है— 'श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तिणा कथित अह सप्तपचाशदाश्रदा कथयाम (मि)।'

वर्षात श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके द्वारा कथित सतावन आस्त्रवीको मैं कहता हूँ। श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने कमकाण्डमे सलावन प्रत्ययोका कथन किया है और उसीके आधारसे श्रुतमुनिने आस्त्रविभगीकी रचना की है। और इसिल्ये आलवित्रभगीके मूलकर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती है। किन्तु आगे कर्ताका निरूपण करते हुए लिखा है—'उत्तरोत्तरकर्ता गृरु पूत्र क्रमागत सकलसिद्धान्तचक्रवर्ती अखडित रत्नत्रयाभरणभूषित मूलोत्तराद (?) सकल गुण सम्पूण श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तिना भट्टारकेणसन्नमञ्यसदोहस्योप-काराध श्रीमिज्जिनागमात्युद्धारकरणार्थ च ग्रन्थरचनानिमित्ता।'

टीकाकारकी भाषा बहुत स्विलत है इससे उनका ठीक आदाय समझनेमें कठिनाई होती है। आस्रवित्रभगीके कर्ता श्रुतमुनिने अन्तिम गाधामें अपना नाम दिया है और उसका अथ करते हुए टीकाकारने 'सुदमुणिणा-श्रुतमुनिना' ऐसा लिखा है तथापि उन्होंने अन्यत्र कहीं श्रुतमुनिको उसको रचियता नहीं लिखा।

टीकाके आरम्भ में एक श्लोक इस प्रकार है— या पूर्व श्रुत्तटीका कर्णाटकाच्या विहिता । लाटीया भावया सा विरच्यते सोकडेबेन ॥४॥ मर्थीत् पहले जो जुतम्मिने कर्णाट मानामें टीका लिखी बी, उसे सीमदेव काटीय मानामें एकता है।

श्रुतमुनिने स्वर्शवत आस्ववित्रमी पर कन्नड भाषामें टीका भी बनाई थी। मूडविद्री के जैन मठमें इसकी प्रति वर्तमान है और उसकी प्रत्य मंग्य नं० २०४ हैं। उसी टीकाको सोमदेवने लाटी भाषामें रचा है। किन्तु सस्कृत भाषाके लिये लाटीया भाषा शब्दका व्यवहार विचित्र ही है। लाटीया भाषाका मसस्नव स्वाट देशकी भाषा होता है। लाट गुजरातका प्राचीन नाम है। उसकी भाषाको लाटी भाषा कहना चाहिये। वस्तु,

भागे एक क्लोक इस प्रकार है—
प्रणिपत्य नेमिचन्द्र वृषभाद्यान् वीर पश्चिमान जिनान्।
सर्वान वक्ष्ये सुभाषयाऽह विशदां टीकां त्रिभग्याया।।६।।

इसमें सुभाषाके द्वारा त्रिभगीकी टीका रचनेकी प्रतिशा की गई है। सुभाषासे तो सस्कृत माषाका ग्रहण हो सकता है किन्तु छाटीया भाषासे सस्कृतका ग्रहण नहीं हो सकता। शायद टीकाकारने जिस भच्ट सस्कृत माषामें अपनी टीका रची है उसे छाटी भाषा कहा हो। किन्तु उसके छिए भी यह प्रयोग विचित्र ही है।

देहलीके सेठके कूचेके जैन मन्दिरमें उक्त टीकाकी एक माषा टीका भी है। उसे देखकर हमें लगा कि टीकाकारने उस भाषा टीकाके लिये तो लाटीया भाषा शब्दका प्रयोग नही किया। क्योंकि उस टीकामें किसी अन्य टीकाकारका नाम नहीं है और सस्कृत टीकाके अन्तमें जो प्रशस्ति है वह प्रशस्ति क्योंकी त्यों है उसकी माषा टीका नहीं की गई है। यदि कोई अन्य टीकाकार होता ती वह प्रशस्तिकी भी भाषा करता। खेद है कि उस प्रतिका प्रथमपत्र नहीं है यदि होता तो शायद इस विषय पर उससे विशेष प्रकाश पडता।

#### रचयिता और समय

इस त्रिमगी टीकाके रचियाका नाम सीमदेव हैं। इन्च टीकाके आदिमें उन्होंने क्लोकमें, जो पीछे उद्भुत किया गया है, अपना नाम दिया है। उससे पहले क्लोक<sup>र</sup> ३ में उन्होंने गुणमद्र सूरिको नमस्कार किया है। किन्नु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि गुणमद्र सूरि उनके मुक्ष ।

१ मानंड० ता० या स्०, प्० १० १

२ 'कर्म दुमीन्युरुनदिक्करीन्त्रं विद्धान्तपाकीनिविवृद्धपार । मद्विधदावार्यपूर्णै. प्रयुक्त नमान्यह् वीयुन्त्रमञ्जूरीर ॥३॥'

ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमे उन्होंने अपने वश वगैरहका कथन किया है।
पिताका नाम आभदेव या और माताका नाम बैजेणी था। वह बसेरवाल वशके थे। उन्होंने मूल सघके श्री पूज्यपादके प्रसादसे आत्मशक्तिके अनुसार जिनोक्त शास्त्रोका ज्ञान प्राप्त किया था। यह ग्रहस्थ थे और जिन विम्व प्रतिष्ठाचार्य थे। इनका संस्कृत भाषा विषयक ज्ञान परिपक्य नहीं था इसीसे उन्होंने अपनी टीका-में आगम विरोधीके साथ ही साथ शब्द शास्त्रसे विरुद्ध कथनको भी शोषनेकी प्राथना मनीषियोसे की है।

प्रशस्तिका अन्तिम क्लोक आशाधरजी की शैलीके अनुकरणको लिये हुए है और उसमे उन्होकी तरह 'शिवाशाधर' पदका प्रयोग भी किया गया है। आशाधर जी भी बघेरबालवशी थे। शायद इसी जाति स्मेहवश उनके नामका इस प्रकार प्रयोग किया गया है।

सोमदेवने अपने स्थान और समयका कोई निर्देश नही किया । फिर भी यह निश्चित है कि वह विक्रमकी चौदहवी शताब्दीके पश्चात हुए है क्योंकि जिस श्रुतमुनिकी आसव त्रिभगी पर उन्होंने टीका रची है उन्होंने अपना परमागम-सार वि० स० १३९८में समाप्त किया था। अब विचारणीय यही है कि चौदहवी शताब्दीके पश्चान वह कब हुए है ?

यथामरेन्द्रस्य पुलोमजा प्रिया नारायणस्याब्धिसुता वभूव । तथाभदेवस्य वैजेणिनाम्नी प्रिया सुधर्मा, सुगुणा सुशीला ।।२॥ तयो सुत सदगुणवान् सुवत्त सीमोऽमिध कौमुदवृद्धिकारी । व्यावेरवालबुनिधे सुरत्न जीयाच्विर सवजनीनवृत्ति ॥३॥ श्रीमिञ्जनोक्तानि समजसानि शास्त्राणि लेभे स यथात्मशक्त्या । श्रीमूलसथाब्धिविवधनेन्दो श्रीपूज्यपादप्रभुसत्प्रसादात ॥४॥

×

शब्दशास्त्रविरोधयत यदागमविरोधि च।
न्यूनाधिक च यत्प्रोक्त शोधित तन्मनीिषिभ ।
श्रीसद्माधियुगे जिनस्य नितरा छीन शिवाशाधर ।
सोम सदगुणभाजन सविनय सत्यात्रदाने रत ।
सदरत्नत्रययुक् सदम बुधमनाल्हादी चिर भूसले ।
नद्याधेन विवेकिना विरचिता टीका सुबोधामिथा ॥७॥

श्रमितगुणगण साघ्वाभदेवाब्धिसोम विजयनिवररत्न काममुद्योतकारी ।
 गतकलिलकक मवदोष स्ववृत्त स जयित जिनविम्ब स्थापनाचायचार्या (वण ) ॥१॥

त्रिवर्णाचारके कर्ती बट्टारक सीमसेनने भी गुणमबसूरिका स्मर्ण किया है और उन्होंने अपना विवर्णाचार स॰ १६६७में तथा रामपुराण स० १६५६ में रचा है। इस परसे प० परमानन्दजीने सोमसेन और सीमदेवके ऐक्यकी सम्भावना पर त्रिभगीसार टीकाका समय विक्रमकी सतरहंबी शताब्दीका उत्तराध माना है।

किन्तु प्रथम तो दोनोके नामोंमें भेद हैं। दूसरे, जब सोमसेन मट्टारक हैं तब सोमदेव गृहस्थ प्रतिष्ठाचार्य हैं। तीसरे, नया मन्दिर देहलीके भण्डारकी त्रिभगी-टीकाकी प्रतिमें उसका लेखनकाल विक्रम सम्बत १६१५ लिखा है। असं सोमसेन और सोमदेव एक व्यक्ति नहीं हो सकते। सोमदेव सोमसेनसे पहले हुए हैं।

अत उक्त उल्लेखेंके आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि सोमदेव विक्रम सम्बतकी १५वी और १६वी शताब्दीमें किसी समय हुए है। गोम्मटसारकी टीकाएँ

कमकाण्डके अन्तमें एक गाया इस प्रकार आती है— गोम्मटसुत्तिल्ल्हणे गोम्मटरायेण जा कया देसी। सो राओ जिरकाल णामेण य बीर मत्तडी।।९७२॥

इस गाथाकी जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका तथा तदनुसारिणी सम्यग्जानचित्रका भाषाटीका इस प्रकार है।

जी॰ प्र॰—गोम्मटसार सूत्रलेखने गोम्मटराजेन या देशी भाषा कृता स राजा नाम्ना वीरमार्तण्डश्चिरकाल जयत् ।।

स च०--गोम्मटसार ग्रन्थके सूत्र लिखने विषै गोम्मट राजाकरि जो देशी भाषा करी सो राजा नामकरि वीर मार्तच्ड चिरकालपर्यन्त जीतिवत प्रवृत्तौ ।

इस परसे यह घारणा बनी कि चामुण्डरायने गोम्मटसारकी रचनाके समय उसपर देशी भाषामें अर्थात कनडीमें कोई वृत्ति रची थी और चामुण्डरायके नाम पर उसका नाम वीर मातण्डी था।

जीवतत्त्व प्रवीपिकाके आरम्भिक मगलपद्यमें उसके रचयिताने कहा है कि मैं कर्णाट वृश्तिके आधारसे गोम्मटसारकी टीका करता हूँ। इस परसे उक्त घारणा को बल मिला और कतिपय विद्वान<sup>2</sup> लेसकोंने यहां तक लिसा कि जीव० प्रदी-

१ 'नेमिचन्द्र जिन नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानभूषण । वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाट-वृत्ति ॥१॥'

२ कर्मकाण्ड भूमिका पू० ५ (रा० शा० माला स० १९२८ ई०), जीवकाण्ड भूमिका, त्रव्यसग्रह अग्रेजी, भूमिका, पू० ४१, जीवकाण्ड अग्रेजी, भू० पू० ७, और गीम्मटसार, मराठी टीकाकी भूमि०, पू० १ आदि ।

पिकामें जिस कर्णाटक वृत्तिका उल्लेख है वह चामुण्डरायकी वह वृत्ति है जिसका उल्लेख गो॰ कमकाण्डकी बन्तिम गांशामें किया गया है।

डॉ॰ ए॰ एत॰ उपाध्येने एक लेख 'गोम्मट शब्दके वर्ष विचार पर सामग्री' शीर्षकसे इ॰ हि० क्वा॰, जि॰ १६मे प्रकाशित कराया था। उसका अनुवाद जै॰ सि० भास्करके भा८, कि० २ म प्रकाशित हुआ था । उसमें कर्मकाण्डकी उनत अन्तिम गाथाके सम्बन्धमें अपने नोटमें डॉ॰ उपाध्येने लिखा है--'इस गायाकी रचना असन्तोषजनक है जीवतत्त्व प्रदीपिकाके बनुसार यह 'वीरमसहो' पढा जाता है। क्योंकि वहाँ इसे राजों का विशेषण कहा है। जीवसत्त्व प्रदीपिकां में 'जाकया देसी' का 'या देशी भाषा कृता' कर लिया गया है। प० टोडरमल्ल इत्यादि वामण्डरायकी टीकाका इसे एक उल्लेख समझते हैं। नरसिंहाचायके अनु-सार चामुण्डरायने ऐसी कोई रचना नहीं की । इसका अथ केवल इतना होता है कि इस ग्रन्थकी कोई हस्तलिपि अभी तक प्रकाशमें नही आई है (?)। जीव० प्रदी०का प्रथम श्लोक स्पष्ट रूपमें कहता है कि इसका आधार एक कन्नड टीका पर है। हमारे पास इस कथनके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि यह चामुण्डरायकी कृति है। हमें मालूम है कि कन्नडमें गोम्मटसारकी टीका है जिसका नाम जीव-तत्त्व प्रदीपिका है जिसे केशववर्णीने सन् १३५९ में रचा था। वे अभय सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य ये और धमभुषणके आदेशानुसार यह टीका की थी। बीर मातण्डी, जसा कि गाथामे मिलता है देशीका विशेषण है और यह वृक्तिका नाम है। चामुण्डरायकी उपाधि भी वीरमातण्ड थी, जो उन्होंने तीलम्बाके भुक्सें अपनी वीरता प्रदर्शित करके प्राप्त की थी। और यह बसगत प्रतीत नहीं होता कि उन्ह ने इसका नाम अपनी एक उपाधिके नाम पर रक्खा हो। यदि हमारे देशी शब्दका अथ सत्य है तो इसका अथ है कि कन्नड जो कि एक इविड भाषा है एक प्राकृतभाषाके लेखकके द्वारा देशी नामसे सम्बोधित की मई है।

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि डाँ० उपाध्ये भी इस बातसे सहमत हैं कि उक्त गाथाका वीरमातण्डी देशीका विशेषण है और वृत्तिका नाम है। अत उक्त गाथाका जो अथ समझा गया वह एकदम गलत तो नही समझा गया। किन्तु चामुण्ड-रायकी इस प्रकारकी किसी कृतिका कोई उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता।

गोमट्टसार पर अब तक द। सस्कृत टीकाएँ प्रकाशमें बाई हैं, उनमेंसे एकका नाम मन्द प्रवोधिका है और दूसरीका जीव सत्त्व प्रदीपिका । वे दोनों टीकाएँ गान्धी हरिमाई देवकरण जन ग्रन्थमाला कलकत्तासे प्रकाशित गोसट्टसारके शास्त्राकार सस्करणमें प० टोडरमलजीकी हिन्दी टीका सम्पन्तान चिन्द्रकाके साथ

१ जै० सि० भा०८, कि० २, प० ९०।

प्रकाशित हो युकी हैं। इनमें मन्य प्रवेशिका जीवकाम्हकी माथा वै८३ तक ही मुदित हैं। इस टीकाके कर्ता समयक्त हैं। समयक्त में अपनी टीका पूरे जोमहासार पर रची भी। या उसे उन्होंने अपूर्ण ही कोड़ विया था, यह अभी तक समितित है।

जीवतत्त्वप्रवीयिका टीकाको जनकोकनसे यह रमस्ट हो जाता है कि उसके रचयिताने मन्द प्रवोधिका टीकाका पूरा जनुसरण किया है। उसके बहुतसे विकरण मन्दप्रवोधिकाके अनुसार हैं। मन्द प्रवोधिकाके अधिकांश परिकाणिक जिबरणोंको जी । प्रदीपिकार्ने पूरी तरहसे अपना किया गया हैं। जी । प्रदीपिकाके प्रत्येक अध्यायके आरम्भर्में जो सस्कृत पद्य दिये गये हैं वे भी मन्द प्रवोधिकार्में पाये जाने वाले पद्योंकी अनुकृति हैं। जी । प्रदीण में अध्ययक्त्रका नामोल्लेख भी किया गया है।

जी०का०गा० ३८३ की मन्द्र प्रबोधिका टीकामें गायाका व्याख्यान न करके केवल इतना लिखा है कि श्रीमदभयचन्द्र सिद्धान्त वक्रवर्ती इत व्याख्यान यहाँ समाप्त हो जाता है। अत यह कर्णाटवृत्तिके अनुसार कहता है। यदि यह वाक्य जी० प्रदीपिकामें होता तो उससे यह स्पष्ट या कि वह बात जी० प्रदीपिकाके कर्ताने कही है। किन्तु टोडरमलजीको टीका जी० प्रदीपिकाका ही अनुवाद है। और उसमें उक्त वाक्यका अनुवाद नहीं है। अत औ० प्रदी० के कर्ताका तो यह वचन हो नहीं सकता और मन्दप्रवोधिकाका कर्ता ऐसी जात लिख नहीं सकता। अत उक्त कथन किसका है यह स्पष्ट नहीं होता। और उसके बाधार पर यह निष्कण नहीं निकाला जा सकता कि जी०प्रदी० के कर्ताको भी यहीं तक टीका प्राप्त हुई थी।

इसके सिवाय कर्मकाण्डके कलकत्ता सस्करणमें वी हुई सपादकीय टिल्पणोंसे पह प्रकट होता है कि सभवत्या उनके सामने कर्मकाण्ड पर अभयजन्त्र रचित मन्द प्रवीविका टीका बतमान बी क्योंकि उन्होंने अपने टिल्पणोंमें यह बतलाया है कि जी॰ प्र॰ के मन्द प्र॰ में इतना पाठ अधिक है और उस पाठको उन्हता भी किया है। असा मन्द प्रवोधिका टीकाकी प्रतियोंको सीच किये विना यह कहना सक्य नहीं है हि अभयचन्त्रने अपनी मन्द प्रवोधिका टीका बीमट्सार जीवकाण्डके अमुक सांव तक बनाई बी।

१ 'इति शीमदभयवन्त्रसार्वस्त्रान्तवक्रवस्त्राम ।

बीक्सावटीक, साव १३ (

च प्र- श्रीमवश्यवत्रविद्यान्तव्यवद्यविद्यान्तव्यवद्यावित्रव्याक्याकः विश्वान्तविति-कवीरमृत्यमुक्यमयममृत्यति ।

#### १ मन्दप्रबोधिका टीका

मन्य प्रवोधिकाका नाम साथक है। टीकाकारने यथासभव सक्षेपमें प्रत्येक गाथाका अथ दिया है और जहाँ स्पष्टीकरणके लिये विशेष कथनकी आवस्यकता प्रतीत हुई वहाँ विशेष कथन किया है। सस्कृत भी सरल है विशेष कठिन नहीं है। प्रथम मगल गाथाका ज्यास्थान करते हुए चायुण्डरायके प्रश्नको इस प्रन्थके निर्माणमें निमित्त बतलाया है। गृह शिष्य परम्परासे प्रवर्तित उपदेशको हेतु बतलाया है। गाथा सूत्रोका परिमाण ७२५ बतलाया है और अन्थका नाम जीवकाण्ड, जीवप्ररूपण अथवा जीवस्थान बतलाया है। कतिक तीन भेद किये हैं—मूलतत्रकर्ता भगवान महाबीर, उत्तर तत्रकर्ता गौतम गणधर और उतरोत्तर तत्रकर्ता नेमिचन्द्र सिद्यान्त चक्रवर्तीको कहा है।

टीकाके अवलोकनसे टीकाकारके सिद्धान्त विषयक ज्ञानकी गम्भीरता प्रकट होती है। किन्तु उनके सिद्धान्त चक्रवित्वमे सन्देह होता है। मगलके प्रकरणमें उन्होंने लिखा है कि गौतम गणधरने वेदना खण्डके आदिमें 'णमो जिणाण आदि मगल किया है। किन्तु घवला (पृ० ९, १०३) में लिखा है कि गौतम गणधरने महाकम प्रकृति प्राभतके आदिमें णमोजिणाण आदि मगल किया था और वहांसे लाकर भूत विल भट्टारकने उसे वेदना खण्डके आदिमें रखा। अभयचन्द्रजी या तो मूलसे वैसा लिख गये हैं या फिर उन्होंने घवलाका पूरा अनुगम नहीं किया प्रतीत होता। किन्तु उनका सिद्धान्त विषयक ज्ञान परिपूर्ण था। इसमें सन्देह नहीं है।

जीवतत्त्व प्रदीपिका में तो उनका अनुसरण किया ही गया है किन्तु जिस कर्णाटवित्तिके आधार पर जीवनत्त्व प्रदीपिकाको रचनेकी प्रतिक्वा टीकाकारने की ह उस कर्णाटवृत्तिकी रचना भी मन्द प्रबोधिकाके साहाय्यकी ऋणी है यह बात डा० ए० एन० उपाध्येने अपने लेखमें दोनों टीकाओंसे एक उद्धरण देकर स्पष्ट की है। वह उद्धरण जीवकाण्डकी गा० १३ की टीकाका है। कर्नाटकटीकाबाले

१ 'श्रीमद गौतम गणघरपादर्पिवेदनाखण्डस्यादौ णमोजिणाणमित्यादिना'

न्गो० म० प्र० टी०, प० १४। भारतकम्मपयिविपाहुडस्स कियादि चउवीस अणियोगावयवस्य आदीए गोदम-सामिणा परूदिवस्स भूदविलभेडारणण वैयणालकस्स आदीए मगलट्ट तस्तो आणेदूण ठिवदस्स ।—षटस पु०, ९, पृ० १०३।

३ गो० जी० प्र० टीका उसका कर्त त्व और समय - अनेकान्त, वर्ष ४, कि॰ १, प० ११३।

उद्धरणमें अभयवन्त्र सूरि सिद्धान्त वक्रवर्तीका नाम भी है जिससे किसी प्रकारका सन्देह नहीं रहता। अत गोमट्सारकी उपलब्ध इन तीनों टीकाओंमें मन्द प्रवो-विका आद्य टीका है। शेष दोनो टीकाए उसीके बाबार पर वनी हैं। इस दृष्टिं से उस टीका और उसके कर्ताका महत्व स्पष्ट है।

#### कर्ता और रचनाकाल

मन्द प्रवीधिकाके कर्ताका नाम अभयवन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती है। उनकी टीकासे उनके तथा रचनाकालके सम्बन्धमें कोई सकेत तक नहीं मिछता। किन्तु जूकि कटनंटिक बृत्तिमें उनका उल्लेख है अत यह निश्चित है कि कर्णाटकवृत्तिसे पहले मन्द प्रवीधिकाकी रचना हो चुकी थी। कर्णाटकवृत्तिके रचितता केशववर्णी अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य ये और उन्होंने अपनी वृत्ति धमभूषण मट्टा-रकके आदेशानुसार शक स० १२८१ या ईस्वी सन् १३५९ में लिखी थी। ऐसा डॉ॰ उपाध्येने अपने उक्त लेखमें लिखा है। खत निश्चय ही मन्द प्रवीधिकाकी रचना उससे पहले हुई है। किन्तु कितने समय पहले हुई है यह चिन्त्य है।

अभयजन्द्रने जीवकाण्ड गा० ५६-५७की मन्दप्रबोधिका टीकामें श्रीबालचन्द्र पण्डितदेवका निर्देश किया है। श्रवणबेलगौलाके एक शिलालेखमें जो ई० सन् १३१३ का है बालेन्द्र पण्डितका उल्लेख है। डॉ० उपाध्येने अभयचन्द्रके द्वारा निर्दिष्ट बालचन्द्रको और श्रवणबेलगोलाके शिलालेखमें स्मृत बालेन्द्र पण्डितको एक ही व्यक्ति माना है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 'इसके अग्निरिक्त उनकी पदिवयो-उपाधियो और छोटे-छोटे वणनोंसे जो कि उनमें दिये हुए हैं, मुझे मालूम हुआ है कि हभारे अभयचन्द्र और बालचन्द्र, सभी सम्भावनाओको लेकर वे ही हैं जिनकी प्रशसा बेलूर शिलालेखोमें की गई है और जो हमें चललाते हैं कि अभयचन्द्रका स्वगवास ईस्वी सन् १२७९ मे और बालचन्द्रका ईस्वी सन् १२७४ में हुआ था।

इस तरह ढॉ॰ उपाघ्येने अभयचन्द्रकी मन्द प्रबोधिकाका समय ईस्बी सन्की तेरहवी शताब्दीका तीसरा चरण स्थिर किया है। जो अन्य प्रमाणसे भी समिति होता है।

१ 'पुनरिप कथभूता ? विमलतरच्यानहुतबह् शिलाभिनिदग्लकर्मवना -प्रतिसमयम-नन्तगुणविशुद्धिसामध्येनायुवितसप्तकर्मणौ गुणश्रोण गुण सक्रम-स्थित्यनुभाग-काण्डकचातै वोडशप्रकृतिक्षपणेन मोहनीयस्याष्टकथायादिक्षपणेन वादरसूक्षम-कृष्टिविश्वानेन अन्यैश्योपायै वास्मन श्रेयोमार्गभ्रान्तिहेतु 'इति-श्रीवालयन्त्र पण्डितदेवानां तात्पर्यार्थ ।'- म-प्रवो० ।

२ बही लेख. अने वर्ष ४. कि ०१।

अभयचन्द्रने जी का की प्रथम गायाकी सन्त प्रवोधिका टीकामें एक पर्या उड्ड्ल किया है जो प० आशाधरके जनगार धर्मामृतके नौर्वे अध्यायका २६वां पद्य है। प० आशाधरने अपने अनगारधर्मामृतकी टीका वि० स० १३०० अर्थात् ई० सन् १२४३में समाप्त की थी। अत मन्दप्रवोधिककी रचना उसके बाव हुई यह निश्चित है। और चूँकि कर्णाटक वृत्तिकी समाप्ति ई० सन् १३५९ में हुई। अत मन्द प्रविधिकाकी रचना सन १२४३ और १३५९ के मध्यमें किसी समय हुई है। श्रवण बेलगोला और बेलूरके शिलालेकोमें निविष्ट बालचन्द्र पण्डित और अभयचन्द्र पण्डित भी इसी समयम हुए है। किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिलालेकमें बालन्द्र पण्डित को अभयचन्द्रका शिष्य बतलाया है। और एक गृह अपनी टीकामें अपने शिष्यके मतका उल्लेख 'इति बालचन्द्र पण्डित देवाना तात्यर्थाय 'इस रूपमें नही कर सकता।

किन्तु उसमें ' अभयचन्द्रका 'सिद्धान्ताम्भोधि सीतचुति ' विशेषण विया है जो बतलाता है कि अभयचन्द्र सिद्धान्तारूपी समुद्रके लिये चन्द्रमाके तुल्य थे। अत ई० सन १३१३ के शिलालेखर्में निर्दिष्ट अभयचन्द्र मन्द प्रवोधिकाके कर्ता होना चाहिये। प्रश्न केवल बालचन्द्र पण्डितदेवको उनका शिष्य बतलानेका रह जाता है।

इस सम्बन्धमें परमागमसारके रचयिता श्रुतमृतिने जो अपनी प्रशस्ति उसके अन्तमें दी है वह है भी यहाँ उल्लेखनीय है। परमागमसारकी समाप्ति सक म॰ १२६३ में हुई है। प्रशस्तिमें लिखा है—श्रुतमिनके अणुवृत गुरु बालेन्दु महावृत

२ 'तिन्छिष्यश्चरुकीर्ति प्रथितगुणगण पण्डितस्तस्य शिष्य , स्यात श्रीमाघनन्त्वित्रतिपतिनृतमट्टारकस्तस्य शिष्य । सिद्धान्ताम्मोघिसीतबुतिरमयशशी तस्य शिष्यो महीयान् बालेन्दु पण्डितस्तत्पदनृतिरमलो रामचन्द्रोऽऽमलाङ्ग ॥१६॥'

<sup>--</sup>शिला॰ स॰, भा॰ १, पु॰ ३२।

<sup>&#</sup>x27;अणुवद गुरुवालेंद्र महत्वदे अभयचंद सिद्धति । सत्येऽभयसूरि पहा (मा) चदा खलु सुयमुणिस्स गुरु ॥२२५॥ सिरिमूलसघ-देसियगण-पुत्थयगच्छ कोंडकुदाण । परमण्ण इगलेसर बलिम्मि जादस्स मुणिपहाणस्स ॥२२६॥ सिद्धताहयचदस्स य सिस्सो बालचद मुणिपवरो । सो भविय कुवलयाण आणदकरो सया जयस ॥२२७॥

## उत्तरकाकीन कर्ग-साहित्य : ४६९

मुरु सभयनन्त्र सिद्धान्तिक, सीर शास्त्र गुरु समयसूरि और प्रभानन्त्र थे। आसे लिखा है—सिद्धान्तिक अभयनन्त्रके शिष्य बाकनन्त्र मुनि सयनन्त हों। शब्दायम, परमायस, तकांगमके बेला तथा सकल अन्यवादियोंके बेता सभयसूरि सिद्धान्ती व्यवन्त हों।

विचारणीय यह है कि अवणवेल गोलाके शिकोलेक्से निर्विष्ट वस्मयनम्प्र और उनके शिष्य बालचन्द्र पण्डित तथा श्रुतमृतिकी प्रशस्तिमें स्मृत वस्मयनक और उनके शिष्य बालचन्द्र मृति क्या एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि उक्त शिलालेख मूलना देशीगण और पुस्तक गण्डिके आवारोंसे सम्बद्ध है तथा श्रुतमृतिकी प्रशस्तिगी मूलसण, देशीगण और पुस्तक गण्डिकी इंगलेक्बर शासासे सम्बद्ध है। अन्तर इतना ही है कि एक जगह बालचन्द्र-को पण्डित लिखा है और एक जगह मृति । हो सकता है कि मन्दप्रवीधिकाकी रचनाके समय वे केवल बालचन्द्र पण्डित हों और पीछे उन्होंने मृतिपद बारण कर लिया हो।

किन्तु इन दोनों उल्लेखोंके समन्वयमें सबसे वडी बाघा बेलूरके शिकालेख हैं जिनमें शक स० १२०१ मे अभयचन्दकी और उनसे ५ वब पूर्व बाल्यन्दकी मृत्यु बतलाई है। क्योंकि परमागमसारकी रचनाके समय यदि अतुत्वभृतिकी अवस्था ५० वय भी मान की जाये तो शक स० १२१३ में उनका जन्म हुआ होगा। उस समयसे बहुत पहले अभयचन्द और बाल्यन्दका स्वगवास हो चुका था।

किन्तु अवणवेलगोलाके जस शिलालेख शक स० १२३५ का है। शक स० १२३५ में शुमजन्त्र में विद्यक्ती मृत्यु हुई बौर उनकी स्मृतिमें उनके शिष्यों उनकी निषया निर्माण कराई। शिलालेखके बनुसार शुभजन्त्र में शिष्य जारकीर्ति वे, चारकीर्तिके शिष्य माणनित्द थे, माणनित्दके शिष्य अभयजन्त्र और अभयजन्त्र कीर आक्रवन्त्र कीर आक्रवन्त्र कीर आक्रवन्त्र कीर आक्रवन्त्र कीर आक्रवन्त्र की स्मृत्यु शक स० १२०१ में या उससे पूर्व कैसे ही सकती है ? अधिक सम्मव यही प्रतीत होता है कि अपने दादा गृष शुमजन्त्रकी मृत्युके समय अभयजन्त्र और उनके शिष्य बालजन्त्र जीवित के और ऐसा होनेसे परमाणमसारके रचिता श्रुवन्त्र मृत्युके समय अभयजन्त्र और उनके शिष्य बालजन्त्र जीवित के और ऐसा होनेसे परमाणमसारके रचिता श्रुवन्त्र मृत्युके समय अभयजन्त्र और उनके शिष्य बालजन्त्र जीवित के और ऐसा होनेसे परमाणमसारके रचिता श्रुवन्युक्ति से बोनों अत्युक्त हो सकते हैं। अश्र अन्यप्रवीधिकाकी रच्याका काल ईस्वी सन् की खेरहवीं शताब्दीके तीसरे वरणकी अपेक्षा चौदहवी शताब्दीका प्रथम वरणे होना वाहिये।

म्, तंमृतिके, निवागुर वयंबसुदि विद्यान्ती वे बीर मोमहूसारकी क्रांटक

वृतिके रचियता केशववर्णीक गुरु अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्ती थे। परमागमसार शक स० १२६३ में पूण हुआ और गो० कर्नाटक वृत्ति शक स० १२८१ में । दोनोंमें केवल १८ वधका अन्तर है। अत ये दोनो अभयसूरि भी एक ही क्यक्ति प्रतीत होते है। इन्हें श्रुतमुनिने परमागम आदिका पूर्ण ज्ञाता बतलाया है। ऐसी स्थितिमें मन्दप्रवोधिकाके रचयिता अभयचन्द्र सिद्धान्तीका अभयसूरिके साथ साक्षात्कार हो सकता ह और सम्भवतया उसीके फलस्वरूप मन्दप्रवोधिकाके आधार पर केशववर्णीके द्वारा कर्नाटक वृत्ति रची गई हो। अस्तु, जो कुछ हो पर इतना सुनिध्चत है कि अनगार धर्मामृतकी टीकाके समाप्तिकाल वि० स० १३०० के परचात और कर्नाटक वृत्तिकी समाप्तिके समय शक० स० १२८१ (वि० स० १४१६)मे पूब अर्थात विक्रमकी चौदहवी शताब्दीमें मन्दप्रवोधिकाकी रचना हुई।

#### २ जीवतत्व प्रदीपिका

वतमानमें पूरे गोम्मटसार पर उपलब्ध होने वाली पूरी और सुविस्तत सस्कृत टीका जीवतस्व प्रदीपिका ही है। गोम्मटसारके अध्ययनके अधेष्ट प्रचार का श्रेय जीवतस्व प्रदीपिकाको ही प्राप्त है। प० श्री टोडरमल जीने उसीको न केवल आधार बनाकर, बल्कि अनुदित करके अपनी हिन्दी टीका सम्यग्ज्ञान चिन्द्रकाकी रचना की थी। उन्होने अपनी टीकाकी पीठिकामे लिखा है—'एँसै विचारि श्रीमद् गोम्मटसार द्वितीयनामा पश्चसग्रह ग्रन्थकी जीवतस्व प्रदीपिका नामा सस्कृत टीका ताक अनुसारि सम्यग्ज्ञान चिन्द्रका नामा यहु देशभाषामयी टीका करनेका निश्चय किया है। और गोम्मटसारके हिन्दी अर्ग्रेजी और मराठीके सभी आधुनिक अनुवाद प० टीडरमल जीकी टीकाके आधार पर हुए हैं। अत इस सबका परम्पराश्चेय जीवतस्व प्रदीपिका को ही है।

किन्तु इस टीकाके कत त्वकौ लेकर कुछ भ्रम फैल गया था। प० टोडरमल जी ने अपनी हिन्दी टीकामे इस टीकाको केशववर्णीकी बतलाया है। उसीके आधार पर गोम्मटसारके आधुनिक टीकाकारोने भी उस केशववर्णीकी बतलाया। प० टोडरमल जीके उक्त उल्लेखका कारण जीवकाण्डकी जीवतत्त्व प्रदीपिकाके अन्तमें पाया जानेवाला एक क्लोक है जो इस प्रकार हं—

श्रित्वा कर्णाटिकी वृत्ति वर्णिश्रीकेशवै कृति । कृतेयमन्यथा किंचिद् विशोष्य तद्वहुश्रुतै ॥१॥

इसका अनुवाद प॰ टोडरमलजी ने इस प्रकार किया है— केशववर्णी भव्यविचार । कर्णाटक टीका अनुसार । सस्कृत टीका कीनी एहु। जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥१॥ डा॰ उपाध्येके जिस केश्व का जल्लेश पहले किया गया है जल लेश में जीव-उत्त्व प्रदीपिकाके कतृ त्वके विश्वयमें फैले हुए इस अभका निराकरण करसे हुए डा॰ साहबने सुन्दर विश्वार प्रस्तुत किया है।

असलमें उक्त क्लोक जो इस अम फैलानेका कारण बना, अधुद्ध है। श्री ऐलक पन्नालाल वि॰ जैन सरस्वती गवन बम्बईकी जीवतर्त्व प्रदीपिका सहित गोम्मटसारकी लिखित प्रतिमें उक्त क्लोक इस प्रकार पाया जाता है—

'श्रित्वा कर्णाटिकी वृत्ति वणिश्रीकेशवै कृताम् । कृतेयमन्यथा किंचित द्विशोध्य बहुश्रुतै ॥'

इसके साथ एक क्लोक बीर है जो इस प्रकार है— श्रीमत केशवचन्द्रस्य कृतकर्णाटवृत्तितः । कृतेयमन्यथा किंचिज्येत च्छोच्य बहुश्रुतै ॥'

इन पद्योंसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन पद्योमें टीकाके कर्ताने अपना नाम नहीं दिया बिल्क यह लिखा है कि उसने अपनी टीका केशववणींकी कर्णाटवृत्ति परसे लिखी है और साथ ही यह आशा व्यक्त की है कि यदि उसकी टीकामें कुछ अशुद्धियाँ हों तो बहुश्रुत विद्वान उन्हें शुद्ध करके पढनेकी कृपा करें।

जीवतत्त्व प्रदीपिकाको कर्णाटक वृत्तिके अनुसार रचनेकी प्रतिज्ञा टीकाकारने अपनी टीकाके प्रथम अगल रलोकमें ही की है—

'नेमिचन्द्र जिन नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानभूषणम । वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तित ॥'

केशववर्णीकी कर्नाटक वृत्तिकी लिखित प्रतिया आज भी उपलब्ध हैं। उस वृत्तिका नाम भी जीवतत्त्व प्रदीपिका है और वह सब्जीव्यव से कुछ वडी है। जत इसमें तो कोई सन्देह नहीं रहता कि सब्जीव्यवका के रचयिता केशववर्णी नहीं है।

तब प्रश्न होता है कि उसके रचयिता कौन है और कब उसकी रचना हुई है ? गोम्मटसारके कलकत्ता सस्करणके अन्तर्में एक प्रशस्ति दी हुई है। उससे

१ जनेकान्स, वर्ष ४, कि० १, पृ० ११३ वादि ।

१ 'यत्र रत्नैतिभिल्ल्बाह्ंन्त्य पृण्य नरामरै । निर्वान्ति मूलसधोऽय मधावा-चन्द्र तारक ॥४॥ तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोऽन्वय । कुन्दकुन्द मृनीन्द्रस्य नद्याय्नायोऽपि नन्वतु ॥५॥ यो गुणैगणभृद्गीतो अट्टारक शिरो-मणि । अक्त्या नमामि त भूयो गुरु श्रीज्ञाणभृषणम् ॥५॥ कर्णाटप्रायदे-शेक्षमल्लिभूपाल मन्तित । सिक्कान्त पाठितो येन मृनिचन्द्र नमामि तम् ॥५॥ योऽभ्यस्य धमबृद्वधर्षं यहा सुरिपद दवी । महारकशिरीहरून प्रमेन्दुः सं

पता बलता है कि संस्कृत जी अप टीकाके कर्ता मूलसध, शारदागच्छ संशास्त्रार सध, कुन्दकुन्दान्त्रय और मन्दि आम्नायके नैमिचन्द्र हैं। वे मानमूष्य मट्टारकके जैन राजा मल्लिभूपालकी मित्रत्वश उन्हें मूनिचन्द्रने सिद्धान्त पढ़ाया था। कर्णाटकके जैन राजा मल्लिभूपालकी मित्रत्वश उन्हें मुनिचन्द्रने सिद्धान्त पढ़ाया था। लाला वर्णीके आमहसे वे गुजर देशसे आकर चित्रकृटमें जिनदास बाह द्वारा निर्माणित चैत्यालयमें ठहरे। वहाँ उन्होंने सूरि श्री धमचन्द्र, अभयवन्त्र मट्टारक और खाला वर्णी आदि भव्य जीवोंके लिये, खण्डेलवाल वशके साह सांगा और साह सहसकी प्राथना पर कर्णाट वृत्तिके अनुसार गोम्मटसारकी वृत्ति लिखी। उसकी रचनामें विविध विधामें विख्यात विशालकीर्ति सूरिने सहायता की और उसे प्रथम वार इध पूतक पढ़ा। शैविद्य चक्रवर्ती निग्रन्थाचाय अभयचन्द्रने उसका सशोधन करके उसकी प्रथम प्रति तैयार की थी।

अत उक्त प्रशस्तिके अनुसार सस्कृत जीव तस्य प्रदीपिका टीकाके कर्ता नेमियन्द है। गोम्मटसारके अन्तगत अध्यायोके अन्तमें जो सन्धि वाक्य हैं उनसे भी इस बातका समयन होता है। यथा— इत्याबाय श्री नेमियन्द्रकृताया गोम्मटसारपरनामपञ्चसग्रहवृत्तीं यहाँ नेमियन्द्रकृताया पद 'वृत्तिका विशेषण हैं न कि गोम्मटसारका, क्योंकि वृत्तिकी तरह वह भी स्त्रीलियमे प्रयुक्त हुआ है। किन्तु गोम्मटसारके रचियताका नाम भी आवाय नेमियन्द्र था। अत किन्ही सन्धिकाययोमें नेमियन्द्रके साथ सिद्धान्त्त्वक्रवर्ती पद बाह दिया गया है। यथा— 'इत्याचाय श्री नेमियन्द्र सिद्धान्त्वक्रवर्तीवरिवताया गाम्मटसारपरनामपयनसग्रह वृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकाक्याया कमकाण्डे त्रिकरणचूलिका नाम अध्यमीऽधिकार। 'किन्तु यहाँ भी 'विरिवताया' पद जीवतत्त्व प्रदीपिका नामक वृत्तिका विशेषण है। अत ग्रन्थकार और टीकाकारके नाम साम्यके कारण उक्त प्रकारकी मूल हो गई ह।

इसके नीचे गद्य प्रशस्ति है जिसमें सक्षेप में बही जात प्रायः कही है जो पद्योगें कही गई है।

नमस्यते ॥८॥ विविधविद्याविख्यात विशालकीतिसूरिणा । सहायोज्स्या कृती नक्र जेघीता च प्रथम मुदा ॥१॥ सूरे श्री वमजन्द्रस्याभयजन्द्रगणेशिन । विण लालादिभव्याना कते कर्णाटवृत्तित ॥१०॥ रचिता चित्रकृटे श्रीपाद्यन्ति नायालयेऽमुना । साधुसागासहेसाम्या प्राधितेन मुमुञ्जुणा ॥११॥ मोम्यट-सारवृत्तिहिं नद्याद् भव्य प्रवितता । शोधयन्त्वागमात किचित् विषय चेद्व बहुश्रुता ॥१२॥ निगन्याचायवर्येण न विद्यचक्रवर्तिना । सशोध्याभयजन्देणा-लेखि प्रथम पुस्तक ॥१३॥ —गो०क०का०, पु० २०९७-९८ ।

तथा टीवाका बांच मयलाक्त्य भी इती बातका समर्कक है। उसका पूर्वाई निम्चन्त्र किने नत्वा विश्वं की कामन्वण में जिनके विश्वेतक करने प्रयुक्त तेनि-मन्त्र बीर जानभूषण पद इपर्वक हैं। इन की पर्वके द्वारा टीकाकारने बपना और बपने युद जामभूषणका निर्वेश किया है। शानभूषण और उनकी परम्परामें होने बाखे सम्बक्तरोंने प्राय सगल पर्धोंमें अपना और अपने शुदका नाम विशेषण कपरें प्रयुक्त किया है। उदाहरणके लिने म० मानभूषणवे सिद्धान्त्रसार माध्यके बाविमें जो मयलावरण किया है उसमें उन्होंने अपना और अपने गुरू क्रममीवन्द्र और वीरवन्द्रका नाम विशेषण रूपसे विया है। यथा

श्री सवज्ञ प्रथम्यावी स्वनी-बीरेन्ट्र-सेवितम् । भाष्य सिक्कान्तसारस्य वस्ये ज्ञानसुभूषणम् ॥

इस तरहके उदाहरण बहुत मिलते हैं। अस यह निविधियाद है कि जीवतत्त्व प्रदीपिकाके रचयिताका नाम नेभिचन्द्र था और वह ज्ञानमूष्णके शिध्य थे।

अब विचारणीय यह है कि वे हुए कब हैं?

समय विचार

नेमिचन्द्रने अप नी प्रशस्तिमें जीवतस्य प्रदीपिकाकी रचनाके समयका निर्वेश नहीं किया है। किन्तु केशववर्णीने अपनी कर्णाटवृक्तिको शक सम्बद १२८१ में समाप्त किया था और चूकि नेमिचन्द्रकी जीवतस्वप्रदीपिका उसीका अनुसरण करते हुए रची गई है अत यह निश्चित है कि उसकी रचना शक स॰ १२८१ (बि॰ स॰ १४१६) के पश्चात् किसी समयमें हुई है। और प॰ टोडरमलजीने स॰जी॰प्र० का के आधार पर हिन्दी टीकाका निर्माण बि॰ स॰ १८१८ या शक स॰ १६८३ में किया था अत जीव॰ प्र० उससे पहलेकी है यह भी निश्चित है। अब देखना यह है कि वि॰ स॰ १४१६ से लेकर १८१८ सकके चार सौ वर्षोंके अन्दर कब उसका निर्माण हुआ।

उनत प्रशस्तिमें कर्णाट प्राय देशके स्वामी मिल्लभूपालका नाम आया है। डा॰ उपान्येने उसीने भाषार पर संस्कृत बी॰प्र॰ की रचनाका समय ईसाकी १६ वीं शतान्वीका प्रारम्भ ठतराया है। उन्होंने फिला है 'जैन साहित्यके उद्य-रणों पर दृष्टि डालनेसे मुझे मालूम होता हैं कि मिल्ल नामका एक शासक कुछ जैन लेखकोंके साथ प्राय सम्मर्कको प्राप्त हैं। शुभवन्त्र मुर्वाकसीके अनुसार विकास कीर्ति (ई॰ सन् की १६ वीं सतान्वीके प्रारम्भनें) मिल्लभूपालको हारा सम्मानित हुना था। विकासकीर्तिका समकान्तिन होतेसे उस मिल्लभूपालको १६ वीं सलान्वी के प्रारम्भनें रखा था सकता है। उसके स्वान बौर वस विवयका हिंगे परिचय

१ अमेकाम, वर्ष ४, वि० १, पु॰ १२० ।

नहीं दिया गया । दूसरे विशालकीर्तिके शिष्य विद्यानन्द स्वामी के विषयमें कहा जाता है कि ये मिललरायके द्वारा पूजे गये थे । और ये विद्यानन्द ई० सन् १५४१ में दिवमल हुए हैं । इससे भी मालूम होता है कि १६ वी शताब्दीके प्रारम्भमें एक मिललभूपाल था । हुमचका शिलालेख इस विषयको और भी अधिक स्पष्ट कर देता है । वह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्कमें था सालुव मिललराय कहलाता है, यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किंवविन्तयोंसे हटाकर ऐतिहासिक आधार पर ले आता है । सालुव मरेशोने कनारा जिलके एक भाग पर राज्य किया है और वे जैनधमको मानते थे । मिललभूपाल मिललरायका सस्कृत किया हुआ रूप ह । और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नैमिचन्द्र सालुव मिललरायका उल्लेख कर रहे हैं । यद्यपि उन्होने उनके वशका उल्लेख नहीं किया ह । १५३० ई० के लेखमें उल्लिखत होनेसे हम सालुव मिललरायको १६ वी शताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते ह । और यह उसके विद्यानन्द तथा विजयकीर्ति विषयक सम्पक्ते साथ भी अच्छी तरह सगत जान पडता ह । इस तरह नैमिचन्द्र के सालुव मिललरायके समकालीन होनेसे हम सन् जीव० प्रदीपिकाकी रचनाको ईसाकी १६ वी शताब्दीके प्रारम्भकी ठहरा सहते ह ।

श्रीयुत नायूरामजी प्रमीने जिनचन्द्र ज्ञानमूषण और शुभचन्द्र' शीषक अपने लेखके टिप्पणीमे लिखा है कि २६ अगस्त १९१५के जन मित्रमे गोम्मटसार टीका-की प्रशस्ति प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार यह टीका वोरनिर्वाण सम्बत २१७७ मे समाप्त हुई। प्रेमीजीने उस प्रशस्तिका जो आशय दिया है उससे यही ज्ञात होता है कि वह प्रशस्ति वहीं है जो गाम्मटसारके कलकत्ता सस्करणके अन्तमें प्रकाशित हुई है। किन्तु उसमें उसका रचनाकाल नही दिया, जबिक जैनमित्रमें प्रकाशित प्रशस्तिमे रचनाकाल दिया हुआ ह। किन्तु वह वीर निर्वाण सम्बतके रूप्में है। प्रेमीजी ने लिखा है—'गोम्मटसारके कर्ताके मतसे २१७७में विक्रम सवत (२१७७ – ६०५ = १५७२ + १३५) १७०७ पडता ह अतएव उक्त नेमिचन्द्रके गृह ज्ञानमूषण कोई दूसर ही ज्ञानमूषण है जा सिद्धान्त सारके कर्तासे सौ सवा सौ वघ बाद हुए है।

उसका उल्लेख करते हुए डा॰ उपाध्येने लिखा है यह समय (अर्थात वि॰ स॰ १७०७ या ईस्वी सन् १६५०) मल्लिमूपाल और नेमिचन्द्रको समकालीन नही ठहरा सकता। चूँकि असली प्रशस्ति उद्धत नही की गई है अत इस उल्लेख-की विशेषताओका निणय करना कठिन ह। हर हालतमें ई० सन् १६५० औ॰

१ विशालकीर्ते 'श्रीविद्यानन्द स्वामीति शब्दत । अभवत्तनय साधुमल्लिरायनृपाचित ॥'

प्रविधिकाकी बादकी प्रतिष्ठिषिकी समाप्तिका समय है, न कि स्वव बी० प्रदीपिका रवनाकी समाप्तिका सबय ।

वर्षात् डॉ॰ उपाध्येके लेखके अनुसार वि॰ स॰ १७०७ से पहले ही टीका-की रचना हो चुकी थी। ऐसी स्थितिमें इस समस्याको सुलक्षानेके दो साधन हो सकते हैं, प्रथम, प्रशस्तिमें निर्विष्ट बीर नि॰ सम्बत् की समीक्षा और दूसरा नेमिचन्द्रके द्वारा उल्लिखित अपने समकालीन व्यक्तियोकी छानबीन, जिनकी ओर डॉ॰ उपाध्येने इसलिये घ्यान देना उचित नहीं समझा कि चूँ कि इन नामोंके कैनेक आचाय और साधू जैन परम्परामें हो गये हैं। अत केवल नामोंकी समानवाके आधार पर कोई निर्णय करना खतरनाक हो सकता है। किन्तु जब हम अस्य किसी आधारसे किसी निणय पर पहुँच जाते हैं तब यदि उसको आधार बना कर इस बातकी खोज की जाये कि उस समय पर इस नामके व्यक्ति हुए है या नहीं तो उससे निणयकी सारता या निस्सारता पर प्रकाश पड़े बिना नहीं रह सकता। अत हम उक्त दानों साधनोंसे प्रकृत समस्याको सुल्झानेका प्रयत्न करते है

दक्षिणमें प्रचलित बीर निर्वाण सम्बतके सम्बन्धमें मतभेद है। और उस मतभेदका कारण है 'विक्रमाक शक' को विक्रम सम्बत या शक सम्बत समझा जाना, क्योंकि त्रिलोकसारकी गाया ८५० की टीकामे लिखा है कि बीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास परचात विक्रमाक शक राजा होगा। और विक्रम सम्बत तथा शालिबाहन शक सम्बतके बीचमें १३५ वर्षका अन्तर है। उत्तर भारतमें जो वीर नि० स० वतमानमें प्रचलित है वह उक्त कालको शालिबाहन शकका सुबक मानकर ही प्रचलित है और अनेक शास्त्रीय उल्लेख उसके पक्षमें हैं यहाँ उनकी चर्चासे प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो यह बतलानेका प्रयोजन इतना ही है कि प्रमीजी ने जो २१७७ बी० नि० स०में ६०५ वर्ष घटाकर जो १३५ जोडे है यदि वे दक्षिणके मतभेदको दृष्टिमें रखकर न जोडे जायें, और उसे ६०५ घटानेसे जो शेष रहता है उसे विक्रम सम्बत मान लिया जाये तो डाँ० उपाध्येक द्वारा निर्णीत और प्रशस्तिमे उल्लिखित कालमे जो सौ सवा सौ वर्षका अन्तर पडता है वह नहीं पड़ेगा। अय त् २१७७ — ६०५ = १५७२ विक्रम सम्बत्मे और १५७२ — ५७ = १५१५ ई० में नेमिचन्द्रने गोम्मट्सारकी टीका समाप्त की। डाँ० उपाध्येने यही काल उसका निर्णीत किया है।

१ अनेकान्त, वर्ष ४, कि० १, पृ० १२०।

## ४७६ , जेनसाहित्यका इतिहास

की सहीके भट्टारक थे। तिन्दसभ की पट्टावलीमें उनका विस्तारसे परिचय विका है। उनके द्वारा रिवत तत्त्वज्ञानतरिगणीकी प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल विक्रम सबत् १५६० दिया है। तेमिचन्द्रकी गोमटसार टीकाका को रचनाकाल उपर दिया है उसके साथ इसका बराबर मेल खाता ह। तत्त्व ज्ञान तरिगणीसे गो० टीकाकी रचना बारह वयके पश्चात् हुई है। यह ज्ञानभूषण गुजरातके रहनेवाले थे और दक्षिण तथा उत्तरके प्रदेशोम सम्मान्य थे। नेमिचन्द्र भी गुजरातसे ही चित्रकृट गये थे।

नेमिबन्द्रको सूरिपद भट्टारक प्रभावन्द्रने प्रदान किया था । बादिबन्द्रने विक स० १६४० में अपना पाम पुराण रचा था और विक स० १६४८ में ज्ञान सूर्योदय नाटक रचा था, उन्होंने अपने गुरुका नाम भट्टारक प्रभावन्द्र लिखा हैं। तथा अपनेको ज्ञानभूषणका प्रशिष्य और प्रभावन्द्रका शिष्य बतलाया है। इन्होंने स्व रचित श्रीपालाख्यान नामके गुजराती ग्रन्थमें अपनी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है—विद्यानन्दिके पट्टपर मल्लिभूषण, उनके पद पर लक्ष्मीचन्द्र, फिर वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभावन्द्र और उनके पद पर वादिबन्द्र। ज्ञानभूषणके शिष्य सुमित-कीर्तिने अपनी पचसम्रह वृत्तिमें भी एक पद्यके द्वारा यही गुरु परम्परा दी है। तथा प्रमीजीने लिखा है कि इस श्रीपालाख्यानकी प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द है वे वही है जिनका उल्लेख ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाष्यके मगलाचरणमें 'लक्ष्मीवीरेन्द्र सेवित' पदसे किया है। अर्थात तत्त्व ज्ञान तरिगणिके रचिता उक्त भट्टरक जनभूषणके शिष्य प्रभावन्द्र मट्टारक ये और इन्ही प्रभा-चन्द्र भट्टारकने नेमिचन्द्रको सूरि पद दिया था। अत इनकी सगिति भी उक्त कालके साथ ठीक बैठ जाती है।

इस तरहसे प्रेमीजीके द्वारा निर्विष्ट प्रशस्तिमें जो गोमट्टसार टीकाका रचना काल वीर निर्वाण स० २१७७ दिया है उसमें ६०५ वष कम करनेसे १५७२ को शक सम्बत न लेकर वि० स० लेनेसे, वह टीकाका रचनाकाल उचित ठहरता है और उसकी सगति नेमिचन्द्रके द्वारा निर्दिष्ट समकालीन व्यक्तियोंके साथ भी

१ जै० सि० भा० की कि०४, पृ०४३४५।

२ जै० सा० इ०, पु० ३८७।

विद्यानन्दि गुरुयतीश्वर महान श्री मूलसघेऽनघे, श्रीमट्टारक मल्लिभूषणमुनिलक्ष्मीन्द्रवीरेन्द्रकौ ॥ तत्पट्टे भुवि श्रास्करो यतिव्रति श्रीक्षासभूषो गणी तत्पाद द्वयपकजे मधुकर श्रीमत्प्रमेन्द्रयति ॥१॥'

दीका बैठती हैं। जता बिक स्क १५७२ मा ६० सब् १५१५ टीका समाप्तिका बाल जानका चाहिये।

#### टीकाका परिचय

इसमें तो सन्देह ही नहीं कि जीव तरन प्रवीपिका टीका एक महत्त्वपूर्ण टीका प्रम्य है । गोम्मटसारके नहन निषयोंको उसमें बहुत सरक रीतिसे स्पष्ट करनेका प्रयस्त किया गया है । सैद्धान्तिक विषयोंकी निषयि साथ ही साथ गोमटसारमें जो बळीकिक गणित-सख्यात, बसस्यात, जनन्त, श्रीण, जगत्त्रतर, चनकोक बाधि राशियोंका कथन है, उसे सहनानियोंके द्वारा अकसंदृष्टिके क्रम्यें स्पष्ट किया गया है । और अपने जानतेमें टीकाकारने किसी विषयको यूहरूपमें महीं रहने दिया है । जीव विषयक और कर्मविषयक प्रत्येक गींवत विषयका सैद्धान्तिक रूपमें सुन्दर विश्लेषण किया गया है । जिससे प्रतीत होता है कि टीकाकार की नेमिचन्त्राचायको जैन सिद्धान्तका गम्भीरज्ञान था । उनकी टीकामें प्रसङ्गवण विषय विषयोंकी यदि तालिका बनाई जाये तो एक लम्बी सूची तैयार हो सकती है ।

उनकी शैली स्पष्ट और सस्कृत परिमार्जित है। उसमें दुष्ह्हता और सिवन्धता नहीं है। साथ ही साथ न अनावश्यक विस्तार है और न आवश्यक विस्तारका सकोच है। सक्षेपमें गोम्मटसार अन्धके हुखके समझनेके लिये जिस उगकी टीका आवश्यक हो सकती है, जी० प्रदीपिका तदनुरूप ही है।

उसके देखनेसे टीकाकारके बहुन्न तत्त्वका भी परिचय मिलता है। उसमें सस्कृत और प्राकृतके लगभग एक सौ पद्म उद्भुत हैं। वो समन्तभद्राचार्यकी आप्त-मीमांसा, विद्यानन्दकी आप्तपरीक्षा, सोमदेवके यसस्तिलक, नेमिचन्द्रके जिलोक-सार जीर आशोधरके जनगार धर्मामत जादि सन्योंसे लिये गये है। तथा टीकार्में यतिवृषभ, भूतवली, मट्टाकलक, नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, अभयवन्द्र और केशववणीं आदि प्रन्यकारींका नामोल्लेख है।

किन्तु यह टीका केशववर्णीकी कर्नाटवृत्तिके आधार रची गई हैं। बत दोनोंका मिलान किये बिना यह नहना शक्य नहीं है कि उक्त विशेषताओंका क्षेत्र केवल नेमिचन्द्रको ही है, केशववर्णीको नहीं। सभव है केशववर्णीकी कर्नाटवृत्तिमें भी वे सब विशेषताएँ हों। फिर भी नेमिचन्त्रको वृत्तिका जो रूप हमारे सम्में है वह एक प्रशंसनीय दीकाक सर्वाचा बनुरूप है।

## सुमतिकीर्तिकी पञ्चसग्रह नृति

प्राह्मत पंचायती पर एक वृत्ति सुमतिकोतिको रची हुई है। इसकी एक प्रति बेह्लीके पंचायती जैन मन्त्रिकों वर्तमान है। यह प्रति संबद्ध १७९१की

लिखी हुई है। टीकाकी प्रशस्तिमें उसके रचयिताने अपनी गृहपरम्पराके साथ उसका रचनाकाल भी दिया है। तदनुसार भवत १६२० में टीकाकी रचना हुई की। जस उक्त प्रति टीकाकी रचनासे ९० वय पश्चात की लिखी हुई है। रचयिताका परिचय

टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि सुमितिकीर्ति मूलसधके अन्तर्गत निन्दसध, बलात्कारगण और सरस्वती गच्छके मट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्य थे। प्रशस्तिमे ज्ञानभूषणकी गृरुपरम्परा इस प्रकार दी है—पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीर्ति, विद्यानन्दी, मिल्लभूषण, लक्ष्मीचन्द्र वीरचन्द्र पिर ज्ञानभूषण। लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रने तथा ज्ञानभूषणने सुमितिकीर्तिको दीक्षा और शिक्षा दी थी। ज्ञानभूषणके कहनेसे ही सुमितिकीर्तिने पञ्चसग्रहकी यह वृत्ति रची थी और ज्ञानभूषणने उसे गुद्ध किया था। अत यह ज्ञानभूषणभी वही है जिन्होंने सिद्धान्तसार भाष्य और कमप्रकृति टीका रची है। तथा सुमितकीर्ति भी उन्हींके शिष्य हैं।

जैसा कि ऊपर लिखा है विक्रम है स० १६२० में भाइपद शुक्ला दशमीके दिन ईल (?) स्थानमे वृषभालय (ऋषभदेव मन्दिर) में टीकाकी समाप्ति हुई थी। प० परमानन्द जीने 'ईल को गुजरातका ईडर नामक स्थान बतलाया है। और लिखा है फि सुमितकीर्ति भी ईडरकी गदीके भट्टारक थे। इन्होंने अपने गुरु ज्ञानभूषणके साथ कमकाण्ड (कमप्रकृति) की भी टीका रखी थी, जैमा कि पहले लिखा जा चुका है।

भ० सकलभूषणने वि०स० १६२७में अपनी उपदेश रत्नमाला समाप्त की थी। उसकी प्रशस्तिमे अपनी गुर्वावली देते हुए उन्होने भट्टारक शुभचन्द्रका उत्तराधिकारी सुमितिकीर्तिको बतलाया है और अपनेको सुमितिकीर्तिका गृरुभाई कहा है। यह सकलभूषण शभचन्द्रके शिष्य थे।

१ वीक्षा जिलापद दल लक्ष्मीवीरेन्द्र (न्दु) सूरिणा । येन मे ज्ञानसूषेण तस्मै श्री गुरवे नम ॥९॥ आगमेन विरुद्ध यद व्याकरणेन दूषितम् । शुद्धीकृत च तत्सव गुरुभिज्ञानभूषणै ॥१०॥ — जै०प्र०स०, पृ० १५६ ।

श्रीमद विक्रम सूपते परिमिते वर्षे राते षोडशे विशत्यग्रगते सिते शुभतरे भाद्रे दशम्या तिथा । 'ईलावे' वृषभास्रये वृषकरे सुश्रावके धार्मिके, सूरि श्रीसुमतीशकीर्तिविहिता टीका सदा नन्दतु ।।१३॥—जै०प्र०स०, पृ० १५६ ।

३ ज०प्र०स०, प्रस्ता० पृ० ७५।

४ तदन्वये दयाम्भोधिर्ज्ञानमूषो गुणाकर । टीका हि कमकाण्डस्य चक्रे सुमिति-कीर्तियुक ॥२॥'--- श्रै०प्रवसव पृव १५३ ।

पंचसंबह बृत्ति

इस वृत्तिको को प्रति हुँ वैक्षिको प्रतन हुई क्षाके प्रारम्भके ४८ वक नहीं हैं कौर उनके स्थानमें पंचलंग्रह मूलके ४५ पत्र रख दिवे गये हैं। अत टीकाके प्रारम्भके विषयमें कुछ कहना शक्य नहीं है। टीकाके अस्तका सन्धियान्य इस प्रकार है—

'इति श्री पचसग्रहापरनाम-रुघुगोम्मटसार सिद्धान्तग्रम्थटीकामा कर्मकाण्डे सप्तति नाम सप्तमोऽधिकार । इति श्री रुघुगोष्मटसारटीका समाप्ता ।'

सर्वत्र सन्धि वाक्योंमें ग्रन्थको रुघु गोम्मटसार कहा गया है और उसका दूसरा नाम पचसग्रह बतलाया है। गोम्मटसारकी टीकाकी प्रशस्तिमें भी गोम्मट-सारका अपर नाम पचसग्रह बतलाया गया है। यथा—'इत्याचार्य श्री नेमिचन्द्र-विरचिताया गोम्मटसारपरनामपचसग्रहकृती जीवतत्त्वप्रदीपिकाया।'

शायद पचसग्रहके टीकाकारने पचसग्रहको छवु गोम्मटसार समझा है। किन्तु अपनी टीकामें उन्होंने पचसग्रहका निर्देश पचसग्रह नामसे ही किया है। यथा— 'इदमुपशमबिधान गोम्मटसारे त्रीक्तमस्ति। पचसग्रहोक्त भावोऽय कथ्मते।'

फिर भी उक्त सन्धिवाक्य इस बातका साक्षी है कि उस समय भी गोम्मट-सारको कितना ऊँचा स्थान प्राप्त था। शायद लोग इस बातकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि गोम्मटसारसे भी कोई महान सिद्धान्त ग्रन्थ हो सकता है जिस-परसे गोम्मटसार सग्रहीत किया गया है। अस्तु,

धमपुरा दिल्लीके नये मन्दिरके शास्त्र मण्डारमें सम्बत १७९९ की लिखी हुई इसकी एक प्रति हमें देखनेको मिली । इस प्रतिमें उसकी अन्तिम प्रशस्ति नहीं है। किन्तु प० परमानन्दजीने अपने प्रशस्ति सग्रहमें उसकी प्रशस्ति दी है। प्रशस्ति के पश्चात अन्तिम सन्धिवाक्य इस प्रकार दिया है—'इति श्री भट्टारक श्री ज्ञान भूषणविर्विता कमकाण्डग्रन्थटीका समाप्ता।'

नीचे टिप्पणमे लिखा है कि जयपुर और देहलीकी कितनी ही प्रतियोमें ज्ञान मूपणनामाकिता सूरिसुमितकीर्ति विरिचितां ऐसा पाठ पाया जाता है जो ग्रन्थ-की दोनों महारकों द्वारा सयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पडता है (जै० प्रव् पु० १५६)।

ए० प० सरस्वती यवन झालरापाटनकी ग्रन्थ नासावितमें भी कर्म प्रकृति टीका 'सुमति कीर्ति युग् झानभूषणकृता' ऐसा जिसा हुआ है। ज्ञानभूषणके साथ 'सुमतिकीर्तिमुक्' विशेषण लगानेका कारण यह है कि टीकाके आदिवास्य और प्रशस्तिमे यही पर यामा स्वाता है—ः

यथा--

विद्यानिक सुमल्यादि भूष श्रद्धनीन्दुसद् गुरुत् । वीरेन्दु-जानभूष हि बन्दे सुमतिकीतियुक् ॥२॥

इसमें विद्यानित, मल्लिभूषण, लक्ष्मी चन्द्र, बीरचन्द्र, ज्ञानभूषण और सुर्मात कीर्तिको नमस्कार किया है। प्रवस्तिमें लिखा है

मूलसघे महासाघुर्लक्ष्मीचन्द्रो यतीष्ट्रवर ।
तस्य पट्टे च वीरेन्दु विबुची विश्ववनिदत्त ॥१॥
तदन्यये दयाम्मीचि ज्ञीनमूषो गुणाकर ।
टीका हि कमकाण्डस्य जक्के सुमतिकोतियुक् ॥२॥

अर्थात मूलसघमें महासाघु लक्ष्मी चन्द्र यतीष्ट्रवर हुए । उनके पट्ट पर विष्ट्रव-वन्ध वीरचन्द्र हुए । उनके वशमें दयालु गुणाकर ज्ञानभूषण हुए । उन्होंने सुमति कीर्तिके साथ कर्मकाण्डकी टीका रखी ।

इससे स्पष्ट हैं कि टीकाके रचयिता ज्ञानमूषण और सुमतिकीर्ति दोनो हैं। यह ज्ञानमूषण ईडरकी गद्दी वाले ज्ञानभूषण नहीं है किन्तु सूरतकी गद्दीवाले ज्ञान मूषण है। उन्हींके शिष्यका नाम सुमतिकीर्ति था।

टीकाके बादि और अन्तिम क्लोकोंमें इसे कमकाण्डकी टीका कहा है और इसी लिये मूल प्रन्थका कर्ता सिद्धान्तपरिज्ञानचक्रवर्ती भीनेमिचन्द्र किको बतलाया है। सिद्धान्त और चक्रवर्तीक बीचमे जो परिज्ञान पद डाल दिया गया है वह सिद्धान्त चक्रवर्तीका अथ स्पष्ट करनेके लिये ही डाला गया जान पडता है। किन्तु वास्तवमें यह कमकाण्डके आधार पर सकलित कमप्रकृतिकी टीका है।

यह टीका गाम्मटसारकी टीकाको देखकर बनाई गई है क्योंकि प्रशस्तिमें इस बातको स्वीकार किया है। यथा

> टीका गोमट्टसारस्य विलोक्य विहित धृव । पठन्तु सज्जना सर्वे भाष्यमेतन्मनोहरम् ॥३॥

अर्थात गोम्मट्टसारको टीकाको देखकर रचे गये इस मनोहर भाष्यको सब सज्जन पढे।

गोमट्टसारकी नेमियन्द्र कृत जीवतस्य प्रदीपिका टीकाके साथ मिछान करनेसे यह बराबर स्पष्ट हो जाता है कि एकको देखकर दूसरीकी रचनाकी गई है। उदाहरणके लिये यहाँ केवल दूसरी गायाकी दोनों टीकाए देते हैं—

नेमि० टी०-प्रकृति चील स्वभाव इत्यर्थ । सोऽपि कारणान्तरनिरपेकाता अग्निवायु जलामा उर्ध्वीतर्यन्तिमनगमनवत् । सिंह स्वभाववन्तपेक्षते इति । कयो स । जीवांचयोः जीव कर्मणो । तत्र रागाविपरिश्यमभारमनः स्वभाव रागाचुत्यादकस्य तु कर्मण । तदैतरेतराव्ययदोष तत्परिष्ट्रारार्षं तयोः जीवकर्मणो सम्बन्ध
अमादिरित्युक्तं । क इव । कनकोपले भलमिव स्वर्णपावाणे स्वर्णपावाणयो सम्बन्ध
स्थस्य अमादिरिव । अनेम अमूर्तो जीव मूर्तेन कर्मणा क्रम बच्यते इत्यपास्त ।
तयोरस्तित्व कृत सिद्ध । स्वत सिद्ध । अह प्रत्ययवेश्वरवेन बाल्मन दरिद्र श्रीमदादिविचित्रपरिणामात कर्मणक्य तस्तिक्षे ॥२॥

ज्ञान० टी०—प्रकृति शीक स्वभाव इति प्रकृतिपर्यायनामानि । स्वभाव-स्य लक्षण कि । इति चेत कारणान्तरनिरपेक्षत्व स्वभाव । यथा अग्नेस्ट्यमनन् स्वभाव वायो तिर्यग्गमन स्वभाव जलस्य च निम्नगमन स्वभाव । सच स्वभाव-वन्त अपेक्षते । स स्वभाव कयो जीवागयो जीवकमणो इत्यथ । तत्र जीवकर्मणो-र्मच्ये आत्मन रागादि परिणमन स्वभाव कर्मण रागासुत्पादकत्व स्वभाव । स्व-भावो हि स्वभाववन्तमन्तरेण न भवति स्वभाववान् स्वभाव विना न भवति इत्युच्यमाने इतरेतराध्यदोषप्रसग स्यात । तत्परिहारायक्षनयो जीवकर्मणो-रनादि सम्बन्ध । कयोरिव कनकोपलयोर्मलमिव । यथा कनकपाषाणे मलसम्बन्ध अनादि तथा जीव कमणोरनादिसम्बन्ध । तयो जीवकमणोरस्तित्व कथसिद्ध ? स्वत सिद्ध । कथमिति चेन अह प्रत्ययवैद्यत्वेन आत्मनोऽस्तित्व एको दरिष्ठ एकः श्रीमान एक सुखी एको दुखी इति विचित्र परिणमनात् कमणोऽस्तित्व सिद्धमिति ।

चू कि कमप्रकृति टीकाके रचयिता ज्ञानभूषण और सुमितिकीर्ति हैं अत उसका रचनाकाल विक्रमकी सोलहबी शताब्दीका अस्तिम चरण और १७ वी का प्रथम चरण है।

इस तरह दूसरी टीका पहली टीकाका अनुकरण मात्र है।

यह हम पहले लिख आये हैं कि कर्म प्रकृतिमें जीवकाण्डकी भी गाधाए सकलित हैं। कम प्रकृतिके टीकाकारने उन गाधाओंकी टीका भी जीवकाण्डकी जीवतन्त्र प्रदीपिका टीकाके अनुसार ही की है। यहाँ एक उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा—

ज सामण्ण गहण भावाण णेव कट्टमाबार।

अविसेसिदूण अटटे दसणमिवि सम्मदे समए ॥४३॥--जीवका० गा०४८२

जी० प्र०---मावाना सामान्यविशेषात्यकवाह्यपदार्थाना आकार भेद-ग्रहण अकृत्वा यत्सामान्य ग्रहण-स्वरूपमात्रावमासन तत् दशनमिति परमागमे भण्यते । वस्तु स्वरूपमात्रग्रहण कथ । अर्थान्-बाह्यपदार्थान् अविशेष्य-जाति क्रियाग्रहणविकारैरविकल्प्य स्वपरसत्तावमासनं दर्शनमित्यर्थे ।

कः प्र० दी - भावामां पक्षणींनां सामान्यविसेवारणकवाह्य वस्तूनां आकार

भेद ग्रहण (अ) कृत्वा यह सामान्यग्रहण स्वरूपमात्रावभासन तद्दर्शनमिति परमा-गमे भण्यते । बस्तुस्वरूपमात्रगहण कम ? अर्थान वाह्यपदार्थान् अविधेष्य जातिद्रव्यमुणक्रियाप्रकारैरविकल्प्य स्वप्रसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थ ।

#### वामदेवका संस्कृत भावसंग्रह—

प्राकृत भाव सग्रहके सस्कृत अनुवाद रूपमें इस भाव सग्रहकी रचना हुई है। दोनों ग्रन्थोको आमने सामने रखकर पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। यहाँ दोनोंसे कुछ उद्धरण दे देना उचित होगा।

यह शब्दश अनुवाद नहीं है, भावानुवाद है जो प्राकृत भाव सप्रहकों सन्भुख रखकर सस्कृत भाषामें अनुष्ट्रप श्लोकोंके द्वारा किया गया है। रखियताने प्राकृत भावसप्रहका अक्षरश अनुकरण नहीं किया है जगह जगह उसमें परिवर्तन, परिवधन और सशोधन आदि भी किये है। उसके भी यहाँ कुछ उदाहरण दे देना उचित होगा।

१ प्रा० भा० स० में (गा० १६) मिथ्यात्वके पाँच भेद इस प्रकार बतलाये है—एकान्त, विनय सशय, अज्ञान और विपरीत। ये ही पाच भेद जैन परम्परा-में प्रसिद्ध ह। किन्तु स० भा० स० में (श्लो० ३२) उनके नाम इस प्रकार दिये है—वेदान्त, क्षणिकत्व, शून्यत्व, विनय और अज्ञान। प्रा० भा० स० में बाह्यण-

१ सस्कृत भाव सम्रह भी प्राकृतमावसम्रहके साथ श्रीमाणिकचन्द दिक जैव ग्रन्थमाला बम्बईके २०वे ग्रथ भावसम्रहादिमें प्रकाशित हो चुका है .!

की विषरीत मिच्छारकी बतावाबा है। तं अपन सक में बैदबादीकों बेदान्त-मिच्यावी कहा है और ब्राह्मककी तरह ही तीर्थरकतान, मांसमक्षण खादिकी बुंस-ईयां बतावाई हैं। अन्तर्में किला है 'इति बेदान्तोक्त निपरीत मिच्यारकक्'। समक-तमा प्रन्यकार बेद और वेदान्तके भेदसे परिचित्त नहीं हैं ऐसा रूगता है। प्राक् माठ सक में सवाय मिच्यारकका निरूपण करते हुए क्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिका कथन किया है किन्तु सक भाव सक में चूँकि इस नामका कोई मिक्यारत नहीं है और उसके स्थानमें जो एक जून्य मिच्यारत नाम गिनाया है उसकी उसमें कोई वर्षा नहीं की गई है। अत शेष मिच्यारत्वोंका कथन प्राठ भाठ सक की ही तरह करनेके बाद पृथक्रप रूपने श्वेताम्बर मतकी तरपत्तिका कथन किया है और उसे स्वमतोदभूत (अपने मतमें उत्पन्न हुआ) मिच्यारत्व कहा है।

प्रा० भा० स० में स्थितर कल्पका कथन करते हुए बर्तमान कालके मुनियोंन के सम्बन्धमें कहा गया है कि पहलेके मुनि उक्त सहननसे एक हजार वर्षमें जितनी कमनिजरा करते थे, आजकल हीन सहननमें उतनी कर्मनिर्जरा एक वर्ष-में कर लेते हैं। स० भा० स० में इस गायाका अनुवाद नहीं किया गया और यह उचित ही किया गया क्योंक इस प्रकारका कथन पूर्वशास्त्र सम्मत नहीं है।

इसी तरह प्रा० भा० स० में काष्ठा सब आदिके विरोधमें एक भी सब्द नहीं कहा गया है किन्त स० भा० स० में एक स्लोकके द्वारा उन्हें मिध्यात्वका प्रवतक कहा है।

प्राण्माण सण (गाण २८० आदि) में सम्यन्दर्शनके आठो अगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम गिनाये हैं। किन्तु सण्माण सण्में आठों अगोंका स्वरूप रस्त-करड श्रावकाचारके अनुसार उसीके शब्दोमें कहा है (क्लीण ४१०-४१७) अन्य भी कई विशेष कथन सम्यक्त्यके सम्बन्धमें है।

पचम गुणस्थानका कथन करते हुए स० मा० स० में ग्यारह प्रतिमाबींका कथन है यह कथन प्रा० मा० स० में नहीं हैं। उसमें तो केवल बारह इतोंके नाम मिनाये हैं प्रतिमाबींके तो नाम तक भी नहीं गिनाये।

स० भा० स०में दूसरी कत प्रतिमाका कथन करते हुए पूज्य पूजक और पूजा

१ 'अथोध्वं स्वमतोद्मृत मिच्यात्व तन्त्रिभवाते । विहित जिनवन्द्रेण स्वेताम्बर मताभिवम् ॥१८७॥'—स • मा ।

२ 'बरिससहस्तेष पुरा व करमं हणह तेम काएण । त सपह बरिसेष हु णिज्ब-रमह हीणसहष्यो ॥१३१॥'--प्राठ भाग संग।

१. येवाच्ये काष्ट्रसंघाचा निष्यात्वस्य प्रवर्तनात् । आयरणाः प्राप्तुवृत्ते बतुर्वतिषु सन्ततम् ॥२८५॥—स० भाग ४० ।

पर प्रकाश डालते हुए जिला है—पूज्य तो निर्दोष केवली जिन हैं। और पूजक वेश्य आदि व्यसनोका त्यागी बाह्यण क्षत्रिय वैश्य और सीलवान शूद्र होता है। अपने इस कथनकी पुष्टिमें अथकारने जिनसहिताका प्रमाण भी उद्भृत किया है। यह कथन प्रा० भा० स० में नही है।

प्रा० भा० स० की तरह स० भा० स० में भी प्रामातिक विधिमें शौच आचमनका निर्देश है और नागतपण, क्षेत्रपालतपण गण अष्ट विग्पालोकी स्थापनाका भी कथन है किन्तु प्रा० भा० स० में जो शस्त्रसहित यानसहित और प्रियासहित आह्वान करनेका विधान किया ह। वह यहाँ नहीं है। इसी तरह प्रा० भा० स० में जिन चरणोमे चन्दनलेपनका जो कथन है वह भी स० भा० स० में नहीं है।

पूजनके कथनमें स० भा० स० के कर्ताने आशाधरके सागरधर्मामृतका अनु-करण विशेषरूपसे किया है। प्रतिमाओके कथनमें भी यत्रतत्र उसकी छाया है। बैसे रत्न करडको मुख्य रूपमे अपनाया गया है।

पूजा गुरुपासना, स्वाध्याय, सयम तप और दान इन श्रावकके षटकर्मीका भी क्यन है वो प्रा० भा० म० में नहीं हैं।

छठे और तेरहवे गुणस्थानके कथनमें भी प्रा० भा० स० से विशेषता है। इस तरह स० भा० स० प्रा० भा० स० का छापानुवाद होते हुए भी अपनी कुछ विशेषताओं को लिये हुए है। रचना सरल और स्पष्ट है। इलोक सख्या ७८२ है।

#### रचयिता और समय

सस्कृत भावसग्रहके अन्तमें उसके रचियता ने अपना नाम वामदेव और अपने गुरुका नाम लक्ष्मीचन्द्र बतलाया है। लक्ष्मीचन्द्र के गुरुका नाम श्रीलोक्यकीर्ति था और त्रीलोक्यकीर्तिके गुरुका नाम विनयेन्द्र या विनयचन्द्र था। वे मूलसधी थे। तथा ग्रन्थकार वामदेव का जन्म 'शशिविशदकुले नैगम श्री विशाले' में हुआ था। प्रेमीजीने लिखा है कि 'निगप कायस्थ जातिका एक भेद है। आक्ष्य

१ 'भव्यात्मा पूजक शान्त वेश्यादिव्यसनोज्भित । ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स शुद्री वा सुशीलवान ॥४६५॥—स० भा० न०।

२ 'श्रीमत्सर्वज्ञपूजाकरणपरिणतस्तत्त्वजिन्तारसालो, अध्मीचन्द्रांहिपदा मधुकर श्रीवामदेव सुधी । उत्पतिर्यस्य जाता शशिविशदकुले नैगमश्रीविशाले सोऽय जीयात प्रकम जगतिहसल्लाद्भावज्ञास्त्रप्रणेता ॥७८१॥—स०भा०स० ।

२ भावसप्रहादिके प्रारम्भमें ग्रय परिचय, पु० ३।

नहीं जो पं वामदेवजी कायस्य ही हों। दिगम्बर सम्प्रदायमें महाकिव हरिचन्द्र, दयासुन्दर आदि और भी जनेक विद्वान् कायस्य जातिके ही चुके हैं।'

इस प्रकार बामदेवने अपने व लोक्य दीपक नामक ग्रन्थके अन्त्रमें भी अपना उक्त परिचय दिया है। उसमें उन्होंने अपनेको जैन प्रतिष्ठा विधिका आचार्य बतलाया है। यह ग्रन्थ उन्होंने पुरवाडवशके कामदेवके पौत्र तथा जोमनके पुत्र नेमिदेवकी प्रेरणासे बनाया था। इस तरह अपने ग्रन्थोंमें बामदेवने अपना सामान्य परिचय देकर भी उसके समयके विषयमें कोई निर्देश नहीं किया

परन्तु त्र लोक्य दीपक ग्रन्थकी एक हस्तिलिखित प्रति श्रीमहाबीरजी के शास्त्र भण्डारमें हैं। उसमें उसका लेखनकाल स० १४३६ और लेखन स्थान योगिनीपुर दिया ह। तथा लेखकने फिरोजशाह तुगलकके शासनकालका भी उल्लेख किया ह। जत यह निश्चित है कि वामदेवका समय 'स० १४३६ के बाद का नहीं हो सकता।'

द्विसन्धानकाव्यकी नेमियन्द रचित टीकाकी प्रशस्तिमे नेमियन्द्रने अपनेको विनयचन्दका प्रशिष्य और देवनन्दिका शिष्य बतलाया है। तथा त्र लोक्यकीर्तिके चरण कमलोको भी नमस्कार किया है। वामदेवने भी अपने गृह लक्ष्मीचन्द्रके गृहका नाम त्र लोक्यकीर्ति और त्र लोक्यकीर्तिके गृहका नाम विनयचन्द्र बसलाया हैं। अत नेमियन्द्रके गृहके गृह विनयचन्द्र और दामदेवके दादा गृह विनयचन्द्र एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है। उन्हीके शिष्य त्र लोक्यकीर्ति थे। किन्तु वे कब हुए इसका कोई पता नहीं चलता क्योंकि द्विसन्धान टीकामें भी उनके समयका निर्देश नहीं है और न अन्यत्रसे ही उनके सम्बन्धमें कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकी जिससे उनके समय पर प्रकाश पढ सकता हो।

१ जै०म० प्रवस्तव, भाव १, पृत्र २०३-२०५।

२ 'आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रन्य सूची'--पू० २१८।

# नाम सूची

अकोटक २५५ अंकलेखर ७, ४४, ५० अंवपण्णति २४४ अपुत्तर निकाय ७७ अकलक भट्टा० ५२, २४४, २४७, २७६,३५०,३५१,३७३,४७७ अकलक चरित्र २४७ अपाल कवि ३८७ अप्रायणी पूर्व १२, ४८, ६१, ६३, १००,२९५,३०५,३५८

अजितसेना य पुराण ३९४ अजितसेना या व ३८९ अणिहल्ळपुर ३२४ असिमव्य ३९४ असार धमामृत ४२६, ४२८, ४६८, ४७०, ४७७ अनुयोगद्वारसूत्र ९१, ९२, १०२, १०३, १८४, १९५, २००, २४४ अनेकान्तवाद प्रवेश २४३ अपवाइण्जमाण उपदेश ९,१४,१५,१७,२०१ अपराजित सूरि २०५

समयचन्द्र ३९२, ४४४, ४६५, ४६७, ४६९, ४७०, ४७२, ४७७ समयदेव सूरि ३६६, ३७० समयनन्दि ३८२, ३८३, ३८५, ३८७ समियनमपिटक ३५ समियनदसपूर्वी ३१ समरकीति ३८० अमृतचन्द्र ३७४ अमितगति ३४७, ३५०, ३७२ आदि ३८०, ३९५ अमितगति श्रादकाचार ३८१ अमोघवष २१५, २४५, २४९, २५५,

अर्हदबलि २१, २३ अवचूणि २० अवधेशनारायण सिंह २२४ अश्वघोष २४५ अष्टपाहुड २४४, २६४ अष्टसहस्री २७८ अष्टाग महानिमित्त २३ असूत्र गाथा ३२ बाचाराग नियुक्ति २४४ आप्त परीक्षा ४७७ बाप्त मीमासा २४४, २७८, ४७७ बाराधना कथाकोश २०४ बाराधना भववती २०४, २४३, २४४, ३१६. ३२६, ३३२. ३३४. ३४७, ३६३, ३८१, ४४५ बाराधनासार ४२०, ४२१, ४२६ आयविन्न १९ कायधम १९ बायनन्दि २४०, २४१ कार्यनिन्दल १२, १३ वार्यमध् ९, १४-१८, २०-२५, ३४, १५, १७८, २००, २०१, 748

सार्यमम् ९, १०, १२-१४, १८, १९, २० आवरसित ४, १२, १३, १९, २०० आवश्यक पूर्णि ३१० आवश्यक दीका २० आवश्यक दीपिका २० ,, निर्मुक्ति १०, १२, १८१, २४४,

आवरमक सूत्र ६८
आशाघर २०५, ३२६, ३४७, ४२६,
४६२, ४६८, ४७७, ४८४,
आलब त्रिभगी ४४३, ४६०-६२,
इन्द्रविस्त १९
इन्द्रविस्त १९
इन्द्रविस्त १८, १४, २१-२५, ३३,
३४, ४४-४६, ५०, ५१, ५३,
५९, १५२, २१५, २३४, २६२२६४, २७३, २७४ २७६, २७७
२७९, २८०, २८२, २८३

इन्द्रराज २५५ ईडर ४५८, ४५९, ४७७ उच्चारणाचाय १७८, २४४, २६२ उच्चारणावृत्ति १७९, २४४, २५०, २५४, २८३

उत्तरपुराण २४६, २५०, २५५, २६१ २९१ उदय त्रिमवी ४४१ उपदेश रत्नमासा ४५५, ४५६, ४७८ उपाच्चे ए० एन० २७३, ३९१, ४४५ ४६४, ४६६, ४६७, ४७१ ४७३

चप्रतिति भवप्रयम्बक्षणा १६१, ४३२

समास्यामी २७६ एकाव्यर्थ २१५, २४२, सोचनिर्युक्ति २४४ कनक निष्य १८३-१८५, ४०८, ४४२ करहाट ४५ करणानुयोग ४ ककराज २५५ कर्नाटक कवि चरित्रे २७७, ४५१ कर्नाटक वृत्ति ४६६-४६९, ४७१, ४७३, ४७७ कर्नाटक शब्दानुशासन २७५, २७६,

न्यकाण्ड गो० ५३, २८९, ३०७, ३८२, ३८४, ३८५, ३८८ ३९५ ३९७, ३९९ आदि, ४०५ आवि ४११, ४३७, ४३९, ४४३, ४६४ कर्म प्रकृति २९४, २९५, २९७—२९९ ३०१, ३०३—३०६, ३०८, ३१० ३११, ३२१, ३२२, ३२४, ३२५

कर्म प्रकृति प्राभृत १०, १२, १६, १५ १६, २२, २३, ४५, ४८, ५०, ६३, ७८, ११३, १४९, १५१, ३०५,

¥30. ¥39.

कर्म प्रकृतिचूणि २०९, ३०१, ३०४, ३०६, ३०७, ३०९--३११ ३१६ ३२४,

कम प्रकृति टीका ४५४ कर्म प्रकृति समहप्ति १६, १५१, २०९ २९३, ३१६ कर्म सम्य सम्य १३०, २९४, १३०३,

कमविपाक २९४, ३६१, ३६२, ३६६ खण्डसिद्धान्त ४२९ आदि, ४३४ खारवेल ६८

कम प्रवाद ३२० कर्म स्तव ३२२, ३२४, ३२५, ३३४, ३३६, ३५२, ३५४, ४३४,

कर्मस्तव टीका ३०७ करपसूत्र १८, १९ करपसूत्र स्थविरावली ३०३ करपाण विजय मुनि १३, १४

> १७, २२-२५, २७-३१, ३४-३६, ४२, ५३-५५, १४५ आवि, १७०, १७१, १७८, १८२ १९५, १९९, २०१, २११, २१६, २४३, २५०, २५६, २६४ २९० २९७-२९९, २०१ ३०६ ३१७ ३३४, ३६८

कसायपाहुड कषायप्राभृत ६-८, १४-

कामताप्रसाद ४५७ कामराज द्र० ४५५ कारजा ४५४ कृति अनुयोग ४९,५१ ६०,६३,६८, १०० १०२,३२२

कालकाचाय ११, १९ कुण्डकुन्दपुर २६४ कुन्दकुन्द २१५ २४४, २६३, २६४, २७३ ३१० ४२४

कुमारपाल ४३१ कुमारिल भट्ट २४५ केशववर्णी ४४५, ४६४, ४६७, ४७०, ४७१ ४७३, ४७७

कौलिकमत ४१८ क्षपणासार ४४१ खण्डसिद्धान्त ५१. ५२ बहाबन्ध ५१, ५२, ५८, ५९, ६१, ६२, ९२, १९९, २४४, २८६ गगराज २७७ गणधर बश १०, १२, १८ गणितानुयोग ४ गम्धहस्ति (सिद्धसन) ३६५ गन्धहस्ति महाभाष्य २७८ गर्भाष ३०७, ३६१, ३६६, ४२९, गद्वपिच्छाचार्य २४४ निरिनगर ६, ४४, ५० गुणकीति ४५६, ४६० गुणधर ६, ८, ९, १४, १५, १७. २०-२५. २८-३१, ३४. ३६. ३७, ४२, १४६, १७४ आदि १८१, २०५, २१०, २४४ गुणमद्र २४२, २५०, २५५, २६१, २९१

गुण सुन्दर १९
गुर्वावली ४३६
गोबिन्द १९
गोबिन्द १९
गोबिन्द १९
गोबिन्दराज २५५
गोबिन्दराज २५५
गोम्मटसार २७६ ३९०, ३९१, ३९३,
३९५, ४६३, ४६७, ४६९,
४७०, ४७४, ४७७, ४७९
गोम्मटसार जीवकाण्ड १३१, ३७३,
३७४, ३८९, ३९२, ३९६,
३९८, ४२३, ४२४, ४२७,
४३३, ४६५, ४६६, ४८१

मोशालक ७७, ४१८ गीलम गणंधर १. ५, ३५, ६१, ६३, ६४. ७८. २२२, ४४६, ४६६ चक्रवर्ती प्रो० २७३ चन्द्रसिरि ३९१, ४४५ चन्द्रगुफ़ा ६, ४४, ५० चन्द्रप्रभवरित ३८२, ३८३, ३८८, चन्द्रिष महत्तर २८४, २८९, ३१०, ३१२, ३१८, ३२२, ३२४ ३२५ ३२७, ३४९, ३५६, जादि ३६१ 356

चन्द्रसेन २४१ चरणकरणानुयोग ४ चरणानुयोग ४ चामुण्डराय २७७, ३९०-३९२, ४२६, जयपुर (भण्डार) ४७९ ४६३. ४६४ चामुण्डपुराण २७७, ३९३-३९५, चारित्रसार ४२६ चित्रकृट २१३, ४७२, ४७६ चिरन्तनाचाय १७८ बहामणि टीका २६३, २७४, ३७७, २८३

चुणिसुत्र ९, १४, १६, १७, २२, २४, २५, २९, ३५, १४९, १७०, बादि, १८१, १९५, २०३, २४४. २५०, २५४, २८३. ३०४, ३०७, ३७०, ४१५ चुणिसूत्रकार ३३-३५, ३७, १४८,

१७९, १८७, २०२, २१०, २५६ चुलिकाअधिकार ४८, ४९, ५२, ८४, १४७, २९६, ३३५, ४०५

ख्यक्सोबएस ३८०

सगण्यन्द्रस्रि ४३६ वागत्यदेश २४८, २४९, २९१, बम्ब्द्वीपपण्णासि २४४, ४४९ जम्बू स्वामी ५, १७ वम्बस्वामी चरित्र ४५३ जयतिलक तुरि ४३६

जयववला ७-९, १५-१७, २०, २३-२५, २८, ३१, ३५, ५२, ५३, ५८, १७२, १९६, २०३, २०५, २१६, २४३, २४५, २४६, २५४. २६१. ३७०

- जयघवलाकार १४, १५, २९-३२, १७०, १७९, १८१ मादि, १९३, २०२, २५६, २८७, ३०५

जयपुराण ४५२, ४५४ जयसिंहदेव ३२४ जयसेन बाचाय ३७४ जिनचन्द्र ४५१ जिनदासंबं ४५२, ४५६ जिनदास शाह ४७२ जिनपालित ७. २३, ४४-४६, ५०, 48

जिनभद्रगणि १२, ३११, ३२० ३२५ जिनरत्न कोश ४३६, ४४२ जिनबल्लम गणि ४३३ जिनेश्वर सूरि ४३३ जिनसेन २१६, २४२, २४५, २४६, २५४, २६१, २६२, २९१ वीवतस्य प्रदीपिका टीका ४६३-४६६ 800 808 803 8Ca

जीवसमासप्रकरण ३३३, ३५४

42. 49. 87. 80. 82. 08, 18, 19, 18, 98, 98, 98, 98, ९६, १००, १४०, १४७, १९६, तत्त्वोपप्लव २४३ १९८, २१८, २४४, २६५, तपागच्छ ११, १९, ४३६ २६८, २७२, ३३५, ३५०, 809 ज्यलिकाोर मुख्तार २०८, २७५, ३२७, ३९३, ४००, ४०२, XXO जैनघात् प्रतिमालेख सप्रह ४५५, ४५७

जैनेन्द्रमहावृत्ति ३८५ ३८७ जनेन्द्रव्याकरण जोणिपाहड योनिप्राभृत २१, ४३, ४४, १००, २४४

ज्योतिप्रसाद डा० २४८ ज्वालामालिनी ४८३ जाताधमकथा ९८ ज्ञानप्रवाद २४ २५, २५६ ज्ञानभूषणमट्टारक ४४०, ४५१, ४५३-४५९, ४७२-४७६, ४७८, 860 ज्ञानसूर्योदयनाटक ४७६ टोडरमल्लपण्डित ४०५, ४१६, ४६४, ४६५, ४७०, ४७३ डब्डा (लक्ष्मणस्त ) ३५०, ३५१, ३७२ आहि तत्त्वज्ञानतरिङ्गणी ४५५, ४७६ तत्त्वसार ४२०, ४२१ तत्त्वार्थमहाशास्त्र २७५, २७६, २७७ तत्त्वाथवार्तिक ५२, २४४, २४७,

तत्त्वाथसार ३७४

३४९, ३५०, ३८७

बीवस्थान बीवद्भम ४७-५०, ५२, तत्त्वार्यसूत्र ९८, ११४, २४४, २७६, २७८, ३०२, ३१२, ३३२, 848 तम्बलराचाय २१५ २६३, २६४, २७४. २७६. २७८. २८३ त्रिपिटक ४१८ त्रिभगीसार ४४२ त्रिभगीसारटीका ४६०, ४६१ त्रिलोकप्रश्नप्ति तिलोपण्णत्ति ८. १४. २०, १३१, १७२, २०३, २०६, २०८, २२१, २२८, २४४ त्रिलोकसार २४७, ३८२, ३९२, ४७५,

80B

त्रिवर्णाचार ४६३ व लोक्यकीति ४८४, ४८५ त्र लोक्यदीपक ४८५ दण्डी कवि २७७ दशनविजय १०, १९ दशनसार ३८० दशवैकालिक २४४ दसकरणीसम्रह ४०९ वसपूर्वी २१ दिगम्बर २, ४, १०, १३, १५-१८, ४३, ११३, १३१, १७०, २२०, ३०२, ३०८, ३१८, ३५५, 824 दुष्टिबाद १३, १६, १८, ६१, १५१, ३०३, ३०४, ३२०, ३५८ दिल्ली (मण्डार) ४६०, ४६१, ४७७, 808

दीवनिकाय ७७

वृद्ध्याणि १९ वेशक्विणि १३, १८, १९, ३०३ वेशक्विणि १३, १८, ४२०, ४२१ वेशक्विणि ४५८, ४७८ वेशक्विणि ४५८, ४५८, ३०३, ३०४, ११५, ४३३, ४३४, ४३६

द्रमिलवेश ७, ४४, ४५ द्रव्य प्रमाणानुगम ४८ द्रव्यसम्बद्ध ३१७, ३६२, ४२५, ४२६ द्रव्यानुगोग ४८ द्रादशाग १, ४, ३१ ७८, १०१,

द्विसधानकाच्य टीका ४८५ धनेस्वर सूरि ४३३ धनञ्जय २४४, २४७ धन्यकुमार चरित्र ४५३ धरसेन ६-८, १३, १७, २०-२४, ४३-४५, ५०, ६३, १००,२८०

वमकवानुयोग ४
वर्मकन्त्रस्ति ४७२
वर्मकिति वी० ७८, २४५
वर्मकिति वी० ७८, २४५
वर्मम्भावण महारक ४६७
वर्मस्ताकर ३७४, ३७५
वर्मस्ति १९
वर्मस्ति १९
वर्मसम्बद्ध आवकाचार ४५१
वर्षसम् आवकाचार ४५१
वर्षसम् अवकाचार ४५१
वर्षसम् ५०, १०, २०, २१, २३,
४६-४८, ५०-५९, ६३, ७७,
९८, ८०, ८१, ८३, ९२, ९५,
९६, १००-१०२, १२४, १३४,
१३६, १३८, १४०, १४४,

784, 784, 744, 744, 700, 704, 798, 774, 700, 704, 744,

वक्लाकार ५९, ७८, ८४, १००, २७३, २८७, ३२७

श्रुवराख २५५ निव्यक्त १८, १९, २७ निव्यक्ति १३ निव्यत्व २०, ४५६, ४७६ निव्यत्व पट्टाक्ली २१, २२, ४३, २७३, ३०३, ३०६

नन्दिसूत्र ९-२०, १३०, १३१, २००, २४४, ३०३, ३१०

निक्सूत्र चूणि १३ नयसक्रवृत्ति २४३ नरसिंहाचार्य ४६४ नव्यकमं सन्य ४३३

नागहस्ति ९-२०, २२-३०, ३४, ३५, १७८, २००, २०१, ३०६
नागार्जुन १०, १३, १९
नामारम मान्धी ३९७
नाममाला २४४
नियमसार २६४, २७३
नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य ३९४
नेमिचन्द्र सिक्षान्त चक्रवर्ती ५३, १७४, २७६, २८९, ३८१ आदि, ३८८, ३९०, ३९०, ४४२,

नेवियान्त्रसँद्धान्ति ४३७, ४४०-४४२ न्यायकुमृदयन्त्र १८८ न्यायकुमृदयन्त्र १८६

पट्टाबली ९--११, १७, १९, २१, ४४, ३०३

पट्टावली समुच्चय २०
पट्टावली सारोखार ११
पञ्चितका २८५
पञ्चसत्प्रान्वय २४१
पञ्चसत्रह (दि०) २४०, २९०, ३१७,
३२२–३२८, ३४६, ३४७ ३४९,
३५०, ३६२, ३७२ ३७६,
३९५, ४०५, ४०८ ४१०,
४११, ४२२, ४४७, ४५३

पञ्चस० प्रा॰टी॰ ४४५ पञ्चस० वृत्ति ४५७ ४५९, ४७६, ४८०

पञ्चसग्रह ( ६वे० ) २८४, २८९
३०९, ३११, ३१२ ३२२,
२४१, ३४९, ३१६, ३५३,
३५५, ३५६, ३५८ आदि ३६६
पञ्चस० स्वोपज्ञवित्त ३२२, ३२४,
३२८ ३५१ ३५३, ३६०
पञ्चस० (अमित०) ३४०, ३४७,
३५०, ३९५ ३९६
पञ्चसग्रह ( डडढा ) ३७२ आदि
पञ्चवस्तुटीका ३८७
पञ्चास्तिकाय २४४, २६४, २७३,

पञ्चास्तिकाय टीका ३७८
पतञ्जलि भाष्यकार ३०, १८२
पद्मनिन्दमुनि २६४, २७३, ४४९
पद्मनिन्दमुनि २६४, २७३, ४४९
पद्मनिन्द भट्टा० ४५४-४५६, ४७८
पद्मति टीका २६३, २७४
पन्नालाल सोनी ४५०

824

परिकर्म २४४, २६३ आवि, २७३, २८३ पवाइज्जमाण ९, १४, १५, १७, २०१ परमानन्द पण्डित ३२६, ३२७, ३४३, ४००, ४२१, ४५२, ४६३, ४७८, ४७९ परमागन्दसूरि ४३१ परमागमसार ४४४, ४६२, ४६८, ४७०

पाटलिपुत्र २ पुच्छासूत्र ३३-३५, १८५ पाण्डवपुराण ४५१, पाश्वनायपुराण ४५१, ४७६ पाश्वनायवसदि २७७ पारवीम्युदय २४६, २९१ पन्नाटसघ २४२, २४६ पुष्यविजयमुनि ३१८, ३५७ पुराणसार ४५३ पुरातनवास्य सूची ४०२ पुष्पदन्त ७, १२ १७, २०, २१, २२, २३ २४. ४३-५५, ५९-६१, ६३, ६४, ६८, ७८, ८४, १००, १३१, १४०, १४४, १५२, २३४, २७९, २८०, ४७७ पुज्यपाद देवनन्दि ३७३, ३८७ प्रणकाश्यम ७७, ४१८ वेज्जपाहुड ६, ८, ९, २५, ३५, १८८, 288

प्रज्ञाश्रमण ४४ प्रज्ञापनासूत्र ११, १३४, १३९, १४९, १५०, २८२, ३१८, ३५४ आदि प्रथमानुयोग ४
प्रभावक वरित्र १२
प्रत्येकबुद्ध ३१
प्रभावन्द्र ३८८, ४२९
प्रभावन्द्र ३८८, ४२९
प्रभावन्द्र म० ४७२, ४७६
प्रमाणवातिक २४५
प्रमेयकमलमातण्ड ३८८, ४२९
प्रवचनसार २४४, २६४, २७३
प्राचीनजैनलेखसमह ४५७
प्रेमी नाय्राम २०४, ३८८, ३९३, ३९५, ४२१, ४५१, ४५३-

४५५, ४७४-४७६, ४८४
फिरोजशाह तुगलक ४८५
फूलचन्द्र सिद्धातशास्त्री ३४५
वजेरवाल ४६२
वडीदा २५४, २५५
बन्धत्रिभगी ४४१
बन्धस्वामित्व ३२४, ४३४
बन्धस्वामित्व टीका ३२४
बन्धस्वामित्व दिचय ५८, ६० ६२,

६३, ९५, ९८, ९९
बालचन्द्रमृति ४४४, ४४५
बालचन्द्रमृति ४४४, ४४५
बालचन्द्र पितदेव ४६७ ४६८
बाहुबलि चरित ३९४, ३९५
बृहुत्कम मूर्णिका २९४
बृहुत्कम प्रकृति २९४, २९५, ३०५
बृहुद्दृश्य सम्माह ३७४, ३९४
बृहुत् सम्महणी ३६३
बृहुच्पिण ७७
बहादेव सूरि ३७४
मगबतीसूत्र ३५, ६८, १४९
सण्डारकर ५

मद्रगुप्त १९ गवबाहुश्रुतकेवली २, ४, ६, १७, १८ मावित्रमंगी ४४२, ४४३ माबसग्रह प्रा० ४१७, ४२०, आवि ४२५, ४२७ खादि, ४८२, ४८३ भावसम्रह (स०) ४२९, ४८२, ४८३ भाष्यगाया ३६ भास्करमन्दि ३७४, ४५१ भुजबलिशतक ३९५ भूवनकीति ४५४-४५७ मृतदिन्न १९ मृतबली ६, ७ १३, १७, २०-२४, ४३-४६, ४८-५१, ५३-५५, ५९-६४, ६८, ७८, ८४, १००, १३१, १४०, १४४, १५२, २३४. २७९, २८०, ४७७ मत्र शास्त्र २१

मधुरा २ मन्दप्रवोधिकाटीका ३९२, ४६४-४७० मन्दप्रवोधिकाटीका ३९२, ४६४-४७० मन्दप्रविधिकाटीका ३९२, २०, २९३, ३०३, ३०७, ३०९, ३११, ३१५, ३१६, ३१८, ३१९, ३२५, ३४१, ३५१-३५३ ३६०, ३६६, ३६८ ३६९, ४३३

मल्लिनाब पुराण ४५३ मल्लिनूपाल ४७२-४७४ मल्लिनूषण ४५४, ४५८, ४७३, ४७६, ४८०

महाकर्मप्रकृति प्रामृत ७, १६, १७, २३, ४४, ५०, ५१, ५४-६४, ६८, ९४, १००, १४९, १९९, २१६, २३४, २८०, २८४, २८६, ३८५ ४६६

महास्रवण ९
महापुराण २४२, २५१
महापुराण २४२, २५१
महास्रवण्य ५१, ५४, ५६–६१, १३१,
१४४, १५२ आदि १९५, २३४२३६, २६४, २७९, २८४,
२८६, ३८६
महावाचक ९, १५, १६, १४, २३,

महावीर म० १, २,५, ११, १९, ३५ ६१ ७८, ७९ २२२, २२७,४१९,४४६

महिमा नगरी ६ ४५
महीचन्द्र ४५९
महेन्द्र कुमार न्या० ३८८ ४२९
माघनवि ३८७
माघनन्दि २१,२३,
माघवचन्द त्रैविश २४७ ३९३,४१६,

मान्यसेट २५५
माथुरीवाचना १३
माथुर सथ ३८०
मीमासा क्लोक वार्तिक २४५
मुज्जराज ३८०
मुनिचन्द्र सूरि ४३३
मूडविद्री २१८, २८४ ४०१, ४०३,

मूलगाया ३३
मूलाचार १३१, २४४
मूलाचार प्रदीप ४५३
मूलाराधना दपण २०५, ३२६, ३४७
मेधानि पण्डित ४५१
मेरुतुग ११, १९

मोहेन्जोवडो ७०
यतिवृषम ८, ९, १४, १६, १७, २०, २२, २४, २५, २९, ३३, ३५, १४९, १७० आवि, १७८, १८१, १८५, १९० आवि, २०१, २०५, २०५, २८६, २८९, ३०४, ३०५, ३०५, ३०५, ३०८, ३०८, ३०९, ४४५, ४७७

क्यस्तिलक ४२७, ४७७ यशोषर चरित्र ४५३ यशोभद्र सुरि ४३३ यशोविजय २९३, ३०३, ३०७, ३०९, ४३७

यधिष्ठिर मीमासक ३८८ योग दर्शन ७६ योगिनीपुर ४८५ योग वाशिष्ठ ७६ रतनलाल प० ४२८ रत्नकरण्ड ४८४ रन्न कवि ३९४ रवि नन्दि २६४, २७९ राजगृही १ राम पुराण ४६३ राय मल्ल गग ३९१, ३९३, ३९५ राष्ट्रकृट २५५ रेवती नक्षत्र १० रेवती मित्र १९ स्रक्ष्मीचन्द २० ४५३-४५५, ४५८, ४५९, ४७३, ४७६ ४७८,

४८०, ४८४ स्वचीयस्त्रय ३५१, ३७३ स्वचु समन्तमद्र २७८ सम्बार १७४, ३९२, ४१२, ४१३ स्रासायणी ४७२ क्रोहामार्थ २०, २१, ४४६ क्रोहित्य १९ बज्जसेन १९ बज्जस्वामी १२, १९ बटपद्रक २५५ बहुकेराचार्य २४४ बनवास देश ७, ४४, ४५ बज्यदेव २१५, २३४, २६४, २६४,

वद्धेव २७७ वषमानपुराण ४५३

वमणाखण्ड ५१, ५२, ५५, ५७, ५८, ६०-६२, १३१, १४४, १४६, १४९, १५३, १९५, २३०, २४४, २८६, २९६

वलभी १३, ४१८ विलस्सह १८, १९ वसुनन्दि श्रावकाचार ४२५, ४२६, ४२७

वाचक १०, २३
वाचकवरा १०-१२, १६, १८
वाटकग्राम २४५, २५४
वामदेव ४२९, ४८२, ४८४, ४८५
वामरणसुत ३३, ३४, १८५
वाविजन्न ४५९, ४७६
वाविज्ञ्र ४५९, ४७६
विद्रिस ३, ४, ५, ३०
विक्रमांक शक ४७५
विचारव्येणि ११, १९
विज्ञयकीति ४५५-४५७, ४७६
विज्ञयकीति ४५५-४५७, ४७६

विद्यासम्ब २७५, ४७७ विद्यासम्ब ४० ४५८, ४७४, ४७६, ४७८, ४८०

विनयमा ४८४, ४८५
विनयमा गिरि ३९१, ४४५
विप्तानक १
विन्यमा गिरि ३९१, ५१, २६४०
विभाषा १८१
विमल्सेन गणि ४२०, ४२१
विशालकी ति ४७२, ४७४
विशेषणवती ३२०, ३२५
विशेषणवती ३२०, ३१५, ३१७, ३१०, ३११, ३६७, ३११, ३६७,

विस्तरसत्वित्रमगी ३८४, ३८५, ४०८, वीरवन्द्र ४५३-४५९, ४७३, ४७६, ४७८, ४८०

वीरतन्ति ३८२, ३८३, ३८५, ३८८ वीरनिर्वाण ५, ८, ११, १४, २०, २१, २२, ४३, ४७४ ४७५ वीरसेन ७,८,१०,१७,२१–२४,३८,

२९, ३१, ३५, ४६, ४८, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, ५८, ६२, ६३, ६७, ६८, ७७, ८४, १००, १२४, १३७, १४४, १५२, १५३, २०५, २१५, २२२, २६१, २६२, २६४, २७५, ३८०, ३८३, ३९०, ३२७, ३४७, ३८६

वृत्तिगाया ३० वृत्तिमुश १७०, १७९

बृषभचरित्र ४५३ वेदनाखण्ड ५१, ५२, ५४ ५८, ५९-६४, १००, १०४, १२८, १३१, १४६, १५२, १५३, १९५, २३०, २४४, २८६, २९५, ३०२, ३२२, ३९९, ४६६

बेबर डा० २० व्याल्यानाचाय २६२ व्याख्याप्रज्ञप्ति २१५, २३४, २६३, २६४, २७९, २८०, आदि, ३८६

शतक, बन्धशतक २९६, ३०३, ३११, ३१२ ३१८ ३२०, ३२२, ३३८-३४१, ३४५, ३६७, ३६९ शतकचूणि २०९, २९३, २९४, ३०४, ३१०, ३१५, ३४०, ३४८, ३४९, ३५७, ३५९, ३६३,

शतकटीका ३१६ शतक बहुच्चूणि ३१६, ३६६, ३६८ शतक नव्य ४३५ शब्दानुशासन २७६ शब्दाम्मोज भास्कर ३८८ शान्तिराज शास्त्री ४५१ शाहिल्य १९ शामशास्त्री ३९४ शामकुण्ड २१५, २६३, २६४, २७४,

शालिबाहन राक ४७५ शिवशमसूरि १६, ३०३, ३०४, ३६८ शिवार्य २४४, ३८१ शिशुपालवध ३८७ शीलाक ३६५, ४११ शुभवन्द्र ४५१, ४५५, ४५६, ४५६, ४७८ शुभनन्दि २६४, २७९ श्रवणवेलगोला २७७, ४४५, ४६७--

श्रीकण्ठ शास्त्री ३९४

श्रीगुप्त १४ श्रीपालचरित ४५३ श्रीपालास्थान ४७६ श्रुतकीर्ति ३८७ श्रुतकेवली २१, ३१ श्रुतमुनि ४४२-४४५, ४६०-४६२,

स्रुतावतार ७-९ १७, २१ २३, २४, ३३, ३४ ४४, ४५, ५०, ५२, ५९ १५२ २१५, २३४, २६२, २६३, २७७, २७९, २८०

क्वेताम्बर २, ४, ५, ९, १०, १३—
२०, २२, ६८, ९९, १०४ ११३,
१५०, १७० १८५, २२०
२३०, २३२ २८२, २८९,
२९३ २९४, ३०२ ३०४,
३०८, ३१०, ४१८, ४३४,

षट्करण स्वरूप २०८ षडशीति ४३२, ४३३

षटखण्डागम ७, १०, १३, १७, २२, २४, २५, ४३-४५ ४९, ५०, ५२-५९, ६४, ७८, ७९, ९५, ९८, ९९, ११३, १३१, १४५ स्रावि, १७२ १९५, १९९, २१५, २३४, २५०, २६३, २६४, २७३, २७४, २७६, २८०, २९५, २९६, ३०२, ३१२,

सकामकीर्ति ४५२, ४५५। ४५६, ४५८ सक्छम्बर्ग ४५५, ४५१, ४६०, ४७८ सरकर्मपाजका ५७, ५८, ६१, २८४ सत्कर्मप्राभृत-सतकसस्पाहुड ५३-५९, १९७, २४४, २७९, २८०, 372 सत्प्ररूपणासूत्र ७, २३, ४५-४७ ५०, 48, 49, 62, 280, 222 सत्त्व त्रिभगी ४४१ सद्भाषितावली ४५३ सन्मति सूत्र २४४, ४११ सप्ततिका भाष्य ३७० सप्ततिका-सित्तरी २८४, ३१८-३२० ३२१-३२५. ३४१. ३४५. ३५२, ३५३, ३६६ सभास गाहा-सभाष्यगाया ३२, ३३ समवायाग १३, २२९ समयसार २४४, २६४, ३१० समृद्र १८, १९ समन्तभद्र २१५, २६३, २७८, ४७७ सम्यकान चन्द्रिका ४६३, ४७० सवाय सिद्धि ३७३ सागार धर्मामत ४२६-४२८, ४८४ सार चतुर्विशतिका ४५३ सार सम्रह २४४ सावशतक ४३३ साह सहस ४७२ साह साना ४७२ सांस्थकारिका २४५ सित्तरी चूर्णि १७, २०९, २९३, ३१९, ३२१, ३२४, ३२५ 344, 346, 340 सिक्सेन २४४

सिखसेन गणि ३६३) ३६५, ३६६ सिखमि ३६१, ४३२ सिखान्तसार ४५०, ४५१, ४७४ सिखान्तसार भाष्य ४५३, ४५४, ४५८ ४७३, ४७६, ४७६

सिद्धान्तसार वीपक ४५३ सिद्धि विनिष्टवय १४४ सिक्सि पढ़ति २५० सिंह गणि २४३ सिंह गिरि १९ सिंह सर ३६५ स्क्माल चरित्र ४५३ सुखलाल पहित ३६५ सूख बोधिनी ३७४, ४५१ मूत्तफास १८५ स्त्तगाहा ३०-३३, ३६ स्दशन चरित्र ४५३ सुषर्मा ५, ११, १८ सप्रवृद्ध १९ सुभाषित रत्न सन्दोह ३८० समतिकीर्ति ४४०, ४५३-४५५, ४५७, ४५९, ४६०, ४७६ आदि मुलोचना चरित्र ४२१, ४२२ सुस्यित १९ सहस्ती १८, १९ सुबनासूत्र ३४ सम ३०, ३१ स्त्रकृतांग ४११ सुरत ४५७ बादि. सोमदेव प० ४३२ सोमसेन २० ४६३ सोमदेव उपासकाच्ययन ४२७ सोमदेव ४७७

सौराब्द्र ६
संपूर्तिविजय १८
सस्कृतकमग्रन्थ ४३६
सस्कृतकमग्रन्थ ४३६
सस्कृत व्याकरणका इतिहास ३८८
स्कृत्विजाय १९
स्थविरावली ९, १३, १७, १८
स्थानाग २४४
स्थूलभद्र १८, १९
स्वाति ११, १८, १९
हरिमद्र १३, २४३
,, (देवसूरिशिष्य) ३२४, ४३२, ४३३

हरिवशपुराण २४६, २४७, २९१ हरियेण कथाकोश २०५ हानले ७७ हिमवन्त १३, १९ हीरालाल प्रो० ५४, ५९, २४६, २४८, २७६ हीरालाल सि० शा० २०९, ३०४,

हुमच ४७४ हेमचन्द्र ब्रह्म १५२ हेमचन्द्र मलघारी १९५, २९४, २९५, ३१५, ३१६, ३६६, ३६७